#### -प्रकाशकः— श्री श्राचार्य विमलसागर संव

ग्रन्थ मिलने का पताः—
राय साहत्र नेमीचन्द्र जैन
बनारसी प्रेस, '
जलेसर (एटा)
उत्तर प्रदेश

मुद्रकः— नेमीचन्द्र जैन वनारसी प्रेस, बनारसी कुञ्ज, जलेमर (एटा)



श्रीः

## इस महाग्रंथ के मूलकर्ता

श्राचार्य श्री सकलकीर्ति जी महाराज



इनका पूर्ण चिरत्र तो मुक्ते मालूम नहीं है मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि ये ईडरगादी के भट्टारक थे बड़े विद्वान् थे संस्कृत भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार था तथा जैन सिद्धान्त के वहुत ही मर्मझ ज्ञाता थे। यही कारण है कि आपने प्राचीन उत्तमोत्तम प्रंथों की विंशद टीकायें पद्यमय संस्कृत भाषा में की हैं। यह भी मूलाचार की टीका है इसी प्रकार प्रश्नोत्तर श्रावकाचार रत्नकरंऽश्रावकाचार को टीका है। आपने शांतिपुराण ऐसे अनेक पुराणों की रचना की है जिनमें जैन सिद्धान्त के अनेक विषय विशद रूप से कूटकूट भर दिये हैं। इनमें बुद्धि की अच्छी स्फूर्ति थी और शीघता के साथ रचना करने की अद्भुतशक्ति थी। यही कारण है कि आपने अनेक विषय के कितने ही प्रंथ लिखडाले हैं। इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि आपने अपना समस्त जीवन इन प्रंथों को रचना ही में लगा दिया होगा।

इस समय हमारे पास यथेष्ट साधन न होने से हम न तो इनके बनाये हुये समस्त ग्रंथों के नाम ही लिख सकते हैं श्रीर न इनका जीवन चरित्र वा धर्म की टढ़ता उसकी वृद्धि वा समाज हित की वातें ही लिख सकते हैं। तथापि यह निश्चित है कि ये बड़े धर्मात्मा थे समाज हितेषी थे श्रीर रत्नत्रय को धारण करने वाले थे। इन समस्त कार्यों की पूर्ण जानकारी न होने के कारण हम पाठकों से नमा चाहते हैं।

—लालाराम शास्त्री

11711

अीवर्धमानाय नम् \*

# टीकाकार का परिचय



उत्तर प्रान्तवर्ती आगरा नगर के निकट एक चावली गांव है। वह है तो छोटा पर है सुन्दर इसी गांव के पद्मावतीपुर जाति में भूषणस्वरूप लाला तोताराम जी थे। वे जैसे धर्मात्मा थे वैसे ही अच्छे अनुभवी वैश्व थे, तथा जैसे सज्जन थे वैसे ही परोपकारी थे। यही कारण था कि वे गांव के शिरोमणि गिने जाते थे। आपने अपने नश्वर शरीर को वि०सं० १६६४ में छोडा था।

श्रापके छह पुत्र हुए। उनका परिचय इस प्रकार है:--

१ — लाला रामलाल जी — आप आजन्म ब्रह्मचर्य पालन करते हुए घर पर व्यवसाय करते रहे। आपका स्वभाव वहुत ही मिलनसार और उत्तम था आप अच्छे धर्मात्मा थे। आपने वि० सं० १६७० में अपने शरीर का त्याग किया।

२—लाला मिट्ठनलाल जी—श्राप घर पर रहकर व्यवसाय करते रहे। श्रापने वाल्य जीवन में कुछ दिन श्रलीगढ़ की पाठशाला में संस्कृत भाषा का श्रभ्यास किया था। श्रापका स्वर्गवास वि० सं० २००७ में हुआ था।

३--इस ग्रंथ के टीकाकार धर्मरत्न सरस्वती दिवाकर पं० लालारोम जी शास्त्री ।

४—श्री १०८ आचार्य श्री सुवर्मसागर जी महाराज —आपका पूर्व नाम पं० नन्दनलालजी शास्त्रो था। बीर नि० सं० २४४४ फाल्गुन शुक्तपत्त में जबिक श्री सम्मेदशिखर पर इतिहास प्रसिद्ध पंचकल्याग्यक





आचार्य जो ने अपने रुग्ण स्वल्प कालीन जीवन में संस्कृत में अनेक ऐसे महान शास्त्रों की रचना की जो मुनि धर्म और शावकधर्म के लिए महान उपयोगी और पथ प्रदर्शक हैं। सरस्वती दिवाकर धर्मरत्न पूज्यनीय पं० लालाराम जी शास्त्री



महान मूलाचार प्रदीप यंथ के अनुवादक अनेक महान यंथों के टीकाकार

|   | 4       | - * | Marian | As there yet | = |   |   |   |   |           |
|---|---------|-----|--------|--------------|---|---|---|---|---|-----------|
|   |         |     |        |              |   |   |   | • |   | •         |
|   | t- », , |     |        |              |   |   |   |   |   | A Comment |
|   | ,       |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   | • |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
| • |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   | •         |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   | • |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   | , |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     | ,      |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   | • |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   | •         |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   | ,         |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   | , |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              | • |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              | • |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |
|   |         | •   |        |              |   |   | • |   |   |           |
|   |         |     |        |              |   |   |   |   |   |           |

11711

महोत्सव हुआ था उस समय आपने फोल्गुन शुक्ता १३ के दिन परम पूज्य आचार्य श्री शांतिसागर जी महाराज से गृह विरत सप्तम प्रतिमा की दीचा ली थी। इसके एक वर्ष बाद श्री कुंडलपुर चेत्र पर दशवीं अनुमित विरत प्रतिमा धारण की थी। फिर अलीगढ़ में चुल्लकदीचा धारण की थी। तदनतर प्रतापगढ़ में आपने श्री जैनेश्वरी दीचा धारण की थी।

श्राप संस्कृत मापा के तो शास्त्री थे ही साथ में हिंदी और गुजराती भाषा के भी लेखक थे, तथा प्रसिद्ध व्याख्याता भी थे। श्रापने चौबीसी पाठ दिवाली पूजन श्रादि कवितायें प्रंथ लिखे हैं तथा सूर्य प्रकाश पुरुषार्थानुशासन श्रादि संस्कृत पंथों की टीकायें भी लिखी हैं। उत्तमोत्तम श्रोर उपदेश पूर्ण जीव कर्म विचार सदश द्रैक्ट लिखे हैं। कितनी ही लेखमालायें लिखी हैं गुजराती भाषा में कुछ प्रंथ लिखे हैं। श्रापको वैद्यक शास्त्रों का भी श्रन्छा श्रनुमत्र था। श्रापकी लिखी एक नीतिवाक्यमाला नाम की पुस्तक है उसमें श्रापने सदाचार नाम की पुस्तक का भी उल्लेख किया है। परन्तु हमारे देखने में श्राई नहीं है।

गृहस्थावस्था का श्रांतिम जोवन श्रापने बम्बई में व्यतीत किया। श्री एलक पन्नालालजी सरस्वती भवन की उन्नति के मूलकारण श्राप ही थे। श्री श्राचार्य संघ को उत्तर प्रांत में लाने का मुख्य प्रयत्न श्रापका ही था। इसीलिए श्राप संघ के साथ हो लिये थे, श्रीर फिर संघ में ही रह गये थे।

श्री जैनेश्वरी दीचा लेकर आपने कितने ही बड़े काम किन्ने थे। प्रथम तो आपकी योग्यता से प्रसन्न होकर पूज्य आचार्य श्री ने अपना सब संघ आपको ही सोंप दिया था और आपको आचार्य पद दे दिया था। इसके सिवाय आपने नीमाड गुजरात वागड मालवा आदि प्रांतों में विहार कर शास्त्रोक्त मार्ग का अनुपम प्रचार किया था। तथा साथ में चतुर्विशति तीर्थकर महा स्तुति, सुधर्मध्यान प्रदीप और सुधर्म शावकाचार ऐसे संस्कृत भाषा के महाप्रन्थों की रचना भी की थी। आपने कुशलगढ़ में मुनि ऐलक जुल्लक ब्रह्मचारियों के मध्य श्रेष्ठ समाधिमरण पूर्वक इस नश्वर शरीर का त्याग किया था।

उनकी शव यात्रा के समय कुशलगढ़ स्टेट ने अपना बैंड, ध्वजा निशान आदि सब लवाजिमा दिया था उनकी निषद्या बनाने के लिये स्टेट ने नदी के किनारे एक उत्तम स्थान दिया था। शव यात्रा में राज्याधिकारी तथा नागरिक मंडली सब साथ थी, तथा उस दिन की सदा के लिये स्टेट भर में छुट्टी रहने और किसी भो जीव की हिंसा न होने की घोषणा की थी। यह स्टेट की सराहनीय भक्ति का नमृना है।

भा०दीक

ग्रेशा !

मृत प्रव

11811

निषयास्थान पर कृत्रा बाग धर्मशाला बन गई है, छतरी बन गई है, उस छतरी में उनके चरण कमल प्रतिष्ठित होकर स्थापन किये जा चुके हैं। उनके चरण कमलों की स्थापना स्वयं आचार्य श्री १०८ कुं थुसागर जी महाराज ने की थी। श्री छुं थुसागर जी महाराज आचार्य श्री सुधर्मसागर जी को अपना विद्या गुरु मानते थे तथा उन्होंने अपने समस्त स्वरचित प्रन्थों में आचार्य सुधर्मसागर जी को अपना विद्या गुरु लिखा है। आचार्य सुधर्मसागर जी को एक एक खडगामम मूर्ति भी जयपुर में बन गई है।

उनके गृहस्थावस्था के पुत्र का नाम वंग्रराज जयकुमार है जो सपरिवार नागौर में रहते हैं श्रीर श्रपना निजी श्रीपधालय श्रम्छे रूप में चला रहे हैं।

4—न्यायालंकार पं० मक्खनलाल जी शास्त्री—आप संस्कृत भाषा के अद्वितीय विद्वान् हैं, अ्रोर हिंदी भाषा के सम्मान्य लेखक तथा प्रौढ़ वक्ता हैं। आपने देहली नगर में आर्य सामाजियों के साथ उन्हीं के सभापतित्व तथा मण्डप में छः दिन तक शास्त्रार्थ कर बड़ी शानदार विजय प्राप्त की थी। उसी समय वहाँ के अप्रवाल, खंडेलवाल, पद्मावती पुरवाल आदि समस्त पंचों ने देहली शिमला प्रांत और दूर दूर से आए हुए समस्त जैनियों ने मिल कर वादीभकेशरी की सुप्रसिद्ध उपाधि आपको प्रदान की थी। इसी प्रकार अंबाला में भी सनातनी विद्वान के साथ शास्त्रार्थ कर बड़ी खूबी के साथ विजय प्राप्त की थी। इसके सिवाय न्यायालंकार विद्यावारिध न्याय दिवाकर की उपाधियाँ भी आपको प्राप्त हैं। भारतवर्णीय दि० जैन महासभा ने आपकी अनुपम सेवा से प्रसन्न होकर धर्मधीर की सम्मान्य उपाधि प्रदान की है।

इस समय श्राप समस्त दि॰ जैन समाज में एक श्रच्छे माननीय कर्णधार विद्वान हैं। श्रापने वर्षों तक उक्त महासभा के मुखपत्र साप्ताहिक जैनगजट की सम्पादकी का जिम्मेदार कार्य वड़ी सुयोग्यता से किया है तथा श्रधार्मिक वातावरण को हटाते हुए धर्म का उद्योत किया है।

श्रापने पंचाध्यायी पुरुपार्थ सिध्धुपाय श्रीर उत्तरार्द्ध राजवार्तिकालंकार की श्रात्यंत विस्तृत श्रीर स्वनन्त्र टीकाएं लिखी हैं, जिनमें प्रत्येक पदार्थ का विवेचन बड़ी योग्यता श्रीर सरलता के साथ किया है। श्रापने भारतवर्षीय दि० जैन महासभाश्रित परीचालय के नंत्रित्व का कार्य भी बड़ी योग्यता के साथ किया है। इस समय श्राप श्री गोपाल दि० जैन सिद्धांत विद्यालय मोरेना का कार्य बड़ी योग्यता श्रीर जिम्मेदारी के साथ घला रहे हैं। श्राप बहुत दिन तक जैन बोधक के सम्पादक रहे हैं तथा इस समय जैन दर्शन का सम्पादन कर रहे हैं।

भां दी॰

मु० प्र० ॥४॥ ६—याय् श्रीलाल जी जौहरी—आप इस समय सपरिवार जयपुर में रह कर जबाहरात का व्यवसाय कर रहे हैं। वहां के जौहरियों में आपकी प्रतिश्वा अच्छी मानी जाती है।

इस ग्रंथ के टीकाकार—"धर्मरत्न" सरस्वती दिवाकर पं० लालाराम जी शास्त्री— समाज में एक प्रसिद्ध विद्वान हैं। आपने अनेक गम्भीर महान् ग्रंथों की बड़ी सरल रूप में हिंदी टीकाएं की हैं, तथा ग्रंथों के मर्म स्थलों को बहुत उत्तमता के साथ स्पष्ट एवं विशद किया है। आपकी टीकाओं में ग्रंथ को कठिन भाग भी सरलता से समका दिया जाता है।

त्र्यापके द्वारा टीका किये हुये बहुत से प्रंथ हैं जिनमें कुछ के नाम इस प्रकार हैं—

श्रादिपुराण, उत्तरपुराण, शान्तिपुराण, धर्मामृत श्रावकाचार, प्रवोधसार, चारित्रसार, श्राचार-सार, वोधामृतसार, ज्ञानामृतसार, सुधर्मोपदेशामृतसार, धर्म प्रवनोत्तर, प्रश्नोत्तर श्रावकाचार, जिनशतक, (स्वामी समन्तभद्र कृत) पात्र केशरी स्त्रोत, संशयि वदन विदारण, गौतम चारित्र, सूक्ति मुक्तावली, तत्त्वा-नुशासन, वैराग्य गणिमाला, द्वादशानुप्रेत्ता, दशलात्तिण्क जयमाला, वृहत्स्वयंभू स्तोत्र, लघीयस्त्रय, सुभौम चरित्र, चतुर्विशति संधान, चतुर्विशति तीर्थेकर स्तोत्र, चतुर्विशति तीर्थेकर महास्तुति, सुधर्मध्यान प्रदीप, सुधर्म श्रावकाचार, शान्ति सिंधु, मुनिधर्मप्रदीप, दश भक्त्यादि संग्रह, लाटी संहिता, भावसंग्रह, जिनसेन सहस्र नाम, श्राशाधर सहस्रनाम, मूलाचार प्रदीप, सार समुच्चय, मोत्तशास्त्र, श्रालाप पद्धति श्रादि।

इसके सिवाय पोडश संस्कार, जैन धर्म, जैन दर्शन, बालबोध जैनधर्म तीसरा चौथा भाग, आदि पुराण समीत्ता की परीत्ता आदि कितनी ही स्वतंत्र पुस्तकें लिखी हैं।

भक्तामर शतद्वयी, नमस्कारात्मकसहस्रनाम, अकंपन संघ पूजा, विष्णुकुमार पूजा, श्रीसम्मेद शिखर पूजा, श्राचार्य शांतिसागर पूजा तथा अन्य मुनियों की पूजाएं संस्कृत भाषा में लिख कर संस्कृत साहित्य का विकास किया है।

श्रापने इन महान् ग्रंथों की रचना कर तथा सरल हिंदी टीकाएं कर समाज को जो लाभ पहुँचाया है तथा हिंदी तथा संस्कृत साहित्य की जो उन्नति की है उसके लिये यह समाज श्रापका सदैव ऋणी रहेगा । श्राप

मू० प्र०

11511

भारतवर्षीय दि॰ जैन महासभा के अनेक वर्षों तक सह महामंत्री रहे हैं तथा उसके मुख पूत्र जैन गजट के संपादक रहे हैं। महासभा ने आपके दूरदर्शिता की पूर्ण निस्पृह सेवा से प्रसन्न होकर आपको 'धर्मरत्न' की महत्वशालिनी उपाधि से विभूपित किया है। श्राप भारतवर्षीय शास्त्रिपरिषद के सभापित श्रीर संरचक भी रहे हैं। भारतवर्षीय दि॰ जैन सिद्धान्त संरित्त्णि सभा वम्बई के भी आप सभापित तथा संरत्तक रहे हैं, तथा इसी सभा ने आपको सरस्वती दिवाकर की उपाधि प्रदान की है। आपके पुत्र का नाम राजेन्द्रकुमार है।

श्री पंडित जी की यह साहित्य सेवा जैन साहित्य के प्रचार के लिये पूर्ण सहायक हुई है। जैन समाज हृदय से अपने महोपकारी का अभिनन्दन करता है और करेगा। हम पंडित जी का सदा अभिनन्दन

### इस ग्रन्थ के मुद्रण के सहायक श्रीयुत सेठ सुन्द्रलाल का परिचय

श्राप का जन्म दिल्ली के एक प्रसिद्ध एवं धनाढ्य परिवार सेठ रामजीदास जैनी जो कि 'पान का इक्का' बीड़ी के निर्माता हैं तारील २६--६--१६१७ को हुआ। बाल्यकाल में ही माता की मृत्यु हो गई तथा इनके पिता जी के ज्येष्ठ भ्राता सेठ छुन्नामल जैन की विधवा पत्नी श्रीमती निथयादेवी ने इन्हें दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया। इनके लिए इन्होंने ही माता और गुरु का कर्त्तव्य पूर्ण किया और इसी कारण सेठ जी की रुचि प्रारम्भ से ही धर्म की तथा निर्धनों की सहायता की और विशेष रूप से रही। यह इनकी माता जी का ही प्रताप और आशीर्वाद है कि आप इसी प्रसिद्ध फर्म के पूर्ण रूप से मालिक हैं तथ इतनी छोटी आयु में इन्होंने उन्नति की है श्रीर कर रहे हैं तथा इनके श्रीर कई बड़े व्यापार भी है।

इन्होंने दिल्ली डिप्टीगंज में अपने पूज्य पिता सेठ छुन्नामल जैन की स्मृति में आँख, नाक व गले का धर्मोर्थ चिकित्सालय स्थापित किया है जिसका उद्घाटन स्वर्गीय पंडित गोविन्दबल्लभ पंत द्वारा हुआ था। गोंदिया (बम्बई राज्य) में जहाँ इनका बीड़ी का उद्योग है एक आयुर्वेदिक औपधालय स्थापित किया है और इनकी एक श्रत्यंत तीत्र इच्छा है कि दिल्ली में एक ऐसा स्कूल खोला जाय जहां धर्म श्रौर श्रचीन संस्कृति के अनुमार उच्च शिचा प्रदान की जाए। श्राप बड़ी बड़ी संस्थाओं की कार्यकारिणी में भी हैं। अपने स्वर्गीय पिताजी की पावन स्मृति में १४००) इस शास्त्र के छपने में सहायता दी है तथा निर्धनों की हर प्रकार से सहायता

भा० टो०



|   |   |   |    | •    |     |   | \   |
|---|---|---|----|------|-----|---|-----|
| , |   |   |    |      |     | , | ~~. |
| • |   |   |    |      |     |   |     |
| ; |   |   |    |      |     |   |     |
| ; |   |   |    |      |     |   |     |
|   |   |   |    |      |     |   |     |
| 1 |   |   |    |      |     |   |     |
|   |   |   |    |      |     |   |     |
| 1 |   |   |    |      |     |   |     |
|   |   |   |    | •    |     |   |     |
| • | • |   |    |      |     |   |     |
| ! |   |   |    |      |     |   |     |
| ' |   |   |    |      |     |   | •   |
|   |   |   |    |      |     |   |     |
|   |   |   |    |      |     |   |     |
|   |   |   |    |      |     |   |     |
|   |   |   |    |      |     |   |     |
|   |   |   |    |      | •   |   |     |
|   |   |   |    |      |     |   |     |
|   |   |   |    |      |     |   |     |
|   |   |   | .• |      |     | • |     |
|   |   |   |    |      | ,   |   |     |
|   |   |   |    |      | •   |   |     |
|   |   | • | •  |      |     |   |     |
|   |   |   |    | 4 75 | · v |   |     |

मृ०प्र०

#### परमपूज्य श्री १०= श्राचार्य विमलसागर जी महाराज का

### ॥ संक्षिप्त जीवन परिचय ॥

茶茶茶

विमल प्रतिभा, विमल वाणी, विमल छवि मनहार । विमल मुद्रा, विमल चारित, विमल ज्ञान अपार ॥ विमल पर्शन, विमल दर्शन, विमल पद दातार । 'विमल सिन्धु', महा मुनी पद, वन्दना शत वार ॥

परमपूज्य, पूज्याराध्य, प्रातस्मरणीय, चारित्र चूड़ामणि, निर्भाक आर्ष मार्ग प्ररूपक, श्री १०८ आचार्य विमलसागर जी महाराज के अनुपम और अपार गुणों को कोई व्यक्ति लिखना या कहना चाहे तो न तो वह लिख ही सकता है न कह ही सकता है। कारण आपका जीवन सदैव से विमल रहा है, और आप में सदैव से अनेक गुण विद्यमान रहे हैं जो कहे या लिखे नहीं जा सकते हैं। परम पूज्य चरित नायक जी का जन्म भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में एटा जिलान्तर्गत तहसील जलेसर के थोड़ी दूर स्थित कोसमां नामक ग्राम में हुआ था। यह ग्राम धन-धान्य पूर्ण था, यहाँ दि॰ जैन धर्मानुयायी पद्मावती पुरवाल जैन वन्धुत्रों के चार पांच परिवार निवास करते थे। जो कि प्रतिभाशाली वैभव सम्पन्न थे। इन्हीं परिवारों में से एक परिवार के नायक श्रीमान् स्वनामधन्य लाला विहारीलां जी जैन थे, जिनकी परम सुन्दर सुशीला धर्मपत्नी का शुभ नाम श्री कटोरीवाई जैन था. यह कुसवा निवासी ला॰ चोखेलाल जी जैन की लघु पुत्री थीं। उक्त दम्पति परम धार्मिक श्रीर सदाचारी, उदार, सज्जन प्रकृति थे। शुभ मिती श्राश्विन कृष्णा सप्तमीं वि० सं० १६७३ की शुभ बेला श्रीर शुभ नत्तत्र में हमारे पूज्याराध्य चरित नायक ने श्री माता कटोरीवाई के उदर से जन्म गृहण किया। "होंन हार विरखान के होत चीकने पात" की कहा-वत के अनुसार नवजात बालक अपनी मंद मंद मुस्कान और विनोदमयी बाल क्रीड़ाओं से परिवार के मन को आकर्पित करता था। बालक का शुभ नाम श्री नेमीचन्द्र जैन रखा गया। दुर्योग से आपकी माताजी का उदर रोगस्थ न्याधि के कारण पट् मास बाद ही स्वर्गवास हो गया। अब आप के पालन पोपण का कार्य आपके पिताजी की भगनी ( आपकी बुआ ) श्री दुर्गावाई जैन ने किया। वालक वय में आपने स्थानीय पाठशाला में शिक्षा गृह्ण

मु० प्र० ॥=॥

की, विद्यार्थी नेमीचन्द्र अपने कचा में योग्य रहते थे, विद्याभ्यास के साथ साथ ही आपमें धर्म रुचि भी जागृत होने लगी श्रीर वह रुचि उत्तरोत्तर वढ़ती ही गई। वय के बढ़ने के साथ साथ बुद्धि ने भी विकास किया, धर्मानुराग श्रिधिक होने से श्रापको धर्म शिचा हितार्थ धार्मिक समाज के प्रख्यात श्री गो० दि० जैन सि० विद्यालय मोरेना में भेज दिया गया, जहाँ कि सदागम के पौपक, धर्म मार्ग के प्रचारक, प्रौढ़ विद्वानों का आपको समागम प्राप्त हुआ। इन्हीं दिनों विश्व वंद्य चारित्र चक्रवर्ति, ख्राचार्य शान्तिसागर जी महाराज ससंघ उत्तर भारत में विहार कर रहे थे, विद्यार्थी नेमीचन्द्र ने फीरोजाबाद में संघ का दर्शन किया और वहीं पूज्य आचार्य द्वारा आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यह चारित्र वर्द्धक संस्कार वि० सं० १६८६ में हुआ था। मोरेना महाविद्यालय में न्याय, व्याकरण, साहित्य प्रंथों का अध्ययन तथा विशेष रूप से सिद्धांतिक शास्त्रोय अध्ययन न्यायदिवाकर श्री पं० मक्खनलाल जी शास्त्री महोदय से करके विद्यार्थी नेमीचन्द्र ने विशेष योग्यता प्राप्त की । तदनन्तर आपने अनेक स्थानों का भ्रमण भी किया, साथ ही तीर्थ चेत्रों की वंदना गुरुखों की सेवा, मुनियों के दर्शन, विद्वानों का सत्संग भी आपने खूव किया । जयपुर में परमपूज्य श्री १०८ तपोधन मुनि चन्द्रसागर जी महाराज विराजमान थे, श्री पं० नेमीचन्द्र जी भी महाराज के दर्शन करने जयपुर पहुँचे, वहाँ आपने भविष्य में होने वाले अपने दीचा गुरु श्री १०८ आचार्य महावीरकीर्ति जी से उनकी ब्रह्मचारी अवस्था में ब्रह्मचारी महेन्द्रसिंह के रूप में भेंट की। साथ ही वहीं आपने शूद्र-जल त्याग की प्रतिज्ञा भी ली। अब आपने विद्यालय छोड़कर अध्यापकी का कार्य शुरू किया, और आप विशेष करके मारवाड़ प्रान्त मे अध्यापक रहे । अध्यापकी करते हुए ज्ञान का विकास तो हुआ ही साथ ही चरित्र बल भी विकास को पाने लगा। कुछ दिनों के पश्चात् अपने पूज्य पिताजी के विशेष आग्रह से आप अध्यापकी छोड़कर माम में ही त्यागये, यहाँ त्याकर त्रापने बजाजी का व्यौपार प्रारम्भ किया, साथ ही प्रामवासी प्रौढ़ पुरुपों एवं वालकों को निःशुल्क विद्याध्ययन कराया और सदाचार धार्मिक भावनाएं भी उनमें जायत की। समय समय पर आप अपनी तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम वरावर चाल् रखते थे, आपने एक वार सतत वन्द्रनीय श्री सिद्ध चेत्र सम्मेदा-चल तीर्थराज की वंदना श्रकेले साइकिल से की, साईकिल पर आप थोड़ा थोड़ा आवश्यकीय सामान पीछे रखते थे, श्रीर श्रागे एक सुन्दर पेटी में श्रो १००८ जिनेन्द्र मूर्ति भी रखते थे, कारण श्रापके नित्य जिनदेव दर्शन का नियम था, दूमरे थी शूद्र जल त्याग प्रतिज्ञा। आप महान साहसी और निर्भीक युवक थे, प्रापकी निर्भीकता और साहस की अनेक घटनायें हैं जिन्हें लिखने से लेख र्गुद्ध का भय है। आपकी कट्टर धार्मिकता, देव, शास्त्र, गुरू, भक्ति जन्म से ही सराहनीय है, आप अपनी धर्म ध्वनि के पक्के पुरुषार्थी आर्प मार्ग वादी सदाचारी पंडित थे। आपने छुछ समय तक परम तपस्त्री, धीर ध्यानी, शास्त्र ज्ञानी, उपाध्याय तुल्य महाविद्वान परम पूज्य श्री १०८ श्रीचार्य सुधर्म- भा०टी०

我是我是我是我是我是我是我是我是我的

सागर जी महाराज के भी चरण सानिध्य में रहकर ज्ञान अर्जन किया था, और उनसे शास्त्रीय विषयों का विशेष अनुभव भी प्राप्त किया था।

वैराग्य भावना और दीचा समारम्भ

राजस्थान के कुचावन शहर में श्री १०८ मुनि पुंगवं वीरसागर जी महाराज ससंघ पधारे। इधर हमारे चरितनायक जी के पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो जाने से वजाजी का कार्य बन्द करके श्री पं० नेमीचन्द्र जो ने पुनः कुचावन में जाकर धर्माध्यापकी का कार्य शुरू कर दिया था। सुगुरु भक्त पं० जी को अपने उत्थान का शुभ निमित्त मिला, श्रोर श्रापने उक्त मुनिराज से दूसरी प्रतिमा के व्रत प्रहण किये पश्चात् श्रखण्ड व्रह्मचर्य सप्तम प्रतिमा धारण की । वस अवतो सभी वरेल् गोरख धन्धों से छुट्टी पाकर केवल एक तीर्थ बन्दना की ही धुनि सबार रही, श्रौर श्रमेक तीर्थों की बन्दना करते हुए वि० सं० २००६ चेत्र कृष्णा में होने वाले श्री दि० जैन श्रितशय चेत्र मरसलगंज के मेले पर आप अपरे। और आपने उस समय दोत्र पर होने वाले "कलशा रोहण विधान" को विधि-विधान युक्त बृहद् रूप से कराया। चेत्र ५र पधारे हुए हजारों नर नारियों ने श्री पं० नेमीचन्द्र जी का अब ब्रह्म-चारो जी के भेप में दशन किया। इस अवस्था में रहते हुए भी हमारे चरित नायक जी को संतोष न हुआ, और चल पड़े अब पूर्ण तया भव बन्धन को तोड़ने की ओर। वि० सं० २००७ की अपाड़ बड़ी पंचमी को श्री सिद्ध चेत्र वढ़वानी पर परेम पूज्य श्री १०८ त्र्याचार्य महावीरकीर्तिं जी महाराज से जुल्लक दीन्ना ग्रहण की। अब ब्रह्मचारी पं० नेमीचन्द्र जी पूज्य श्री १०५ जुल्लक वृपभसागर जी बन गये। परमपूज्य, श्रठारह भाषा के ज्ञाता, निर्भीक वक्ता सदागम पोशक, महाविद्वान श्री १०८ श्राचार्य महावीरकीर्ति जी महाराज जैसे महानगुरु के संव में रहकर श्रापने अनेक गुणों का संग्रह किया। पुन: आठ माह के पश्चात् ही शुभ मिती माह शुक्ला १३ वि० स० २००७ को शुभ महूर्त में आपने पूज्य गुरुवर्य से ऐलक दीक्ता ले ली, और दो वर्ष तक आप इसी अवस्था में रहकर पूर्ण इनिद्रय विजयी वने, एवं ज्ञान, ध्यान, शित्ता, दीत्ता, योगादि क्रियात्र्यों का विशेष अभ्यास किया। अब आप पूज्य श्री १०४ ऐलक सुधर्मसागर जी इस नाम से प्रसिद्ध हुये। दो वर्ष तक इस पद पर स्थित रहने के बाद भी वैराग्य भावना का उत्तरोत्तर विकास ही होता गया, इधर आचार्य संघ विहार करता हुआ श्री सिद्ध चेत्र सौनागिर जी पर पधारा । काल लिव्ध की प्रेरणा से इस महान उत्तम निमित्त को पाकर आपने अपने गुरु से दिगम्बरी दीचा देने की याचना की, महामहिम त्राचार्य श्री ने ऋपने सुयोग्य शिष्य की समुचित प्रार्थेना को स्वीकार कर शुभ मिती फागुन शुक्ता १३ वि० सं० २००६ को शुभ महूर्त में तीन चार हजार मन्य समुदाय के समत्त निर्यन्थ दीचा दी, अब आपका श्री १०८ विमलसागर जी शुभ नाम रक्ला गया। श्रीमुनि विमलसागर जी में अनेक विमल गुणों का समावेश तो था ही, अब तो विमलदर्शन, विमलज्ञान, और विमल-

भार्टीत

मृ०प्र० 112011 चारित्र के धारण से पूर्ण पूज्यता प्राप्त हुई। महाराज विमलसागर जी ने ऋहर्निश गहन स्वाध्याय करके अपने अनुभव को बढ़ाया, तथा कठिन ? तपस्या और व्रताचरण से आत्मबल की प्राप्ति की। आप अपने शरीर से भी निष्प्रही होकर घोर तपस्वी वन गये। आप साहसी और निर्भीक तो थे ही, अब त्याग और विराग का समा-वेश परिपूर्ण होने से आपका तपोवल चमक उठा, आपकी प्रतिभा प्रखरित हो उठी, आपका ब्रह्मचर्य धीरता श्रीर वीरता लाया । श्रापने निर्भीक होकर श्रागम मार्ग को दर्शाया, श्रापकी निमित्त ज्ञानशक्ति, ज्योतिपशक्ति एवं स्मरणशक्ति महान है। श्रापकी वाणी में वह मोहकता है कि कठोर से कठोर पुरुष उसे सुनकर नतमस्तक हो जाता है आपका स्वभाव इतना सरल है कि प्रत्येक प्रश्नार्थी अपनी हृदय की बात खुलकर कह सकता है। श्रापकी शान्ति मुद्रा, सौम्य मूर्ति, हँसमुखप्रकृति, जीवों पर जादू सा असर करती है। आप रात दिन के चौबीस घन्टों में केवल चार घन्टे ही निद्रा लेते हैं। बाकी समय तत्व चिंतन एवं शास्त्र स्वाध्याय में, धर्मीपदेश श्रीर साधुचर्या में ही व्यतीत होता है। श्राप निरालसी साधु हैं, दो दो उपवासों के अनन्तर आहार तो आप विशेप दिनों करते हैं। नमक, घृत, तेल, दही इन चार रसों के तो आप यावज्जीवन त्यागी हैं, बाकी दूध और मीठा इन दो रसों को भी प्रतिदिन रस परित्यांग तप को करते हुए लेते हैं, महीनों अन्न भोजन का त्यांग भी आप कर देते हैं। श्रापने नमक का त्याग तो श्रपने संघस्थ सभी त्यागियों को करा दिया है। श्राप श्रपने शिष्य वर्ग को स्वयं आगम अभ्यास कराते हैं। आपने अपने संघ के साथ २ दिलए उत्तर के सभी तीर्थों की चंदना की है। साधु परमेप्ठी पर के आप में सम्पूर्ण गुण विद्यमान हैं। इन्दौर, फल्टन, पन्ना आदि नगरों में चतुर्मास योग रखकर विहार करते हुए इस वर्ष का चतुर्मास आपने दूरहता चतुष्पथ पर किया था, वहाँ श्री गुरु संघ के विराजने से चतुर्थकाल का सा दृश्य बन गया था । चातुर्मास योगान्त में श्रापकी गृहस्थ श्रवस्था के कुटुम्बी भाई श्री ला॰ होतीलाल जी जैन कोसमां वालों ने बृहद् सिद्धिचक्र विधान कराया, विधान की सम्पूर्ण धर्म क्रिया श्रागमोक्त श्री गुरु महाराज जी ने ही स्वयं कराई थी। यह विश्व शान्ति महायज्ञ दर्शनीय विधान था, हमने इस प्रकार का विधान श्रागे कभी नहीं देखा था, दो दो उपवासों के दिनों में लगातार चार २ पाँच २ घंटे तक वोलना गुरू महाराज का प्रतापी तपीवल था, महाराज जी की इस निश्चलता श्रौर विद्वत्ता को देख लोग धन्यर जै जै पुकारते थे। इसी शुभावसर पर चतुर्विधि संघ की, विद्वदुवर्ग की, समागत समाज की, प्रार्थना एवं प्रेरणा से तथा दीचा गुरु श्री १०८ श्राचार्य महावीरकीतिं जी महाराज के श्रादेश से श्री शुभ मिती मगसर कृष्णा दौज वि॰ सं॰ २०१७ को शुभ योग एवं उत्तमनत्तत्र में विद्वद् शिरोमणि न्यायाचार्य पं॰ मानिकचन्द्र जी फीरोजावाद एवं धमरत्न सरस्वती दिवाकर महा विद्वान पं० लालाराम जी शास्त्री मोरेना द्वारा आचार्य पद धारण किया। इस समय का दृश्य जिसने देखा वह दृश्कि भी अपने को धन्य समफला था, श्री चरितनायक जी की उस समय

THE STATE OF THE S

मू० प्र० 11221

我就是我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们

की महा मनोहर फाँकी जिसने की वह भाग्यशाली जीव था। समाज के अनेक प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों एवंम् विद्वानों ने इसमें भाग लिया था जलेसर के रईस श्री राय साहव ला० नेमीचन्द्र जो ने भी विधान में सक्तटम्ब भाग लिया और आहारदान का महान लाभ उठाया उन्होंने आचार्य महाराज का दीचा विशेपांक अपने पत्र वीर भारत का निकाला है जो प्रशंसनीय है। अब श्री १०८ आचार्य विमलमागर जी महाराज पंचाचार तथा छत्तीस मूलगुणधारक धर्मशासक वन गये। अब आपके अनुशासन में हर धामिक व्यक्ति को रहना चाहिए, अब श्री श्राचार्य महाराज हमारे धर्मचरित्र रत्तक शासक हैं, श्रीर वह धर्म मार्ग के विरुद्ध चलने पर हर प्रकार का द्रा विधान कर सकते हैं। श्री आचार्य महाराज की प्रभावशाली हृद्यग्राही देशना से अनेकों भव्य समूह का कल्याण हुआ है। श्री महाराज जी के द्वारा श्रेयोमार्ग का विशेष प्रचार हो रहा है श्रीर आगे भी होगा । आपके धर्मीपरेश से लाखों व्यक्तियों ने मद्य, मांस, मधु का त्याग कर हिंसा मार्ग को छोड़ा है। हजारों ही व्यक्ति सदा-चार की खोर मुड़े हैं खौर शुद्ध जल पान का ब्रत छाचरण किया है। खापने सैकड़ों भव्य जीवों को खात्म कल्याणकारी व्रत दिये हैं, जिनमें पहली दर्शन प्रतिमा के व्रत से लेकर वृह्मचारी सप्तम प्रतिमा, जुल्लक, एैलक, श्रर्जिका, मुनि पर पर भी श्राज वह नर पुंगव विराजमान हैं। श्रब तक महाराज द्वारा १॥ लांख व्यक्तियों को शूद्र जल मांस भन्नए आदि का त्याग कराया गया है। लगभग २॥ सौ त्यागी उनके द्वारा बनाये गये हैं। वर्तमान में श्री घाचार्य संव में तीन नग्न गुरु, एक त्रार्यका माता जी, एक ज़ुल्लिका माताजी, चार एकादश प्रतिमा धारक तुल्लक महाराज नथा ब्रह्मचारीगण हैं। परमपूज्य आचर्य संघ में किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं है। सभी त्यागी ज्ञान ध्यान में रत रहते हुए गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं, सभी व्रती लालच लोलुपता रहित आत्म संयमी हैं। श्री श्राचार्य महाराज का तपोवल एवं निमित्त बल इतना प्रवल है कि आपने श्रनेकों चमत्कार कर दिखाये हैं । त्र्रनेक त्राश्चर्यकारी घटनाएं त्रापके द्वारा हो चुकी हैं। सूखे हुए छुंत्रों में श्रद्ध पानी होने श्रादि की कई महत्वशाली चमत्कारी बाते हैं। श्राचार्य श्री १०८ विमलसागर जी का जीवन उपसर्गों श्रौर श्रितिशयों से भरा है। जब श्राप बन्धा श्रितिशय चेत्र पहुँचे तो वहाँ के कुए में पानी नहीं था आपने भगवान आदिनाथ की शांतिधारा कराकर कुँए में प्रच्छाल डलवा दिया जिससे कुछ ही देर में उस जल शून्य कुँए में अदूट पानी हो गया। जूडापाना में पानी का अभाव था वहाँ के अध्यापकों एवं छात्रों के आवेदन पर महाराज ने कुँ ओं में अदूट पानी होने का आशीर्वाद दिया। मिर्जापुर के रास्ते में सिंह उपसर्ग और विशालकाय अजगर का उपसर्ग हुआ और दूर हो गया जब आप संघ सहित त्र्यकबरपुर होकर जौनपुर जा रहे थे तो रास्ते में एक रेलवे की चौकी पर शयन करना पड़ा। उस समय एक भयानक दो हाथ लम्बा सर्प आया और महाराज के हाथ पर लगभग तीन घन्टे खड़ा रहा और

मु० प्र०

112311

रेल आने पर उसकी रोशनी से भाग गया। परम तीर्थ गिरनार की वंदना कर जब आप तोपाहाँ पहुँचे तो वहाँ पर और उसके वाद भरियाँ में आने पर निवासियों के मुख्ड मुख्ड आपको मारने केलिए आए पर आपकी तपस्या के प्रताप से सब उपमर्ग टला। अपने चरित नायक के साहस और वीरता, धीरता की तो हम गाथा ही कहाँ तक लिखे, वीतरागी अवस्था में भी आपने अपने ऊपर आये हुए भयंकर कर फणधारी सर्प, एवं विकराल सिंहादिक हिंसक जीवों के उपद्रवों उपसर्गों से अनेक बार विजय प्राप्त की है। पमरपूज्य आचार्य महाराज से धर्म और समाज का विशेष उत्थान होने को है। हमें आपसे बड़ी आशायें हैं, आपके द्वारा अनेकों धर्म कार्य तथा अनेकों जीवों के अनेक हित होंगे। अन्त में हम अपने मन, वचन, काय की शुद्धता पूर्वक सुगुक् चरणों में मस्तक नबाते हुये भगवान अध्यमदेव से प्रार्थना करते हैं कि वह ऐसे स्वपर कल्याणकारी आचार्य महाराज को दीर्घायु एवं यशस्वी वनावें, जिससे धर्म मार्ग की शततः उन्नति हो।

सुगुरु हरें, अज्ञान अन्थेरा। सुगुरु हरें, भव बन्धन फेरा। सुगुरु सदा हैं, मंगल दाई। सुगुरु चरण, वंदों सिरनाई॥

सुगुरु चरण सरोज भ्रमर—
भगवतस्वरूप जैन 'भगवत्'
स० मंत्री श्रितशय चेत्र मरसलगंज, पो० फरिहा (मैनपुरी)



भा०टी०

#### इस ग्रन्थ के मुद्रण के सहायक



सेठ सुन्दरलाल जैन, देहली

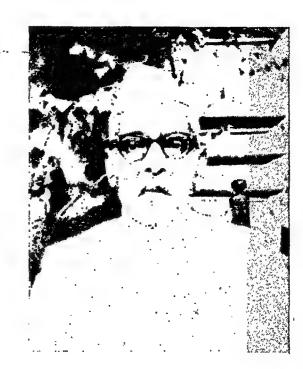

सेठ भगवतीप्रसाद जैन, मथुरा

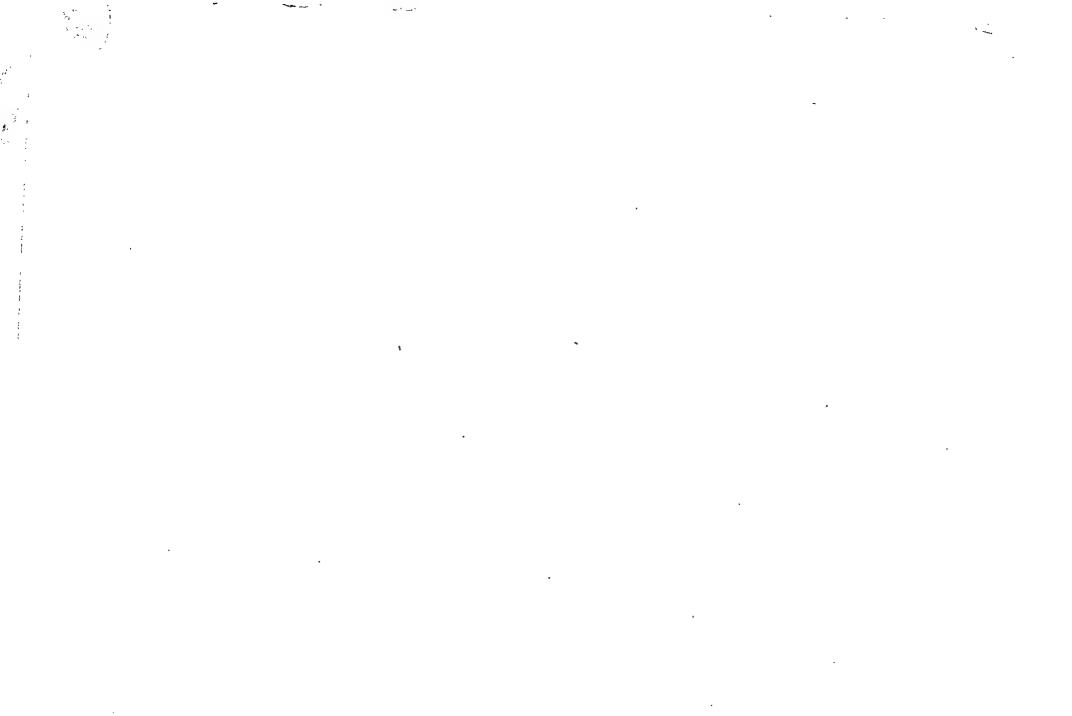

112311

35835

श्राचारांग सूत्र के अनु नार मुनि श्रोर श्रावकों के श्राचरणों का उनको दिन चर्या, त्रत, उपवास, पूजा, दान, परस्पर का व्यवहार श्रादि का वर्णन श्रानेक श्रंथों में नाया जाता है। स्त्रामी वह कर विरचित मूलाचार, विद्वद्वर्थ पंडित श्राशाधर जी विरचित धर्मामृत के पूर्व भाग यत्याचार, श्रावार सार, चारित्र मार श्रादि श्रंथों में मुनि धर्म का निरूपण किया गा है। इमी प्रकार धर्मामृत श्रावकाचार, रत्नकांड श्रावकाचार, मेथावी श्राव काचार श्रादि श्रनेक श्रावकाचारों में श्रावक धर्म का निरूपण है।

इस उस्तुत यंथ में मुनि धर्म का स्वरूप बड़े विस्तार के माथ वर्णन किया गया है। यह यंथ याचार्य सकल-कीर्ति का बनाया हुआ है। श्री सकलकीर्ति आचार्य ईंडर गादी के उरम विद्वान तथा विख्यान महारक थे। इनके बनाये हुए अनेक यंथ हैं जो अनेक विषयों से भरपूर हैं और अनेक प्रकार की तास्विक चर्ची से भरे हुए हैं।

याचार्य सकल कीर्ति के बनाये हुए यंथों में एक शांतिनाथ चरित्र है। जिसमें जिन धर्म के अनेक तत्वों का वर्णन है। इन शांतिनाथ चरित्र के पढ़ने से ऐना मालूम होता है कि पार्श्व पुराण जो हिन्दी छंदो वछ है वह भी मूल यंथ इन्हीं का बनाया हुआ है। क्योंकि इस शांतिनाथ चरित्र में इसी ढंग से अनेक उपयोगी जैन तत्वों का वर्णन है। आचार्य सकतकीर्ति ने जो यह मूताचार प्रश्नेप नाम का यंथ मूलाचार की टीका रूप में निरूपण किया है। उसी प्रकार इन्हीं आचार्य श्री सकतकीर्ति का बनाया हुआ एक प्रश्नोत्तर श्रावकाचार है। जो प्रश्नोत्तर रूप में वर्णन किया है। यह प्रश्नोत्तर श्रावकाचार भी रत्नकाएड श्रावकाचार की टीका है। इसी प्रकार इन्हीं आचार्य के बनाये अनेक यंथ हैं।

वास्तिविक बात है कि इन ईडर की गरी पर बैठने वाले जो पहले भट्टारक हुए हैं वे बड़े ही विद्वान और तपस्त्री हुए हैं। वहुत दिन पहले यह भी सुनने में आया था कि ये सकलकीर्ति आचार्य दिगम्बर अवस्था में ही रहते थे। आचार्य लिलत निर्ति आदि और भी अनेक विद्वान ऐसे हो गये हैं जो उत्कृष्ट विद्वान और तपस्त्री थे। आचार्य लिलतकीर्ति का बनाया हुआ एक सिद्धचक विधान है जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ बहुत सुन्दर है।

॥१३॥

र्मे० ११०

113.811

जो प्रकाशित होने के लिए पूज्य ब्र० पं० श्रीलाल जी काव्यतीर्थ के पास श्री महावीर जी को जा चुका है।

वास्तव में देखा जाय तो इस प्रंथ का जो नाम है वह सर्वथा सार्थक है । इसका नाम है "मूलाचार प्रदीप" प्रर्थात मूलाचार प्रंथ के विपयों को दिखलाने वाला एक दीपक। इसलिए कहना चाहिए कि यह मूलाचार प्रंथ की एक विस्तृत क्लोक वढ़ टीका है। जो तीन हजार तीन मी पेंसठ रलोकों में पूर्ण हुई है।

इस यंथ में जितने विषयों का वर्णन किया गया है। वह आयन्त पूर्ण रूप से किया गया है। प्रायश्चित्त ममाचार नीति, विनय, शुद्धि, मुनियों की भावनाएं, समाधि मरण की विधि, उत्तर गुणों के भेद, शीलों के भेद, ऋद्वियां आदि अनेक विषयों का वर्णन पूर्ण रूप से किया गया है।

इसमें बारह अध्याय हैं। मंज्ञेप से उनमें नीचे लिखे विपयों का बर्णन है।

पहला अध्यायः - मूल गुण श्रीर पांची महाव्रतों का वर्णन है।

दूसरा ऋध्यायः—इसमें पांचों समितियों का वर्णन है, ऐषणा सिमत में छ्यालीस दोप, बत्तीस श्रंतरायों का वर्णन है।

तीसरा अध्यायः—इन्द्रिय निरोध, इन्द्रियों के भेद, आवश्यकताओं का वर्णन, कृति कर्म, चिति कर्म, पूजा कर्म, विनय कर्म लोकानु वृत्ति विनय, अर्थ विनय, काम विनय, भय विनय, मोज्ञ विनय, रत्नत्रय विनय, औप— चारिक विनय, पार्श्वस्थ आदि त्याज्य मुनियों का वर्णन, मुनियों की वंदना कव करनी चाहिए, वंदना के दोष आदि का वर्णन है।

चौथा अध्योय—आवश्यकों की महिमा प्रतिक्रमण निंदा केशलोंच निपिद्धिका आसिका तथा अन्य गुणों का वर्णन है

पांचवां अध्याय-विस्तार पूर्वक सम्यग्दर्शन उसके अंग गुण आदि का वर्णन है।

छठा अध्याय-ज्ञानाचार चारित्रचार गुप्ति तप के भेद तथा महिमा वीर्याचार का वर्णन है।

सातवां श्रध्याय—समाचार नीति, श्रोधिक समाचार नीति के भेद, पद विभागी समाचार श्राजिकात्रां की समाचार नीति, एकाविहारी का निर्णेध श्रादि का वर्णन है।

आठवां श्रध्याय-श्रनेक प्रकार की शुद्धियों का वर्णन है।

नीयां श्रध्याय-पीछी, श्रधः कर्मजन्य श्राहार का निर्पेव, श्रन्य दोशों का निरोध, समाधिमरण में स्वगण का निर्पेव भिन्ना शुद्धि श्रादि का वर्णन है।

दशवां जध्याय-समाधि मरण की विधि, सरण के भेद हैं।

भा० टी०

经被转换

. मृ०प्र० ॥१५॥

**我就是我我我就是我我就就就就是我我就就就是我我** 

ग्यारहवां अध्याय-उत्तर गुण और शीलों के भेद दशधर्म का वर्णन है। वारहवां अध्याय-अनुप्रेत्ताएं परीपह जप और ऋद्वियों का वर्णन है।

इस प्रकार बारह अध्यायों में मुनि धमं के समस्त विपयों का वर्णन बड़े विस्तार के साध निरूपण किया गया है।

इस प्रन्थ की उपयोगिता इसी पर से समभ लेना चाहिए कि जब यह ग्रन्थ परम पूज्य स्व० आचार्य शांतिसागर जी महाराज को दिखाया गया था तब उन्होंने अपने शिष्य जुल्लक पार्श्वकीर्ति को उसी समय उसकी एक प्रति लिखकर संघ में रख ली थी। जुल्लक पार्श्वकीर्ति जी आज मुनि अवस्था में विराजमान है।

परमपूज्य त्र्याचार्य श्री विमलसागर जी ने भी इसको बहुत ही पसन्द किया और अंत में उनकी रुचि के अनुसार यह प्रन्थ प्रकाशित हो ही गया।

इमके प्रकाशन में राय साहव लाला नेमीचन्द्र जी चेश्चरमैंन जलेसर (एटा) ने भी श्चपने बनारसी प्रेस में प्रकाशित कर श्चाचार्य विमलसागर जी की एक मुनि धर्मस्वरूप की विशद जानकारी की श्चभिलाषा पूर्ण की है इसके लिए वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। उनकी मुनियों के प्रति श्रद्धा प्रशंसनीय है।

इस यंथ के प्रकाशन में श्री सेठ सुन्दरलाल सुरेन्द्रकुमार जैन सदर बाजार देहली ने अपने छुन्नामल चेरिटेवल ट्रस्ट द्वारा १४००) व श्री सेठ भगवतीप्रसाद जैन एन्ड सन्स मथुरा ने १०००) तथा श्री पुत्तूलाल जी कुनेरा इटावा ने ४००) व श्रीमती केसरकुमारी जी धर्म पत्नी श्री बड़ेलाल जी इटावा ने ४००) व अन्य धर्मबन्धुओं ने प्रार्थिक सहायता देकर जो प्रकाशन का न्यय भार अपने ऊपर लिया है वे भी अत्यंत धन्यवाद केपात्र हैं। इसके प्रकाशन से केवल परम पूज्य आचार्य विमलसागर जी की धार्मिक अभिलापा ही पूर्ण नहीं हुई है किन्तु आगामी काल में इस प्रन्थ को पढ़कर अनेक मुनि जो अपने व्रतों को अन्तुएण रीति से पालन करेंगे अनेक शिष्यों से पालन करावेंगे तथा यह मोन्न मार्ग का साधक निर्धन्थ मार्ग अनुएय रीति से चलता रहेगा इसका भी श्रेय उन्हीं लोगों को प्राप्त होगा जो किसी न किसी रूप से इसके प्रकाशन में सहायक हुए हैं।

में कोई बड़ा पंडित नहीं हूँ न मुक्त में कोई विशेष ज्ञांन है। तथापि मैंने जो धर्म प्रेमवश इसकी टीका लिखी है वह जब तक चन्द्र सूर्य है तब तक भव्य जीवों का कल्याण करती रहे यही मेरी सम्भावना है। त्रज्ञानता त्र्यौर प्रमाद वश इसमें जो कमी हो भूल हो उसको परमपूज्य आचार्य, मुनिराज एवं विद्वज्ञन चमा करते हुए शुद्ध कर पठन पाठन का प्रचार करते रहें यही मेरी अंतिम प्रार्थना है।

मोरेना ज्येष्ट कृष्णा १० वृहस्पतिवार वि० सं० २०१८, वीर नि० सं० २४८७

मोच मार्गाभिलापी— लालाराम जैन शास्त्री

॥१४॥



ग्रःप्र॰ ॥१६॥



|         | gr. r | The same const | may gat the |   |   |   |                                      |
|---------|-------|----------------|-------------|---|---|---|--------------------------------------|
|         |       |                |             |   | ~ | • | `                                    |
|         | 1.5   |                | •           |   |   |   | ************************************ |
|         | 0     |                |             |   |   |   | •                                    |
| Ē       |       |                |             |   |   |   |                                      |
| e.      |       |                |             |   |   |   |                                      |
| Đ,      |       |                |             |   |   | • |                                      |
| , e - 1 |       |                |             |   | , |   |                                      |
|         |       |                |             |   |   |   |                                      |
| 4       |       |                |             |   |   |   |                                      |
| ,       |       |                |             |   |   |   |                                      |
|         |       |                |             |   |   |   | •                                    |
| •       |       |                |             |   |   |   |                                      |
| •       |       |                |             |   |   |   |                                      |
| •       |       |                |             |   |   |   |                                      |
| i       |       |                |             |   |   |   |                                      |
|         |       |                |             |   |   |   | •                                    |
| *       |       |                |             |   |   |   |                                      |
|         |       |                |             |   |   |   |                                      |
|         |       |                |             |   |   |   |                                      |
|         |       |                |             |   |   |   |                                      |
|         |       |                |             |   |   |   |                                      |
|         |       |                |             |   |   |   |                                      |
|         |       |                |             |   |   |   |                                      |
|         |       |                |             |   |   |   |                                      |
|         |       |                |             |   |   |   |                                      |
|         |       |                |             |   |   |   |                                      |
|         |       |                |             |   |   |   | . '                                  |
|         |       |                |             |   |   | • |                                      |
|         |       |                |             |   |   |   |                                      |
|         |       |                |             |   |   |   |                                      |
|         |       |                |             |   |   |   |                                      |
|         |       |                |             |   |   |   |                                      |
|         |       |                |             | • |   |   |                                      |
|         |       |                |             |   |   |   |                                      |
|         |       |                |             |   |   |   |                                      |

भाव्टीः



॥\$=॥ भॅःत्र**ः** 



भा ० दी ०

12=11

। श्रीः ॥

भा०टी॰

### # विषय-सूची \*\*

| प्रथम अधिकार        | : 7   | विषय—                            | श्लोक—         |
|---------------------|-------|----------------------------------|----------------|
| त्रथम त्रातकार      | p (   | एपणा ममिति छ्यालीस दोष और बत्तीस | } 5%           |
| विषय—               | श्लोफ | र्श्रतरायों का स्वरूप            | }              |
| मंगलाचरण १९५३ है।   | 8     | त्रादान निचेपणसमिति              | ३१०            |
| प्रतिझा             | - ३७  | प्रतिष्ठापनासमिति                | इन्४           |
| मूलगुगा             | ४६    | तीसरा अधिकार                     | ,              |
| महावर का लच्या      | χο.   |                                  |                |
| ग्रहिंसा महावत—     | ४२    | चतु इन्द्रि । का निरोध           | . 8            |
| सत्यमहात्रत—        | १२२   | श्रोत्र इन्द्रिय का निरोध        | <b>२२</b>      |
| त्रचीर्यमहाव्रत—    | १६१   | नासिका इन्द्रिय का निरोध         | 34             |
| ब्रह्मचर्यमहाव्रत—  | १८०   | ज़िह्ना इन्द्रिय का निरोध        | ४४             |
| श्राकिंचन्यमहाव्रत— | २३०   | स्पर्शन इन्द्रिय का निरोध        | ६१             |
|                     |       | पांचों इन्द्रियों का स्वरूप      | <b>ંપ્ર</b>    |
| दुसरा अधिकार        |       | सामायिक                          | · १ <b>१</b> ३ |
| ईर्यासमिति          | ą     | स्तव                             | ₹७=            |
| भाषासमिति           | ₹४∵   | वंदना                            | ् भन्न्        |

मृ० ४०

| विषय—                                       | रलोक—       | विषय—                                    | रलोक—       |
|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
| वंदनांतर्गत कृति कर्म चिति कर्म }           | २४४         | अचेलकत्व                                 | -२४२        |
| पूजा कर्म विनय कर्म                         |             | <b>अस्तान</b>                            | • '२६०      |
| लोकानुवृत्ति विनय                           | ঽ৸ঽ         | भूमिशयन                                  | इंछ्र       |
| अर्थविनय, कामविनय भयविनय मौंचविनय           | २४४–२४५     | श्रदं <u>त्रथा</u> वन                    | रद६ :       |
| दर्शनविनय ज्ञानविनय चारित्रविनय }           | ্২ধন        | स्थिति भोजन                              | रहेइ        |
| तपोविनय श्रीपचारिकविनय }                    | २६६         | एकमुक्त                                  | ३०६         |
| कृतिकर्म—                                   | २७६         | पांचवां अधिकार                           |             |
| पार्श्वस्थ त्रादि त्याज्य मुनियों का स्वरूप | 370         |                                          | 1 ×         |
| मुनियों की वंदना कब करना                    | ३८६         | मंगलाचरण-दर्शनाचार<br>सम्यग्दर्शन के भेद | 8           |
| वंदना के बत्तीस दोप                         | ३८६         | तत्त्वों का स्वरूप                       | \$8 . ,     |
| 2                                           | 1           | सम्यग्दर्शन के श्रंग श्रीर गुणदोष        | .२८ ;       |
| चौथा अधिकार                                 | .           | वार गुरान के अंगे और गुरादाव             | १६०         |
| प्रतिक्रमण                                  | ٠ ، ٧       | बठा अधिकार                               |             |
| आलोचना के भेद                               | २६          | ज्ञान और उसके अंग ज्ञानाचार              | 9 }         |
| निंदा गहीं                                  | ३४          | चारित्राचार                              | હ્યું }     |
| प्रत्याख्यान                                | <b>አ</b> ፍ  | ्रात्रि चर्या का निपेध                   | ું <u>ક</u> |
| प्रत्याख्यान के भेद—                        | ওদ          | मनोगुप्ति .                              | =4          |
| कायोत्सर्ग श्रीर उसके भेद                   | १.१२        | वचनगुप्ति मीन की महिमा                   | 222         |
| कायोत्सर्ग का काल                           | . 140       | कायगुप्ति                                | १२६         |
| कायोत्मर्ग के दोप                           | १७३         | चारित्र की महिमा                         | १४६         |
| श्रावश्यकों की महिमा                        | <b>२</b> ०८ | तप तप के भेद                             | १६०         |
| निर्पिद्धका श्रीर श्रामिका                  | २२४         | अनशन श्रीर उसके भेद                      | १६६         |
| फेश लोच                                     | २३३         | अवमोदर्य                                 | १७६         |

|                                                                 | •                        |                               |                       | ř.       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|
| विषय                                                            | ऱलोक—                    | विषय—                         | रलोक                  | भा ॰ टी  |
| यृत्तिपरिसंख्या <b>न</b>                                        | १८४                      | त्रतशुद्धि ।                  | 28                    | 7        |
| रसपरित्याग                                                      | 328                      | वसतिकाशुद्धि                  | ₹ 2                   |          |
| विविक्त राज्यारान                                               | \$80                     | विहारशुद्धि                   | 38                    | 7        |
| काय क्लेश                                                       | २०४ .                    | भिन्ना शुद्धि                 | દુક જ                 | Z 3      |
| प्रायश्चित्त श्रीर उसके भेदों का स्वरूप                         | 53.R.;<br>5-e.           | ज्ञान शुद्धि                  | े हैं हैं<br>इस्ट्रेड | K 3      |
| विनय त्र्यौर उसके भेदों का स्वरूप<br>वैयावृत्त त्र्यौर उसके भेद | २८६<br>३४६               | उन्मनशुद्धि                   |                       |          |
| वयाप्रता श्रीर उसके भदों का स्वरूप                              | <b>३६३</b>               | वचन शुद्धि                    | हरू<br>११२            |          |
| भ्यान और उसके सब भेटों का स्वरूप                                | ২৭ <b>৭</b><br>ইওল       | तपशुद्धि                      | १२५ १                 |          |
| तपश्चरण की महिसा                                                | ४७७                      | ध्यानशुद्धि                   | 288                   | <b>E</b> |
| वार्याचार                                                       | ५००                      |                               |                       |          |
| संयम के भेद                                                     | ५०३                      | नौवां अधिकार                  |                       | *        |
|                                                                 |                          | समयसार की भावना               | , 7                   |          |
| सातवां श्रिधकार                                                 | 4                        | <b>लिंगकल्प</b>               | 35                    |          |
| समाचार नीति श्रौर उसके भेद                                      | 9                        | पीछी                          | ३१                    |          |
| श्रीिषक समाचार नीति के भेद और उनक                               | ा स्वास्ता है            | हिंसा को निपेध                | 84                    |          |
| पदविभागी समाचार नीति का स्वरूप                                  | भरतसम्बद्धाः<br>१६       | अधःकर्म जन्य आहार का निषेध    | યુદ                   | t        |
| एकाविहारी का निषेध                                              | <i>૭૨</i><br><i>७</i> ફ્ | दोपों का निपेध                | <b>90</b> ↑           |          |
| श्रर्जिकाश्रों की समाचार नीति कुल                               | १२१                      | स्वाध्याय                     | ६५                    | £ }      |
| * Y                                                             | 111                      | निद्राविजय                    | १०१                   |          |
| आठवां अधिकार                                                    |                          | ध्यान                         | १०३                   | £        |
|                                                                 |                          | समाधिमरण में स्वर्गण का निषेध | 880 3                 |          |
| मुनियों की भावनाएं                                              | ₹                        | इन्द्रियःके वशः काः निपेध     | ११७                   | 1        |
| लिंगशुद्धि हैं है                    | १०                       | भिन्ना शुद्धि                 | ः १३८ 🗗               |          |

### दशवां श्रधिकार

रलोक-

विषय-ममाधिमरण की विधि और मरण के भेद ग्यारहवां अधिकार

शीलों के भेद उत्तरगुरा

विषय--दशधमीं का स्वरूप वारहवां अधिकार

श्रनुप्रेचाएं परीपह जय-ऋद्धियां

श्लोक-

१०६

358

भ॰ टी॰



# श्री वीतरागाय नमः #

# श्री आचार्यवर्य, सकलकीर्ति विरचितः

मूलाचार-प्रदीपः



我还是我是我我我我我

#### भाषा टीका सहितः



मंगलाचरण टीकाकार

परमेष्ठी पांचों नम् जिनवाणी उरलाय । मुलाचार प्रदीप की टीका लिखँ वनाय॥

श्रीमन्तं मुक्तिमर्तारं वृपमं वृपनायकम् । धर्म तीर्थकरं ज्येष्ठं वन्देऽनंतगुणार्णवम् ॥१॥ त्राचारांगं वमापे यो यत्याचारनिरूपकम् । त्रादौ चतुर्थकालस्यात्राच मोत्ताप्तये सताम् ॥२॥ तमादितीर्थकर्तारं यत्याचारपरायणम् ।

जो भगवान श्री वृपभदेव स्वामी श्रंतरंग, वहिरंग लच्मी से सुशोभित हैं, जो मुक्ति रूपी स्त्री के स्वामी हैं, धर्म के नायक हैं, धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने वाले हैं। इस युग के तीर्थकरों में प्रथम तीर्थं— कर हैं श्रीर श्रनंत गुणों के समुद्र हैं, ऐसे भगवान वृपभदेव को वंदना करता हूँ। १। सज्जन पुरुपों को इस भरत चेत्र में श्राज भी मोच प्राप्त करने के लिये इस चतुर्थ काल के प्रारम्भ में ही जिन्होंने मुनियों के श्राचरणों को निरूपण करने वाला श्राचार ग का निरूपण किया था तथा जो मुनियों के श्राचरण पालन करने में स्वयं तत्पर हुए थे भीर जिन्होंने इस युग में धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति की है, ऐसे

श्राचारशुद्धये स्तौमि धर्मतीर्थप्रवर्तकम् ॥३॥ येन प्रकाशितं लोकेऽस्मित्राचारांगमूर्जितम् । हीयमानमिप स्थास्यति यावदन्तिमं दिनम् ॥४॥ कालस्य पंचमस्याहो तं नौम्याचारपारगम् । श्रीवर्द्धमाननामानं मिण्याज्ञान-तमोपहम् ॥४॥ रोपा ये तीर्थकर्तार श्रोचारांगप्रवृतिनः। श्राचारभूपिता वंद्याख्रिजगत्स्वामिभिः स्तुताः ॥६॥ श्रजिलाया जिनाधीशा विश्वभव्यिहतोद्यताः। संतु ते मे स्वभूत्याप्त्ये वंदिताः संस्तुता मया ॥ विदेहेपूर्व \* 元子大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学 संदो यः प्रवर्तयति मुक्तये। अयापि भव्यजीवनामाचारांगं सुवृत्तदम् ॥ ।।। तस्तै तीर्थकृते श्रीसीमंधरस्वामिने नमः । तद्गुणाय जिनेन्द्राय हानन्तगुणसिंधवे ॥६॥ येऽत्राधीधिकसद्वीपद्वये सन्ति जिनाधिपाः । आचार वर्तिनः पंसां दिन्येन ध्वनिना भुवि ॥१०॥ श्राचारभूपणा श्रन्तालीलाः कालत्रयोद्भवाः । वंद्याः स्तुत्याः सुरेन्द्रा-

प्रथम तीर्थंकर भगवान् वृपभ देव की में (आचार्य सकल कीर्ति) अपने आचरण शुद्ध करने के लिये स्तुति करता हूं ॥२-३॥ जो भगवान् वर्द्धमान स्वामी मिथ्या ज्ञान रूपी अधिकार को द्र कंरने के लिए मूर्य के समान हैं और जिन्होंने इस संसार में अत्यन्त देदीप्यमान आचारांग को प्रकाशित किया है तथा उन वर्द्धमान स्वामी का कहा हुआ जो आचारांग इस पंचमकाल में दिनोदिन घटता हुआ भी इस पंचम्काल के अन्त तक वरावर बना रहेगा ऐसे आवारांग को निरूपण करने वाले और आचार पालन करने में पारंगत भगवान वर्द्धमान स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ ॥४-४॥ भगवान अजितनाथ से लेकर भगवान् पार्श्वनाथ तक मध्य के तीर्थंकर भी आचारांग की प्रवृत्ति करने वाले हैं, आचार से विभूपित हैं, तीनों लोकों के स्वामी जिनकी वंदना करते हैं म्तुति करते हैं तथा जो समस्त भव्य जीवों के दित करने में उद्यत रहते हैं और मैंने भी जिनकी बंदना और स्तुति की है, ऐसे वे तीर्थंकर परमदेव अपनी अनंत चतुष्टय रूपी विभूति मुक्ते मां प्रदान करें ॥ ६-७॥ जो भगवान् सीमंघर स्वामी पूर्व विदेह चेत्र में भव्य जीवों को मोज प्राप्त करने के लिए आज भी निर्मल चरित्र को वतलाने वाले आचारांग की प्रवृत्ति कर रहे हैं, जो अनंत गुणों के समुद्र हैं और जिनेन्द्र हैं ऐसे भगवान् सीमंघर स्वामी को उनके गुण श्राप्त करने के लिए में नमस्कार करता हूँ ॥ ≂−६ ॥ इस ढाई द्वीप में भ्त, भविष्यत्, वर्तमान् तीनों कालों में होने वाले जिन तीर्थंकर वा सामान्य केवलियों ने अपनी दिवय ध्विन के द्वारा इस संसार में भव्य जीवों के लिए व्याचारांग की प्रश्नेत की है, जो व्याचार से विभूषित

11 3 11

मूट प्रव

11 & 11

यस्ते ये सन्त्वस्य सिद्धये। आचारांगोक्तमार्गेणाराध्य रत्तत्रयं द्विथा। तपसाहत्य कर्माणि येऽगुर्निवाणमद्भुतम् ॥१२॥ आचारफलमाप्तांस्तान् सिद्धान् लोकायवासिनः। दिव्याष्ट्रगुण्शमीव्धीन् वन्देऽनन्तान् शिवाप्तये ॥१३॥ आचरित्त स्वयं साज्ञात् पंचाचारं सुलाकरम्। आचारशास्त्रयुक्तया ये शिष्याणां चारयन्ति च ॥१४॥ स्वर्गमुक्त्यादिसौष्याय सूर्यो विद्यवन्दितः। तेपां पादाम्युजान् नौमि पंचाचारविशुद्धये ॥१४॥ आचारप्रमुखांगांनि निष्प्रमादाः पठन्ति ये। पाठयन्ति विनेयानां ज्ञानायाज्ञानहानये ॥१६॥ पाठकास्त्रिजगद्वंद्याः महामतिविशारदाः। विश्वदीपाश्च ये तेपां क्रमाव्जानंगहेतवे ॥ १७॥ ज्ञानाचारादिसर्वांगास्त्रिकालयोगधारिणः। उत्रदीप्तमहाघोरतपोलंकृतविग्रहाः ॥१८॥

हैं और इन्द्रादिकदेव भी जिनकी बंदना और स्तुति सदा किया करते हैं, ऐसे अनंत तीर्थंकर वा सामान्य केवली भगवान् मेरे इस कार्य की सिद्धि करें। १०-११। जिन्होंने त्राचारांग में कही हुई विधि के व्यवहार और निरचय दोनों प्रकार के रत्नत्रय को आराधन कर तपरचर्गा के द्वारा समस्त कर्मी का नाश किया है और इस प्रकार अद्भुत मोच पद प्राप्त किया है तथा जो इस प्रकार आचार पालन करने के फल को प्राप्त हुए हैं, जो लोक शिखर पर विशाजमान हैं और दिव्य आठ गुण रूपी कल्याण के समुद्र हैं ऐसे अनन्त सिद्धों को मैं मीच शप्त कराने के लिए बंदना करता हूं। १२-१३। जो आचार्य सुख की खानि हैं, ऐसे पांचों याचारों को स्वयं माचात् पालन करते हैं, जो याचार शास्त्रों से सदा सुशोभित रहते हैं जो शिष्यों को स्वर्गमोच के सुख प्राप्त कराने के लिए उन्हीं पंचाचारों को उन शिष्यों से सदा पालन कराते हैं और समस्त संसार जिन्हें वंदना करता है, ऐसे आचार्य परमेष्ठी के चरण कमलोंको में अपने पंचाचार की विशुद्धिके लिए सदा नमस्कार करता हूं। ॥१४-१५॥ जो उपाध्याय अपना ज्ञान बढ़ाने कं लिये वा अज्ञानको दूर करने के लिये प्रमाद रहित होकर आचारांग आदि अंगोंको सदा पढ़ते रहते हैं ख्रीर शिष्योंको पढ़ाते रहते हैं तथा जो तीनों लोकों के द्वारा चंदनीय हैं, महाबुद्धिको धारण करने से जो अत्यंत चतुर हैं, और जो संसार के समन्त पदार्थी का स्वरूप दिखलाने के लिये दीपक के समान हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी के चरण कमलों का मैं उन ममस्त अंगों की प्राप्ति के लिये अश्रय लेता हूं ॥१६-१७॥ जो साधु आचार आदि समस्त अंगों को जानते हैं, जो तीनों काल योग धारण करते हैं, जिनका शरीर उप्रतप, दीप्ततप, महातप और घोरतप आदि तपों से अलंकृतहै, जो तीनों लोकों के द्वारा पूज्य हैं, प्रमाद

र्भे० ये०

11.811

माधवां ये त्रिलांकाच्याः निष्प्रमादाः जितेन्द्रियाः । गुहाद्र्यादिक्कतावासास्तेभ्यः सृतपसे नमः॥१६॥प्रारम्भे तुर्यकालस्य रित्तं येन थीमता । व्याचारांगं शिवाप्त्ये च वृपभसेनगणेशिना ॥२०॥ गुरास्तद्र्थमादाय तं सप्तद्धिविभूपितम् । चतुर्वान्थरं स्तीमि कथीन्द्रं तद्गुणाप्तये ॥२१॥ पद्रक्षेण येनात्राचारांगं रचितं परम् । व्याचारवृत्तयेनाचार निष्धाय योगिनाम् ॥२२॥ तस्याशं वर्ततेऽयापि त्यास्यत्यये न संरायः । स्तुवेऽहं तं गणाधीशं गौतमं गुणवा-रिष्म् ॥२३॥ शेषा गण्थरा व्याचारांगादिरचने चनाः । चतुर्ज्ञानाखिलार्थज्ञाः ये महाचारभूपिताः ॥२४॥ मोचमार्ग प्रणेतारां महान्तो मुक्तिगामिनः । तान् सर्वान् शिरसा वन्दे तसमस्तगुणाप्तये ॥२४॥ यत्प्रसादेन मेत्राभूत् रागदूरा महामितः । समर्थानेकशास्त्राणां रचने शुभदाऽनघा ॥२६॥ सा जिनेन्द्रमुखोत्पन्ना भारती पूजिता स्तुता । विद्विता

रहित हैं, जितेन्द्रिय हैं और जो गुफा वा पर्वनोंमें निवास करते हैं, उन साधु परमेष्ठियों के लिये मैं तप-श्वरणकी प्राप्ति के लिये नमस्कार करता हूँ ॥१८−१६॥ जिन श्रो वृपभसेन महाचतुर गणधर ने चौथे कालके प्रारम्भ में मोच प्राप्त करने, करानेके लिए अपने गुरु भगवान् वृपभदेव से उस अंगका अर्थ लेकर आचरांग की रचना की है तथा जो सप्त ऋदियों से विभूपित हैं, और चारों ज्ञानोंको धारण करने वाले हैं, ऐसे कवियों के इन्द्र भगवान् वृषभसेन गणधर की में उनके गुणोंकी प्राप्तिके लिये स्तुति करता हूँ ॥२०-२१॥ जिन भगवान् गौतम गणरने धमुनियों के आचारकी प्रवृत्ति करनेके लिये तथा अनाचार का निषेव करने के लिए पद्रूपसे याचारांगकी उत्कृष्ट रचना की है तथा उसी याचारगां का अंश याज भी विद्यमान है और आगे भी अवश्य निःसंदेह वना रहेगा ऐसे गुणों के समुद्र भगवान् गौतम गणधर की में स्तुनि करता हूँ ॥२२-२३॥ वाकी के जितने गणधर हैं जो कि याचारांगादिककी रचना करने में समर्थ हैं जो अपने चारों ज्ञानों से समस्त पदार्थीं के जानकार हैं, जो महा आचारोंसे विभूपित हैं। मोचमार्ग को निरुपंग करने वाले हैं, जो महापुरुप हैं और मोचगामी हैं, ऐसे समस्त गणवरों को मैं उनके समस्त गुण प्राप्त करनेक लिये मस्तक कुकाकर नमस्कार करता हूँ ॥२४-२५॥ भगवान् जिनेन्द्रदेवके मुखसे उत्पन्न हुई जिस सरस्वती के प्रसाद से मेरी यह महाबुद्धि रागरहित होकर अनेक शास्त्रों की रचना करनेमें समर्थ हुई है तथा जो शुभ देने वाली है, पाप रहित है, गणवर देवों ने जिसकी पूजा की है, स्तुति की है और खूव चृद्धि की है तथा मैंने भी जिसकी पूजा स्तुनि खीर चृद्धि की है, ऐसी सरस्वती देवी मेरे शुद्ध खात्मा की प्राप्ति

भा०री०

1121

श्री गणेशायोः मया चास्तु चिदे मम ॥२०॥ श्रंग पूर्व प्रकीर्णादीनामाचाराद्यर्थसूचकान् । त्रिजगदीपकान् सर्वान् तदर्शाप्ये भजेन्वहम् ॥२८॥ मुधर्म मूरिजन्यूस्वामिनौ केवल लोचनौ । शुद्धाचारान्वितौ नौमि स्वाचारांगप्ररूपको ॥२६॥ विष्णुश्च नंदिमित्राख्योऽ पराजितो मुनीश्वरः गोवर्द्ध नो मुमुजुञ्च मद्र बाहु र्ज्जगन्तुतः ॥३०॥ श्रु तकेविलनोत्रैते पंचाचा- रादि देशिनः । परमाचार मम्पन्नाः कीर्तिनाः मन्तु मे चिदे ॥३१॥ विशारवाचार्य मुख्या ये सूर्यो वहवोभुवि । श्राचारांगादिशास्त्रज्ञाः द्युस्तेमेस्तुताः श्रुतम् ॥३२॥ कवीन्द्रा वादिनो ये श्री कुंद्कुंदादि सूर्यः । तान्स्तुवे सदक्षवित्याय स्वाचारश्रुतसूचकान् ॥३३॥ वाद्यान्त प्रथनिम् कान् दिग्वस्त्रालंकतान् परान् । मदीयांश्च गुक्तन्तीमि

करो ॥२६-२७॥ इस प्रकार अंग, पूर्व और प्रकीर्ण आदि में कहे हुए आचार आदि के अर्थ को सचित करने वाले और तीनों जगत के पदार्थों को प्रकाशित करने वाले जितने भी महापुरुष हैं उन सबकी में उन अंग पूर्व और प्रकीर्णक का अर्थ जानने के लिए प्रतिदिन सेवा करता हूँ ॥२८॥ केवल ज्ञान रूपी नेत्रों को धारण करने वाले, शुद्धाचार को पालन करने वाले और अपने आचारांग को निरूपण करने वाले सुधर्मा गणधर और जम्बू स्वामी को भी मैं नमस्कार करता हूँ ॥२६॥ विष्णु, नदिमित्र, मुनिराज अपराजित, मोच की इच्छा करने वाले गोवर्द्धन और समस्त संसार जिनको नमस्कार करता है ऐसे मद्रवाहु ये पांच इस पंचम काल में श्रुत केवली हुए हैं ये पांचों ही अत केवली पंचाचार का उपदेश देने वाले हैं और परमोत्कृष्ट आचार की पालन करने वाले हैं इसिल्ये में उनकी स्तुति करता हूँ जिससे कि मुक्ते शुद्ध त्र्यात्मा की प्राप्ति हो ॥३०-३१॥ इस संसार में विशाखाचार्य को आदि लेकर और भी अनेक आचार्य हुए हैं जोकि आचारांगादि शास्त्रों के जानकार हैं उनकी में स्तुति करता हूं वे सब मुक्ते श्रुतज्ञान को प्रदान करें ॥३२॥ आचार प्ररूपक श्र तिज्ञान को निरूपण करने वाले और भी जो कविराज वा वादी मुनि हुए हैं वा कुंदक दादिक. श्राचार्य हुए हैं उन सबकी मैं श्रेष्ठ कवित्व प्राप्त करने के लिये स्तुति करता हूँ ॥३३॥ जो बाह्य श्रीर श्रंतरंग परिग्रह से सर्वथा रहित हैं जो दिशा रूी वस्त्रों से ही सुशोभित हैं अर्थात दिगम्बर हैं श्रीर इसलिये जो उत्कृष्ट हैं ऐसे अपने समस्त गुरुश्रों के लिये भी मैं उनके श्रेष्ठ गुण शाप्त करने

भार्धाः

भारती

सुर प्र**०** 

विश्वान् गुरुगुणाप्तये ॥३४॥ इति सद्विष्नहान्य च मांगल्यार्थ प्रसिद्धये । स्तुता ये वंदिता प्रथारम्भेईच्छु त—योगिनः ॥३४॥ इष्टा इष्टाप्तये सन्तु प्रत्यहान् ष्वंतु तस्य च । कुर्वन्तु मंगलं ते ये विश्वमांगल्य कारिणः ॥३६॥ इष्टदेवान् प्रणम्येति विज्ञायार्थान् परान् शुभान् । मूलाचारादि सद्प्रयानामाचार प्रवर्तये ॥३०॥ महाप्रथं करिष्ये हं श्री मूलाचार दीपकम् । हिताय मे यतिनां च शुद्धाचारार्थदेशकम् ॥३८॥ आचारांगं यद्ष्टादशसहस्र पदान्वितम् । श्रुतकेविलिभः प्रोक्तं ह्यर्थेर्गम्भीरमव्धिवत् ॥३६॥ शत पोडश कोट्यामा चतुर्विश्वच कोट्यः । ज्यशीति रथलनाष्यष्टासप्तति शतान्यपि ॥४०॥ अष्टाशीतिश्च सद्धणी इति संख्या जिनोदिता । आगमेचर संख्याभः पदेकस्य नचान्यया ॥४१॥ एतदंगमहाप्रथं समस्ताचारदीपकम् । मया प्रोक्तं कथं शक्यं कविना

के लिये नमस्कार करता हूं ॥३४॥ इस प्रकार ग्रंथ के प्रारंभ में इसकी रचना में होने वाले विघ्नी को दूर करने के लिये तथा मंगलमय पदार्थों की प्राप्ति के लिये जिन अरहंत शास्त्र और मुनियों की वंदना की है वा उनकी स्तुति की है ऐसे वे समस्त संसार में मंगल करने वाले देव शास्त्र गुरु इष्ट वा पंच परमेष्ठी मुक्ते इष्ट की प्राप्ति करें अर्थात् मेरे ग्रंथ की पूर्ण करें उसमें होने वाले विघ्नों को नष्ट करें, और मेरे लिये मंगल करें ॥३५-३६॥ इस प्रकार में अपने इष्ट देवों को नमस्कार कर तथा शुभ और श्रेष्ठ अर्थी को जानकर मूलाचार आदि श्रेष्ठ ग्रंथों में कहे हुए आचारों की प्रवृत्ति करने के लिये तथा श्रपना श्रीर मुनियों का हित करने के लिये शुद्धाचार के स्वरूप की निरूपण करने वाले मूलाचार प्रदीपक नाम के महाग्रंथ की मैं रचना करता हूँ ॥३७-३८॥ आचारांग नामके आंग में श्रठारह हजार पद हैं वह शुत केवलियों के द्वारा कहा हुआ है तथा समुद्र के समान अर्थी से महा गंभीर है ॥३६॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने अपने कहे हुए आगममें एक एक पद के अन्तरों की संख्या सोलह अरव चौंतीस करोड़ तिरासी लाख सात हजार आठसी अठासी वतलाई है।।४०-४१॥ समस्त आचारों को प्रकाशित करने वाले दीपक के समान यह आचारांग नामका महा ग्रंथ है। वह इतना बढ़ा महा प्रंथ भला अत्यंत थोड़ीमी बुद्धि को धारण करने वाले मुभ ऐसे कवि से कैसे कहा जा मकता है।।४२।। तथापि पहिले के व्याचार्यों को प्रणाम करने से उत्पन्न हुए पुरुष के प्रभाव से

**经现在现在现在** 

मू० प्रव

11 00 11

स्वल्पबुद्धिना ॥४२॥ तथापि पूर्वसूर्यादिप्रणामार्जिनपुर्यतः । स्तोकं सारं करिष्यामि प्रथमाचारसूचकम् ॥४३॥ तस्यादा य जिनैः प्रोक्ता अष्टाविशति संख्यकाः । परा मूलगुणाः साराः मूलभूताः सुयोगिनाम् ॥४४॥ गुणानां चात्र दीन्नाया आचारस्य शिवंकरान् । तान् प्रवन्त्ये स्वशक्त्या हं सर्वान् सर्वार्थसाधकान् ॥४४॥ महात्रतानि पंचेव पराः समितय स्तथा । पंचेन्द्रियनिरोधाश्च लोच आवश्यकानि पद् ॥४६॥ अचेलत्वं ततोऽस्नानंम् धराशयनमेविह । श्रदन्त धर्पणं रागदूरं च स्थिति भोजनम् ॥४०॥ एकभक्तं समासेनामी सन्मूलगुणा वुधैः । विद्रोयाः कर्महंतारः शिवशर्मगुणाकराः ॥४८॥ पुनरेतान् प्रवन्त्यामि विस्तरेण पृथक् पृथक् । विस्तारं रुचि शिष्याणामनुष्रहाय सिद्धये ॥४६॥ हिंसायाअन्नृता त्स्तेयादब्रह्मतः परिष्रहात् । कृत्स्नान्मनोवचः कायैः कृत

श्राचार की सचित करने वाले बहुत ही स्वल्प और सारभूत ग्रंथ की रचना में करू गा ॥४३॥ उस प्रथ के अपरंभ में भगवान जिनेन्द्रदेव के कहे हुए और श्रेष्ठ मुनियों के मूलभूत अद्वाईस मूलगुणों को कहुंगा। ये मूलगुण सर्वोत्कृष्ट हैं, मुनियों के गुण दीचा और आचार को मंगल करने वाले हैं श्रीर समस्त अर्थी की सिद्धि करने वाले हैं उन्हीं सबकी मैं अपनी शक्ति के श्रेनुसार कहूंगा ॥४४-४५॥ पांच महात्रत, पांच समिति, पांचों इन्द्रियों का निरोध, छह आवर्यक, केश लोच नग्नत्व धारण करना, स्नान नहीं करना, दंतवावन नहीं करना, राग्रहित खड़े होकर भोजन करना, दिन में एकवार ही भोजन करना और भूमिपर शयन करना ये संतेष में अद्वाईस मूलगुण हैं। ये समस्त मूलगुण कर्मी को नाश करने वाले हैं और मोच के मुख तथा सिद्धीं में होने वाले समस्त गुणों को देने वाले हैं। विद्वानों को यह वात अच्छी तरह समभ लेनी चाहिये।। ध ६-४८। विस्तार के साथ सममने वाले शिष्यों का उपकार करने के लिये तथा सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के लिये आगे हम इनका अलग अलग स्वरूप विस्तार के साथ कहते हैं ॥ ४ है। श्रेष्ठ मुनिराज अपने मन वचन काय श्रीर कृत कारित श्रनुमोदना से जो हिंसा, कूठ, चोरी, कुशील श्रीर परिग्रह इन पांचों पापों का पूर्ण रूप से सर्वथा त्याग कर देते हैं उनको भगवान जिनेन्द्र देव मुनियों के महात्रत कहते हैं ॥५०-५१॥ छहीं काय के समस्त जीवों को अपने आत्मा के समान समभकर मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना के नौ भेदों से प्रयत्न पूर्वक रचा करना पहला अहिंसा महावृत कहलाता है। इस अहिंसा

11 6 11

कारितमाननेः ॥४०॥ सर्वथा विरित्यां च क्रियते मुनिपुंगवैः । महाव्रतानि तान्यत्र कथ्यन्ते योगिनां जिनैः ॥४१॥ हृदा च वपुपा वाचा कृतेन कारितेन च । स्वानुमत्या प्रयत्नेन रत्ता यात्र विधीयते ॥४२॥ मत्वात्मसदृशान् जीवान् नवभेः पढाँगनाम् । मूलं सर्वत्रतानां स्यात्प्रथमं तन्महा व्रतम् ॥४३॥ कार्येन्द्रियगुणस्थान मार्गणाश्च फर्तव्या मुनिभिर्नित्यं सर्वत्रावां ज्ञात्वा सम्यक् जिनागमे ॥४४॥ तेषां विविधजन्तूनामिति रत्ता प्रयत्नतः । फर्विभिर्मिर्नित्यं सर्वथा च कृतादिभिः ॥४४॥ शिलाद्रि धातुरतादि खरप्रथ्वंगिनो वहून् । मृदादि मृदुन् ननेव लेखयेत् ॥४७॥ नमंज्यान् भंजयेन्तेव न हन्यान् धातयेन्त च । जातु संघट्टयेत्रव पीडयेत्र द्यात्तधीः ॥४६॥ न्तेव न लिखे

महात्रत को समस्त वर्तों का मूल समकना चाहिये॥१२-५३॥ मुनियों को सबसे पहले जिनागम के अनुपार समस्त जीवों की काय इन्द्रिय गुणस्थान मार्गणा कृत और योनियों को समक लोना चाहिये और फिर उन अनेक प्रकार के जीवों की रचा सब तरह से बड़े प्रयत्न से मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनासे करनी चाहिये॥५४-५५॥ शिला पर्वत धातु रत्न आदिमें बहुतसे कठिन पृथिवी कायिक जीव रहते हैं तथा मिट्टी आदि में बहुत से कोमल पृथ्वी कायिक जीव रहते हैं तथा उनके भी स्थूल सूचम आदि अनेक भेद हैं। इसलिये मुनिराज अपने हाथ से पैर से उंगली से लकड़ी से सलाई से वा खप्पर से पृथ्वी कायिक जीव सिंदत पृथ्वी को न खोदते हैं, न खुदवाते हैं, न उस पर लकीर करते हैं न कराते हैं न उसे तोड़ते हैं न तुड़वाते हैं न उस पर चोट पहुँचाते हैं न चोट पहुँच वाते हैं तथा अपने हृदय में दया बुद्धि धारण कर न उस पृथ्वी को परस्पर रगड़ते हैं और न उसकी किसी प्रकार की पीड़ा देते हैं। यादे कोई अन्य भक्त पुरुष उस पृथ्वी को खोदता है वा उसपर लकीर करता है, वा उस पर चोट मारता है वा रगड़ता है वा अन्य कियी प्रकार से उन जीवों को पीड़ा पहुँचाता है तो वे योगी उसकी अनुमोदना भी नहीं करते। इस प्रकार वे मुनिराज अहिंसा महात्रत को प्राप्त करने के लिये उन पृथिवी कायिक जीवों की विराधना कभी नहीं करते॥४६-६०॥ पृतिची काय का समारंभ करने से पृथिवी कायिक जीवों की तथा पृथिवी काय के आश्रय रहने वाले जीवों की विशानना अवस्य होती है। इसलिये जिन मार्ग के अनुमार करने वाले प्रक्रियें के

भांग्टी०

खनंतं च लिखन्तं वा मक्तवन्तं परं जनम्। निद्यंतं घटयन्तं वा पीडयन्तं घरात्मनः ॥४६॥ नानुमन्येत योगी न्यायं प्रकारे विराधनाः। न कार्या मुनिभिस्तेपां योगैराद्यव्रताप्तये ॥६०॥ ये पृथ्वीकायका जीवा ये पृथ्वीकायम् माश्रिताः। पृथ्वीकायसमारम्भाद् श्रुवं तेपां विराधना ॥६१॥ तस्मात्पृथ्वीसमारम्भो द्विविधिविधिन च। यावज्जीवं न योग्योत् जिनमार्गानुचारिणाम् ॥६२॥ न श्रद्धानि यो जीवान् पृथ्वीकायगतानिमान्। समवेदी- र्धमंसारी लिंगस्थोप्यति दुर्मतिः ॥६३॥ मन्वेति तत्समारम्भो जातु कार्यो न योगिभिः। स्वेन वान्येन मुक्त्याप्ये चैत्यगेहादि कारणेः ॥६४॥ स्थूलाणुविद्वमेघावश्यादिजलदेहिनाम्। न कुर्या त्कारयेत्रेव स्पर्शसंघटनादिकम् ॥६४॥ वाधां चान्यं च कुर्वन्तं मनसा नानु मन्यते। वाचांगेन यतिः शौचपादप्रचालनादिभिः ॥६६॥ जीवा अप्कायिका येत्र ये चाप्कायं समाश्रिताः। अप्कायांगि समारम्भोत्पुदं तेपां परिचयः ॥६०॥ तस्माद्धां समारम्भो द्विधा वाक्कायमानसः। यावजीवं मनाक् योग्यो नात्रहिद्वेष धारिणाम् ॥६५॥ न श्रद्धाति योत्रैतान् प्राणिनोप्-

जीवन पर्यंत मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से दोनों प्रकार का पृथ्वी का समारंभ कभी नहीं करना चाहिये ॥६१-६२॥ जो दुनु द्वि जिन लिंग धारण करके भी पृथिवी काय में प्राप्त हुए जीवों का. श्रद्धान नहीं करता है उसे दीर्घ संसारी ही समकता चाहिये ॥६३॥ यही समक्रकर मुनियों को मोच प्राप्त करने के लिये स्वयं वा दूसरे के द्वारा जिनालय आदि वनवाकर भी पृथ्वी का समारंभ नहीं करना चाहिये ॥६४॥ मेघ वा वरफ की छोटी बुंदों में रहने वाले जलकायिक जीवों का स्पर्श वा संवहन आदि न कभी करना चाहिये और न करना चाहिये ॥६५॥ इसी प्रकार शौच पाद प्रचालन आदि के द्वारा उन जीवों को बाधा देने वाले अन्य पुरुषों को सन वचन कायसे कभी अनुमोदना नहीं करनी चाहिये ॥६६-६७॥ क्योंकि जल कायिक जीवों से भरे हुए जल का समारंग करने से ( जल को काम में लाने से ) जलकायिक जीव और जलकाय के आश्रय रहने वाले जीवों का नाश अवस्य ही होता है। इसलिये अरहंत के भेप को धारण करने वाले मुनियों को मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से जीवन पर्यंत दोनों प्रकार के जलका समारंभ कभी नहीं करनाचाहर्ये ॥६७-६ द्रा जो मुनि अपकाय में प्राप्त हुए इन जीवों का श्रद्धान नहीं करता है वह

भा०टी०

11.8.11.

मा॰टी॰

फायतामितान्। स भ्रमेद्रीर्घसंतारं लिंगस्योपि कुमार्गगः ॥६६॥ झात्वेति जलकायानां कार्या हिंसा न जातुचित्। शीचादि कारणेर्द्विमेनोवाक् कायकर्मभिः ॥७०॥ ज्वालांगाराचि शुद्धान्त्यादि तेजः कायिकात्मनाम्। शीत—ज्वरादिके जाते सित कार्यं न संयतेः ॥७१॥ विष्यापनं करायोः प्रजालनं च विराधनम्। संघद्दनं कचिद्घातं प्रन्छादनं कदर्थनम् ॥७२॥ श्रवशोध्दं चतुर्दितु द्धनिजोऽखिलान्। भस्मसात्कुरुते जीवान् पड्विधान् स्वोष्ण—नापतः ॥७३॥ तस्य घोतेतिपापाद्योऽनेक सत्त्वन्यंकरे। ईहते न यमी स्थातुं कदापि सित कारणे १ ॥७४॥

कुमार्गनामी बहुत दिन तक संसार में परिश्रमण करता है। इसलिये चतुर मुनियों को शौचादि कार्यों में जजकारिक जीवों की हिंसा मन वचन कायसे कभी नहीं करनी चाहिये ॥६६-७०॥ मुनियों को शीत ज्वर आदि के उत्पन्न होने पर भी ज्वाला, अंगार अगिन की शिखा, शुद्ध अगिन आदि तेज—स्कायिक जीव सहित अगिन को कभी काम में नहीं लाना चाहिये ॥७१॥ मुनियों को अपने हाथ से वा अन्य किसी उपाय से न तो अगिन को बुक्ताना चाहिये न जज्ञाना चाहिये न उसकी विराधना करनी चाहिये न उसे कभी रगद्दना चाहिये न दकना चाहिये न उसका घात करना चाहिये ॥७२॥ यह अगिन अपनी उप्पत्ता के संताप से उपर नीचे चारों विदिशाओं में छहीं प्रकार के समस्त जीवों को भस्म कर देती है ॥७३॥ इस अगिन का उद्योत वा प्रकाश भी अनेक जीवों का नाश करने वाला और पायरूप है इसलिये मुनिराज कारण मिलने पर भी उसके प्रकाश में कभी रहने की इच्छा नहीं करते ॥७४॥ (यही वात दश वैकालिक ग्रंथ में लिखा है यथा—यह अगिन पूर्व परिचम उत्तर दित्रण उपर नीचे दिशा विदिशामें सव नीवों को जला देती है ॥१॥ अगएव अपने मन से अगिन के प्रकाश की कभी इच्छा नहीं करनी चाहिये।) इसलिये अगिन का यमारंभ करने से तेजस्कायिक जीवों की

पाचीएं पन्छिमं वावि मुदीचि दाहिएंतहा । अधो दहदि उद्दुं चिदसासु विदिसासुय ॥ १ ॥ एसो जीवोचि अकवादा एक्ववाहो ए संमश्रो । तमुक्तोवपदा बद्दुं मएमावि ए पन्छए ॥ २ ॥

१ उक्तं च दश्वैकालिक ग्रंथे—

मेंट प्रव

K

ये तंत्रस्कायिका जीवा येत्र तेत्रांगमाश्रिताः। तेत्रःकायसमारम्भाद् मुंद्ध तेषां विहिसनम् ॥७४॥ तस्मात्तेत्रः समारम्भादित्रयोगे द्विविधः कचित्। निर्मय संयतानां च यावज्जीवं हि नोचितः ॥७६॥ एतान् यो मन्यते नेवाप्तान् तेत्रों गं च देहिनः। मिश्यादृष्टिः स विद्वायो लिंगस्थोष्यित पोपभाक् ॥७०॥ ज्ञात्वेत्यगिन समारम्भोऽन-न्तर्जीवन्त्यंकरः। मनो गवचनेर्जातुं न कार्यः प्रोन्नणादिभिः ॥७६॥ उत्किल्युभ्द्रमगुं जादि वातकायिक जिन्मनाम्। यथोत्पत्ति करं वातं कुर्य्यान्तातु न संयतः ॥७६॥ कारयेत्र च वक्षेण व्यत्तनेन करेण वा। वस्नकोणेन पत्रेण सित वाहे परेण वा ॥५०॥ ये वात कायिका जीवा वातकायं च ये श्रिताः। वातकाय समारम्भाद् हिंसा तेषां न चान्यया ॥५१॥ तस्त्राद्वात समारम्भो द्विया योगत्रयरिष। जिनमार्गोनुलग्नानां यावर्जावं न युज्यते ॥५२॥ न श्रद्याति योत्रामून् जीवान् वातांगमश्रितान्। संसार सागरे मग्नो द्रव्यिलगी स केवलम् ॥५३॥ मन्त्रेति

तथा तेजस्काय के आश्रित रहने वाले जीवों की हिंसा अवश्य होती है ॥७५॥ इम्लिये निग्रंथ मुनियों को अपने पर्यंत मन वचन कायसे दोनों प्रकार की अग्नि का समारंभ कभी नहीं करना चाहिये ॥ ७६॥ जो मुनि तेजस्कायमें प्राप्त हुए जीशों को नहीं मानता वह मुनि होकर भी अत्यंत पापी मिथ्या दृष्टी है ॥७७॥ इसलिये अग्नि के समारंभको अनंत जीवों का नाश करने वाला समक्तर देखने ब्यादि कार्यों के लिये भी मन बचन कायसे उसका समारंग नहीं करना चाहिये ॥७८॥ मुनियों को अनेक प्रकार की वायु में रहनेवाले वायुकायिक जीवों का घात करने वाली वायु कभी उत्पन्न नहीं करनी चाहिये॥७६॥ मुनियों को अधिक दाह होनेपर भी वस्त्र से पंखे से हाथ से वस्त्र के कोने से वा परो से दूसरे के द्वारा भी कभी वायु उत्पन्न नहीं कराना चाहिये ॥ = ०॥ वायुका शारंभ करने से द्वायुकायिक जीवों की वा वायुकायके आश्रित रहने वाले जीवों की हिंसा अवश्य होती है इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है ॥=१॥ इमलिये जिन मार्ग में लगे हुए मुनियों को अपने जीवन पर्यंत मन वचन कायसे दोनों प्रकार को वायुका समारंभ कभी नहीं करना चाहिये॥ = २॥ जो मुनि इन वातकाय के आश्रित रहने वाले जीवों का श्रद्धान नहीं करता है वह संसार सागर में दूवता है। उसे केवल द्रव्य लिंगी ही समभता चाहिये '।=३॥ यही समभकर चतुर मुनियों को उष्णता से पीड़ित होने पर भी

मू० प्र०

स्वशरारादी वातः कार्यो न जातुचित्। वातांगिवध कृद्द्ते मुं लाय कृष्ण पीडितैः ॥८४॥ हरिनांकुर वीजानां पत्रपुष्पादिकांगिनाम्। वनस्पति शरीराणां मुनिजांतु करोति न ॥८४॥ कारयेत्र त्रिशुध्यात्र छेदनं भेदनं कचित्। प्रपीडनं वधं वाधां स्पर्शनं च विराधनाम्॥८६॥ सेवाल पुष्पिकादीनामनन्त काय देहिनाम्। विधेया जातु हिंसा न गमनागमनादिभिः॥८७॥ ये वनस्पतिकाया ये वनस्पत्रंगमाश्रिताः। वनस्पतिसमारम्भाद्धधतेपां हि देहिनाम्॥८६॥ तस्मात्तेषां समारम्भो द्विश्रा योगित्रकैः कचित्। मरणान्तं न योग्योहन्मुद्रा स्वीकृतयोगिनाम्॥८६॥ न रोचते त्रयो छोतान् जीवान् वनस्पति गतान्। जिनधमं वहिभूतो मिथ्या दृष्टिः स पापधीः ॥६०॥ श्रिज्ञायेति न कर्त्तव्या वनस्पति विराधना। हस्त पादादिभिजांनु छनन्त सत्त्वनाशदां॥६१॥ द्वित्रिं तुर्येन्द्रियाणां च

वातकायिक जीवों को नाश करने वाली वायु अपने मुख आदि से भी कभी उत्पन्न नहीं करनी चाहिये ॥=४॥ मुनिराज मन वचन काय की शुद्धता धारण करने के कारण हरित अंक्रूर बीज पत्र पुष्प आदिके आश्रित रहने वाले वनस्पति कायिक जीवों का छेदन भेदन पीड़न वध वाधा स्पर्श और विराधना आदि न तो स्वयं करते हैं और न दूसरों से कराते हैं ॥ = ५ - = ६॥ मुनियों को गमन आग-मन आदिके करने में सेवाल (काई) और पुष्पिका (फूलन) ( अथवा वरसात में होने वाला एक छोटा पीया जिसके ऊपर सफेद इरारी वा फुलसा रहता है ) आदि में रहने वाले अनंतकाय जीवों की हिंसा भी कभी नहीं करनी चाहिये ॥=७॥ वनस्पति का समारंभ करने से वनस्पति कायिक जीव और वनस्पति का समारंभ करने से वनस्पति कायके आश्रित रहने वाले जीवों हिंसा अवश्य होती है ॥८८॥ इसलिये अहँ मुद्रा वा जिनलिंग को स्वीकार करने वाले मुनियों को अपने जीवन पर्यंत मन वचन कांथसे उन दोनों प्रकार की वनस्पति का समारंभ नहीं करना चाहिये ॥= ६॥ जो मुनि वनस्पति में प्राप्त हुए इन जीवों को नहीं मानता उसे जिन धर्म से बाहर मिथ्यादृष्टि और पापी समसना चाहिये ॥६०॥ यही ममभक्तर अपने हाथ पैर आदि के द्वारा अनंत जीवों का नाश करनेवाली वनस्पति की विराधना कभी नहीं करनी चाहिये।। ६१॥ प्रयत्न करने में तत्पर रहने वाले मुनियों को दो इन्द्रिय तेइन्द्रिय नीइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय ब्रस जीवों की वाधा कभी नहीं करनी चाहिये ॥=="

भावदीव

मृ० प्र० ॥ १३ ॥ पंचाचाणां त्रसात्मनाम्। वाधा नैव विधातव्या मुनिभिर्यत्न तत्परेः॥६२॥ गमने चासने स्थाने रात्रौ वाद्दिन् गोचरे। सर्वथा च द्या कार्या मृदु पिच्छिकयेच्णात्॥६३॥ त्रस कायाश्च ये जीवा त्रसकायं हि ये शिताः। त्रसकायसमारम्भा तोपां वाधा वधोऽथवा॥६४॥ तस्मात् त्रसमारम्भो द्विधा योगैः कृतादिभिः। योग्यो न मृत्युपर्यंत जिनवेपयृतात्मनाम् ॥६४॥ नमन्यतेगिनोत्रैतान् यस्त्रसत्वं गतान् वहून्। लिंगस्थोपि स पापात्मा श्रमेद् धोरां भवादयीम् ॥६६॥ विचित्येति प्रयत्नेन द्या त्रसांगिनां सदा। श्रमुष्ठेया न वाधा चात्राप्रमत्तेस्तपो—धनैः॥६७॥ त्रिशुध्येत्यिनशं योत्र रक्षां कुर्यात् पडंगिनाम्। श्रप्रमत्तो भवेत्तस्याद्यं सम्पूर्णं महात्रतम्॥६६॥ सर्वजीवकृपाक्रान्तमना योऽखिलदेहिनाम्। यत्नाचारी सुरक्षाये महात्रती स नापरः॥६६॥ यतो जीवे मृते

बैठने में शुख्यासन करने में रात्रि वा दिन में कोमल पीछी से वा देखकर जीवों 'पर सर्वथा दया करनी चाहिये ॥६३॥ त्रस काय जीवों का समारंभ करने से ( त्रस जीव विशिष्ट वस्तुओं को काम में लाने से ) त्रस जीवों की त्रौर त्रस जीवों के त्राश्रित रहने वाले जीवों की वाधा त्रथवा उनका वध त्रवश्य होता है ॥ १४॥ इसलिये जिनलिंग धारण करनेवाले मुनियों को अपने जीवन पर्यंत मन वचन काय श्रीर कृत कारित श्रनुमोदनासे दोनों प्रकार के त्रस जीवों का समारंभ कभी नहीं करना चाहिये ॥६४॥ जो मुनि त्रस पर्याय को प्राप्त हुए अनेक प्रकार के जीवों को नहीं मानता है वह पापी जिन लिंग धारण करता हुआ भी संसाररूपी घोर वन में परिश्रमण करता है ॥६६॥ यही समक्तकर प्रमाद का त्याग करने वाले मुनियों को प्रयत्न पूर्वक त्रस जीवों की दया पालन करनी चाहिये तथा उनकी वाधा कभी नहीं करनी चाहिये ॥६७॥ इस प्रकार जो मुनि अप्रमत्त होकर तथा मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक छहों प्रकार के जीवों की निरंतर रचा करता है उसके पहला अहिंसा महावत पूर्ण रीति से पालन होता हैं ॥६=॥ जो मुनि अपने मन में समस्त जीवों की दया धारण कर समस्त जीवों की रचा के लिये पूर्ण प्रयत्न करता है उसे ही महात्रती समक्तना चाहिये उसके सिवाय अन्य कोई महात्रती नहीं हो सकता ॥ १ ८॥ इसका भी कारण यह है कि जो मुनि यत्नाचार का पालन नहीं करता उससे जीव मरे वा न मरे फिर भी उसके चणचणमें कमीं का वंध होता ही है। इसके सिवाय उनके वतों का भंग होता है और

॥ १३ ॥

मू० प्रव

11 88 11

या न कर्मवंधः परे परे। अयत्न चारिणां नूनं व्रतमंगोऽशुभागतिः ॥१००॥ कचिन्मृतेष्यहो जीवो यत्नाचारि मुनीशिताम्। न वंध कर्मणां किंतु शुद्धिः स्याचोग शुद्धितः ॥१॥ तस्माद् व्रतार्थिनो दत्ताः यत्नं कुर्वन्तु सर्वथा। सर्व जीव दया सिध्ये विशुध्या सद्व्रताय च ॥२॥ अहिंसा जननी प्रोक्ता सर्वेषां च व्रतात्मनाम्। दृग्ज्ञानवृत्तरत्नानां प्रनी विश्विह्तं करा ॥३॥ सूत्राधारेण तिष्ठन्ति दाम हारादयो यथा। कृपाधारेण सर्वे च योगिनां सद्गुणा—स्तथाः ॥४॥ श्रेप व्रत समित्यादीन् वृवन्ति श्रीजिनाधिपाः। आघ व्रत विशुध्यर्थं केवलं ,च तपः किया ॥४॥ विना तेन व्रतेनास्मात् सर्वा शेपव्रत व्रजम्। व्यर्थं स्यांच तपो घोरं यतीनां तुपखंडनम् ॥६॥ द्यापूर्वं मनुष्ठानं तपो योगादिभिः कृतम्। भवेन्मोच्नतरो वींजं सतां विश्वर्द्धं कारणम्॥०॥ कृत्सनसत्त्व कृपा क्रान्तं यस्यासी न्मानसं

उससे अशुभ गति की प्राप्ति होती है ॥१००॥ जो मुनि अपनी प्रवृत्ति यत्नाचार पूर्वक करते हैं उनसे यदि कोई जीव मर भी जाय तो भी उनके कभी का वंध नहीं होता। तथा उनके मन वचन काय की शुद्धि होने से उनके आत्मा की शुद्धि और बढ़ जाती है ॥१॥ इसलिये अपने बतों की रचा की इच्छा करने वाले चतुर मुनियों को मन वचन कायकी शुद्धता पूर्वक अपने श्रेष्ठ वर्तों की रचा के लिये और समस्त जीवों की दया पालन करने के लिये पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये ॥२॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने यह श्रिहिंसा समस्त त्रतों की माता वतलाई है सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान श्रीर सम्यक् चारित्र हिप रत्नों की खानि वतलाई है और समस्त जीवों का हित करने वाली वतलाई है ॥३॥ जिस प्रकार स्नत की गाँठ से वनने वाले हार सत के ही आधार से ठहर सकते हैं उसी प्रकार मुनियों के समस्त सद्गुण जीवों की कृपा के आवार से ही ठहरते हैं ॥ ।।। इस अहिंसा महाव्रत के मिवाय जितने भी व्रत समिति और तपरचरण आदि हैं वे सब केवल एक इसी अहिंसा महावत की विशुद्धि के लिये ही भगवान जिनेन्द्रदेव ने कहे हैं ॥५॥ इस अहिंसा महात्रत के तिना वाकी के जितने त्रतों का समुदाय है वा जितना भी म नियों का घोर तपरचरण है वह सब व्यर्थ है भूसी को कूटने के समान असार हैं ॥६॥ यदि तप-रचरणं गोग आदि के द्वारा किया हुआ अनुष्ठान दया पूर्वक किया जाता है तो वह सज्जनों को मोच् स्पी गुन का बीज माना जाता है तथा समस्त ऋद्धियों का कारण वन जाता है ॥७॥ जिस मुनि का

भा०टी०

मृ० प्र०

11 84 1

शुभम्। सिद्धं समीहितं तस्य संवरो निर्जरा शिवम्॥=॥ क्रियते स्वगृह त्यागो दीना च गृहाते वुधैः। केवलं करुणा सिध्यं तां विना तौ निर्थको ॥६॥ विज्ञायेति विधायोच्चैः सर्व जीवकदम्बकम्। समानं स्वात्मन श्चित्ते रच्नणीयं प्रयत्नतः ॥१०॥ गमनागमनोत्तर्गं प्रायुट्कालेंगिसंकुले। ऋहोरात्रे यतीन्द्रैश्चादानिन्दोपणादिना ॥११॥ ये यत्न—चारिणो त्राहो पालयन्ति व्रतोत्तमम्। तेषां सर्व व्रतान्येव यान्ति सम्पूर्णतां लवु ॥१२॥ यदि कश्चिदहो दत्ते मृत्यर्थं कस्यचिन्महीम्। सर्वा रत्नादि पूर्णां स तथापीच्छिति नोमृतिम् ॥१३॥ असो विश्वांगिनां लोकेऽभयदाना त्परं न च। वियते परमं दानं वृथा दानं द्यां विना ॥१४॥ हिंसेव पंच पापानां परं पापं निगवते। विश्वदुःखाकरी भूता श्वश्चद्वारि प्रतोलिका ॥१४॥ ये केचि दुःसहा रोगाः सर्व दुःख विधायिनः। तेऽखित्ना निर्द्यानां च जायन्ते

शुभ हृदय समस्त जीवों की कृपा से भरा हुआ है उसके संवर निर्जरा और मोच ओदि समस्त इन्ट पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं ॥≈॥ बुद्धिमान् लोग जो अपने घर का त्याग करते हैं और दीचा ग्रहण करते वह केवल दया की सिद्धि के लिये ही करते हैं। यदि दया नहीं है तो वर का त्याग और दीचा दोनों ही न्पर्य हैं ॥६॥ यही समभ कर तथा समस्त जीवों के समूह को अपने हृदय में अपने आत्मा के समान मानकर वड़े प्रयत्न के साथ अच्छी तरह उनकी रत्ता करनीं चाहिये॥१०॥ वर्षाकाल में वहुत से जीवों का समुदाय उत्पन्न हो जाता है इसीलिये मुनिराज उन दिनों में गमन त्रागमन का त्याग कर देते हैं। उन दिनों जो मुनिराज रात दिन के किसी पदार्थ के ग्रहण करने वा रखने आदि के द्वारा यत्नाचार पूर्वक इस अहिंसा महावत रूपी उत्तम वत को पालन करते हैं उनके अन्य सगस्त वत बहुत ही शीघ पूर्ण हो जाते हैं ॥११-१२॥ यदि किसी से यह कहा जाय कि हम तुभे समस्त रत्नों से परिपूर्ण इस समस्त पृथ्वी को देते हैं इसके बदले तू मर जा, परंतु इतने पर भी कोई मरने की इच्छा नहीं करता इसलिये कहना चाहिये कि इस संसार में समस्त जीवों को अभयदान से बढ़कर र्शीर कोई दान नहीं है। यह अभयदान सबसे उत्कृष्ट दान है। दया के बिना अन्य दान सब व्यर्थ है ॥१३-१४॥ पांचों पापों में यह हिंसा ही सबसे बड़ा पाप कहा जाता है। यह हिंसा समस्त दुःखों की खानि हैं और नरक के द्वार की गली है ॥१५॥ इस संसार में समस्त दु:खों को देने वाले जितने

112511

्रम्० प्रव ा १६ ॥ त्राभयाऽशुभात् ॥१६॥ दुर्गतिर्जीवघातेन सद्गति र्जीव रच्चणात् । देहिनां च विदित्वेति यदिष्टं तत्त्वमागर् ॥१०॥ एपणासमिति श्चित्तगुप्तीर्यासमिती परे । तथैवादानिन्दोपणाख्या समितिसत्तमा ॥१८॥ दृशालोकित
पानादि भोजनं पंचभावनाः । इत्यार्या भावयन्त्वाद्यत्रतस्येपार्थमन्वहम् ॥१६॥ भावितं भावनाभिः प्रथमं सारं
महाव्रतम् । प्रारोहिति परां कोटिं शुद्धिं मुक्तिकरं सताम् ॥२०॥ असमगुण निधानं स्वर्गमोद्दीक हेतुं व्रत सकल
सुमूलं तीर्थनाथैनिपेन्यम् । अभयकरमपापं सर्वयत्नेत दृद्धाः भजत शिवसुखाप्त्ये ह्यादिमं सद्व्रतं भो ॥२१॥
तथ्यं हितं मितं सारं जिनस्त्रातुगं शुभम् । निष्पापं करुणाकान्त व्रूपते यन्मुनीश्वरैः ॥२२॥ धर्मज्ञानोपदेशाय
रागद्धेपादि दूरगम् । वचनं श्री जिनैः प्रोक्तं तद्दितीयं महाव्रतम् ॥२३॥ वचः सत्य मसत्यं चोभयं ह्यनुभयं

भी कठिन रोग हैं वे सब निर्दयी जीवों के ही होते हैं तथा इसी निर्दयता के पाप से मानसिक व्या-धियाँ होतो हैं ॥१६॥ इस संसार में जीवों को जीवों का घात करने से दुर्गति प्राप्त होती है तथा जीवों की रचा करने से उत्तम गति प्राप्त होती है। यही समभ कर है जीव जो तुभे अच्छा लगे सो कर ॥१७॥ एपणा समिति, मनोगुप्ति, ईर्यासमिति आदान निचेपण समिति और आलोकित पान भोजन ये पांच इस अहिंसा महावत की भावना हैं। इस अहिंसा महावत को स्थिर रखने के लिये मुनियों को प्रतिदिन इन भावनाओं का चितवन करना चोहिये ॥१=-१६॥ सज्जनों की मोच प्रदान करने वाला और सारभूत यह अहिंसा महात्रत इन भावनाओं के चितवन करने से सर्वोत्तम शुद्धता की प्राप्त होता है ॥२०॥ यह अहिंसा महात्रत सर्वोत्तम गुणों का निधान है, स्वर्ग मोच्न का कारण है, समस्त व्रतों का मूल है, भगवान तीर्थंकर परमदेव के द्वारा भी सेवन करने योग्य है तथा समस्त जीवों को यभय देने वाला है और पापों से सर्वथा रहित है। इसलिये हे चतुर पुरुषो ! मोच सुख प्राप्त करने के लिये सब तरह के प्रयत्न कर इस **अहिंसा** महात्रत का पालन मुनिराज जो धर्म और ज्ञान के उपदेश के लिये राग द्वेष रहित यथार्थ हित करने वाले परिमित सारभुत जिन शास्त्रों के अनुसार शुभ पाप रहित और करुणा से भरे हुए जो वचन कहते हैं उसको भगवान जिनेन्द्रदेव दूसरा सत्य महावत कहते हैं ॥२२-२३॥ भगवान गणधर देवों ने वचन के चार भेद भा० टी०

मू० प्र० ॥ १७॥

परम्। चतुद्धंति गणाधीरौ रुक्तं वचन मंजसा ॥२४॥ अपत्योभवनामात्र द्विधा वाक्यं शुभातिगम्। सर्वपापकरं त्याजं दूरतो त्रतकां त्तिभः ॥२४॥ सत्यानुभय सद्धाणी जगच्छर्म विधायनी। निष्पापा धर्मदा वाच्या सारा
धर्माय योगिभिः ॥२६॥ प्रियं हितं वचः किंचि त्परं किंचिद्धिताप्रियम्। अप्रियाहित मेवान्यचतुर्धेति वचो
नृणाम् ॥२०॥ अप्रियाहित मेवेकं स्वान्ययोः पाप दुःखदम्। यत्नेन परि हर्तव्यं संयत्तिर्धर्मसिद्धये ॥२६॥ कचिद्वर्म वशाद्प्राद्यं हिता प्रियं महात्मिभः। वचनं धर्म सिध्चर्थं विपाके केवलं हितम् ॥२६॥ हितं प्रियं च वक्तव्यं
वचः सर्वार्थसिद्धये। प्रस्पष्टं निर्मलं दृद्दो धर्मापदेशनाय च ॥३०॥ चौरस्य चौर एवायं ह्यं धर्यांघोत्र पापिनः।

वतलाये हैं पहला सत्य वचन, दूसरा असत्य वचन, तीसरा उभय वचन और चौथा अनुभय वचन ॥२४॥ इनमें से असत्य और उभय दोनों प्रकार के वचन अशुभ हैं और समस्त पापों के करने वाले हैं। इसलिये बत धारण करने की इच्छा करने वालों को इन दोनों का दूर सें ही त्याग कर देना चाहिये ॥२४॥ सत्य और अनुभय वचन संसार का कल्याण करने वाले हैं, पाप रहित हैं, धर्म की वृद्धि करने वाले हैं कहने योग्य हैं और सारभृत हैं इसलिये मुनियों को ये ही दो प्रकार के वचन कहने चाहिये ॥२६॥ कोई वचन प्रिय होंकर भी हित करने वाले होते हैं; कोई हित करने वाले होकर भी अप्रिय होते हैं तथा कोई प्रिय भी नहीं होते और हित करने वाले भी नहीं होते। इन तीनों के सिवाय जो वचन हैं वे सब चौथे भेद में शामिल हैं ॥२७॥ इनमें से अप्रिय और अहित करने वाले वचन अपने और दूसरे दोनों को दु:ख देने वाले तथा पाप उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिये मुनियों को धर्म की सिद्धि के लिये ऐसे वचन बोलने का प्रयत्न पूर्वक त्याग कर देना चाहिये ॥२=॥ महात्मा लोग कभी कभी धर्म के निमित्त से होने वाले हितकारी किंतु अप्रिय वचनों को धर्म की सिद्धि करने वाले श्रीर ग्रहण करने योग्य समभते हैं क्योंकि ऐसे वचनों का श्रंतिम फल श्रात्मा का हित ही होता है ॥२६॥ चतुर पुरुपों को समस्त पदार्थीं की सिद्धि के लिए ख्रीर धर्म का उपदेश देने के लिए निर्मल श्रीर स्पष्ट ऐसे हितकारी प्रिय वचन ही कहने चाहिये ॥३०॥ चोर को चोर कहना, अंधे को अंधा कहना, पापी को पापी कहना, नपुंसक को नपुंसक कहना और रांड को रांड कहना दुर्वचन कहलाते

11 30 11

119911

सत्यं जगित्रयं वदेत्कः कटुकं सुधीः ॥ ४०॥ इन्द्रादयो न प्रत्यूहं कर्जुं शक्ताश्च धीभताम् । खादितुं करूरसपीचाः सत्य मीमावलंबिनाम् ॥ ४८॥ अपन भे न दहन्त्यत्र नामा खादन्ति जातु न । सुसत्य वादिनो लोके प्रत्यचोर्णेति दृश्यते ॥ ४६॥ अत्यवादिनस्तिषि न सहन्तेनजाऱ्यः मुखरोगाऱ्यः सर्वे जायन्ते नृत भाषिणाम् ॥ ५०॥ मृवाया गत्थपापेन मूर्वता जायते नृणाम् । हीयते परमा बुद्धि रकीर्तिः स्याज्जगत्त्रये ॥४१॥ गूथमच्णमेवाहो वरं वा विषमत्त्रणम्। नाप्तत्मापणं धर्मावेरोधि वा शुभाकरम् ॥ ४२॥ चिर प्रव्रजितो योगी महाश्रुततपो -कितः। यः सोष्यत्रे मृपावादात् नियः स्याद्दंशजाद्दिष ॥ ४३॥ विज्ञायेति न वक्तव्यं कचिच विस्तयं वचः। पर पांडाकरं दत्तीः सत्सु का गीदिकोटिषु ॥ ४४ ॥ अनिष्टं यद्भवेद्वाक्यं परुपं कर्णदुखदम् । न वाच्यं तत्पर-

**《文化学》的学术的学术等学术的学术等学术等等的学术等** हित करने वाले और कानों को सुख देने वाले वचन कहने चाहिये ॥४६॥ सत्य और मधुर वचन जगत पूज्य हैं और शुभ की खानि हैं फिर भला ऐसा कौन युद्धिमान है जो ऐसे वचनों को छोड़कर असत्य जगत निद्य और कड़ने वचनों को कहेगा अर्थात् कोई नहीं ॥४७॥ सत्य वचन कहने वाले वुद्धिमानों के कार्यों में इन्द्र भी कोई विघ्न नहीं कर सकता तथा क्रूर सर्पादिक भी उसे नहीं काट सकते ॥४=॥ इस संसार में यह प्रत्यत देखा जाता है कि सत्यवादी लोगों को न तो अग्नि जलाती हैं और न सर्व ही काटते हैं ॥४६॥ वे अग्नि सर्व आदिक असत्य वादियों को कभी सहन नहीं कर सकते। असत्य वादियों के मुखरोग वा कुष्ट आदि समस्त रोग उत्पन्न हो जाते हैं ॥५०॥ मिथ्या भाषण से उत्पन्न हुए पाप के द्वारा मनुष्यों में मूर्खता उत्पन्न होती है श्रेष्ठ बुद्धि भी नष्ट हो जाती है और तीनों लोकों में अपकीतिं फैल जाती है ॥५१॥ यह असत्य भाषण धर्म का विरोधी हैं और दुर्गतियों को देने वाला है। इसलिये विष खा लेना अच्छा अथवा विष्ठा खा लेना अच्छा परंतु असत्य भाषण करना अच्छा नहीं ॥५२॥ जो मुनि चिरकाल का दीचित है, महा श्रुतज्ञानी है तथो महा तपस्वी है वह भी असत्य भाषण करने से चांडाल से भी निद्य समका जाता है ॥५३॥ यहीं समभ कर करोड़ों श्रेष्ठ श्रोर श्रन्छे कार्य होने पर भी चतुर पुरुगों को दूसरों को पीड़ा उत्पन्न करने वाले असत्य वनन कभी नहीं कहने चाहिये ॥५८॥ जो बचान दूसरों को अनिष्ट हों, जो कठोर हों और

भार्टी०

म्॰ यव

118811

स्रंतन्मूलं धर्मव्रतात्मनाम् ॥ ४४ ॥ मौनमेवोचितं सारं सर्वास्रव निरोधकम् । मुनीनासमवा जाते कार्ये धर्म निवंधिनि ॥ ४६ ॥ वदन्तु मुनयः सत्यं मितं स्वल्पात्तरं शुभम् । वह्वर्थं धर्म संसिध्यै व्यक्तं चागमसम्मयम् । ४७ ॥ क्रोध लोभभय त्यागाः हास्यवर्जनमेव च । सामस्त्येन विचार्योच्चैरागमोक्त सुभापणम् ॥ ४८ ॥ इमाः सद्भावनाः पंच भावयन्तु तपोधनाः । सत्यव्रत विशुध्यर्थं प्रत्यहं व्रत कारिणीः ॥ ४६ ॥ श्रुतसकल-विधातारं महाधमं वीजं. शिव सुरगित हेतुं विश्वकीत्यादिहानिम् । दुरित तिमिर भानुं सर्वकल्याणम्ल, मियमपगतदोषाः सब्द्वतं पालयन्तु ॥ ६० ॥ ग्राम खेटाटवीशेल गृहारण्यपथादिषु । पतितं विस्मृतं नष्टं स्थापितं वान्य वस्तु च ॥ ६१ ॥ सूत्तमं स्पूलं महद्वाल्पं गृह्यते यन्न जातुचित् । कृष्णाहिरि व विज्ञेयं तत्तृनीयं महा-

कानों को दुख देने वाले हों ऐसे वचान धर्मात्मा और त्रती पुरुगों को कभी नहीं कहने चाहिये।।४५॥ प्राय: मुनियों को मीन धारण करना चाहिये यह मौन ही समस्त आस्रव को रोकने वाला है और सारभूत है। यदि किसी धर्म काय के लिये बोजना पड़े तो मुनियों को धर्म की सिद्धि के लिये सत्य परिगित शुभ थोड़े से अचरों में बहुत से अर्थ को स्चित करने वाला व्यक्त और आगम के अनुकूल बोलना चाहिये ॥५६-५७॥ क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग, हास्य का त्याग श्रीर सव वातों का विचार कर आगम के अनुसार भाषण करना ये पांचा इस सत्य महावत की भावना हैं। ये मावना ही वतों को स्थिर रखती हैं इसलिये मुनियों को अपना सत्यवत विशुद्ध रखने के लिये प्रतिदिन इन भावनात्रों का चितवन करते रहना चाहिये ॥५ = ५२॥ यह सत्य महात्रत समस्त श्रुतज्ञान को देने वाला है, धर्म का श्रेष्ठ बीज है, मोच तथा स्वर्ग गति का कारण है, संसार मर में कीर्ति को फैलाने वाला है पापरूवी अंबकार को दूर करने के लिये सर्व के समान है समस्त कल्याणों का मूल है अतएव समस्त दोषों से रहित मुनियों को इसका पालन सदा करते रहना चाहिये ॥६०॥ किसी गाँव, खेट, वन पर्वत घर जंगल वा मार्ग आदि में पड़ी हुई, भूली हुई, खोई हुई वा रक्खी हुई छोटी बड़ी बहुत वा कम दूसरे की वस्तु को कभी ग्रहण नहीं करना है उसे काले सर्व के समान समक कर अलग हट जाना है उसको तीसरा अचौर्य महाव्रत कहते हैं ॥६१-६२॥ देखो जो मुनि वंदनीय हैं जो अपने शरीर में

॥ २१।

मृंद प्रव

11 33 11

त्रतम् ॥६२ ॥ त्रहो ये मुनयो वंद्या निर्लोमाः स्वतनाविष । दत्तं जातु न गृह्वन्ति श्रामण्यायोग्यमेव यत् ॥६३॥ कथं गृह्वन्ति ते निद्यं परं स्वं श्रश्नकारणम् । अदत्तं स्वान्ययो घीर दुःख क्लेशाशुभादिदम् ॥६४॥ श्राद्यातादान दोपेण वंधवधादयो नृपात् । लभ्यन्ते त्रैव चौरश्च परत्र नरकादयः ॥६४॥ स्रणमात्रं न चेहन्ते संसर्ग तस्करस्य भो । यतयः स्वजना वात्र वधवंधादिशंकया ॥६६॥ अदत्तादानमात्रेण्या, कंलकं दुस्त्यजं भिव । जायते प्राण सन्देहः कुलस्य दुर्धियां स्णात् ॥६७॥ अर्हतां याष्ट्रधा पूजा केनचिद्धीमता कृता । तामादत्तेत्र यो लुच्यो महाचौरः स कथ्यते ॥६६॥ श्री जिनेन्द्रमुखोत्पन्ने शास्त्रे केनापि पूजिते । तत्यूजावरत् नादेयं जात्वचौ-र्यवताप्तये ॥६६॥ रत्नत्रयं समुचार्य गुरुपादौ प्रपूजितौ । अर्चया सा न चादेया सद्द्रव्या जातुचिज्जने ॥७०॥

भी लोभ वा ममत्व नहीं रखते जो मुनियों के अयोग्य पदार्थीं को देने पर भी ग्रहण नहीं करते वे भला दूसरे के द्वारा विना दिये हुए निंदनीय परधन को कैसे ग्रहण कर लेंगे क्योंकि विना दिया हुआ दूसरे का धन नरक का कारण है तथा अपने और दूसरों के लिये घोर दुःख घोर क्लेश और अनेक दुर्गतियों को देने वाला है ॥६३-६४॥ विना दिए हुए धन को ग्रहण करने के दोप से चोरों को राजा इसी लोक में अनेक प्रकार के वध वंधन आदि के दुःख प्राप्त होते हैं तथा परलोक में नरक आदि दुर्गतियाँ प्राप्त होती हैं ॥६५॥ हे मुनिराज! देखो चोर के कुटंबी लोग भी वध वंधन आदि की आशंका से चए भर भी चोर का संसर्ग नहीं चाहते ॥६६॥ विना दिए हुए धन की ग्रहण करने मात्र से इस संसार में कभी न छूटने वाला कलंक लग जाता है। तथा वह कलंक उन मुखीं के कुल भर में लग जाता है और चर्ण भर में ही उनके प्राणों में संदेह हो जाता है।।६७।। किसी भी बुद्धि-मान के द्वारा जो अप्ट द्रव्य से भगवान अरहंत देव की पूजा की जाती है उस चढ़ी हुई पूजा द्रव्य को जो ग्रहण करता है उसे भी लोभी अोर महाचोर समफना चाहिये ॥६=॥ जिस किसी भी पुरुष ने भगवान जिनेन्द्रदेव के मुख से उत्पन्न हुई सरस्वती की पूजा की है और उसमें जो द्रव्य चढ़ाया है यह भी अचौर्य वत पालन करने के लिए कभी नहीं लेना चाहिए ॥६९॥ जिस द्रव्य से रत्नव्रय का उचारण करते हुए आचार्य उपाध्याय और साधुपरमेण्टी की पूजा की है वह द्रव्य भी सज्जनों को कभी नहीं लेना चाहिए ॥ ७० ॥ बहुत कहने से क्या लाम है थोड़े से में इतना समक लेना

. मृष्य .॥ २३ ॥ किमित्र बहुनोक्तेन निर्माल्यं दुरिताकरम् । देवशास्त्र गुरूणां च नादेयं धर्मकां चिभिः ॥७१॥ यदि स्वर्गं व्रजेत् पृजाकर्तार्हद् ज्ञान योगिनाम् । तिव्रमाल्यात्तचित्तानां श्वश्रं केन निर्वायते ॥७२॥ अदत्तमथवा दत्तं यत्संयमादि हानि कृत् । तत्सर्वथा न च ब्राह्यं प्राणः कंठगतेरिष ॥७३॥ इति मत्त्वा नचोदेयं संयते देन्तशुद्धये । अदत्तं तृणमात्रं भो का कथा परवस्तुषु ॥७४॥ परस्वं ये न गृह्वन्ति ब्राह्यन्ति न जातुचित् । गृह्वन्तं नानुमन्यन्ते— ऽत्राणुमाञेतरं ब्रुधाः ॥७४॥ कालाहि मित्र कायेन वचसा मनसा मुवि । संपूर्णं जायते तेपां ज्ञानिनां तन्महा व्रतम् ॥७६॥ याचाख्या समनुज्ञापना नात्म भात्र एवहि । तथैव निरवद्यं प्रतिसेवनं सुभावनाः ॥७७॥ सधर्म्यु पकरस्यानु वीची सेवनं त्त्वमाः । अस्तेय व्रतशुध्यर्थं भावनीयाः सुभावनाः ॥७६॥ अखिल विभवहेतुं

चाहिए कि देव शास्त्र गुरुओं पर चढ़ाया हुआ निर्माल्य द्रव्य धर्मात्मा पुरुगें को कभी प्रहण नहीं करना चाहिये क्योंकि उसको ग्रहण करने से अनेक प्रकार के पाप उत्पन्न होते हैं ॥७१॥ यदि देव शास्त्र गुरु की पूजा करने वाला स्वर्ग को जाता है तो उस निर्मालय द्रव्य को प्रहण करने वाले को नरक में जाने से कौन रोक सकता है अर्थात् कोई नहीं ॥७२॥ जो द्रव्य दिया हो वा न दिया हुआ हो यदि वह संयम की हानि करने वाला है तो कंठगत प्राण होने पर भी मुनियों को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥७३॥ यही समभ कर मुनियों को अपने दाँतं शुद्ध करने के लिये विना दिया हुआ तृगा भी प्रहण नहीं करना चाहिए फिर भला पर पदार्थी की तो बात ही क्या है ॥७४॥ जो युद्धिमान् पुरुष अणुमात्र वा बहुतसी पर वस्तु को काले सर्प के समान समभ कर मन वचन काय से न तो स्वयं ग्रहण करते हैं न कभी दूसरों से ग्रहण कराते हैं श्रीर न कभी ग्रहण करने वाले की अनुमोदना करते हैं उन ज्ञानी पुरुषों के इस संसार में तीसरा अचौर्य महावत पूर्ण प्रगट होता है ॥७५-७६॥ कभी किसी से याचना नहीं करना, किसी को कुछ ब्राज्ञा न देना, किसी भी पदार्थ से ममत्व न रखना, सदा निर्दोण पदार्थ का सेवन करना और साधमी पुरुषों के साथ शास्त्रा-तुक्ल वर्ताव करना ये पाँच अचौर्य महाव्रत को शुद्ध रखने वाली श्रेष्ठ मावनाएं हैं ॥७७-७≈॥ यह अचौर्य महात्रत समस्त विभूतियों का कारण है, लोभ रूपी हाथी को मारने के लिये सिंह के

॥ २३ ।

No No

、大学大学等人在学术的学术的学术的学术的学术的学术的学术的

लोभमातंगिमहं शिवशुभगित मार्गं सार मस्तेयसंज्ञम् । व्रतवरमपद्रीषं मुक्तिकामा शिवाप्ये, भजत परमयत्ना लोभशत्रु नहत्य ॥७६॥ स्वात्मजेव सुकन्या यौवनस्था भिग्नीव च । वृद्धा नारी निजाम्येव दृश्यते या विरागिभिः ॥८०॥ सरागपरिणामादीन् त्यक्त्वा शुद्धारायैः सदा । निर्मलं तिज्जनैः प्रोक्तं व्रद्धचर्य महाप्रतम् ॥८१॥ स्त्री तिरश्ची च देवीमाः कथ्यन्ते त्रिविधा स्त्रियः । मनो वचन कायस्ताः प्रत्येकं गुणिता भिव ॥८२॥ नवधित विकल्पाः स्युरव्रद्धहेतवोऽिषलान् । परिद्धत्य त्रिशुध्या तात्रवधा वृद्धा रद्यते ॥८३॥ मनोवाक्काययोः कृत कारितानुमोदनैः । प्रत्येकं गुणिता रामा नवभेदा भवन्ति वा ॥८४॥ सर्वथा वाक्मनः कायान् कृतादीनि निरुध्य च । नवधा व्रद्धाचर्यं हि पालयन्तु जितेन्द्रियाः ॥८४॥ स्त्रीश्वंगार कथालापाः

समान है, मोच और शुभगति का मार्ग है, समस्त ब्रतों में सार है, सब ब्रतों में उत्तम है और समस्त दोशों से रहित है। इसलिये मोच की इच्छा करने यालों को लोभरूपी शत्रु को मार कर पंड़े प्रयत्न से केवल मोच प्राप्त करने के लिये इस महात्रत का पालन करना चाहिए ॥७६॥ शुद्ध हृदय को धारण करने वाले वीतरागी पुरुष अपने राग रूप परिणामों का सर्वथा त्याग कर कन्या को अपनी पुत्री के समान मानते हैं, यौवनवती स्त्री को अपनी भिगनी के समान मानते हैं और वृद्धा स्त्री को अपनी माता के समान मानते हैं। इस प्रकार जो वे निर्मल ब्रह्मचर्य पालन करते हैं उसको भगवान जिनेन्द्रदेव ब्रह्मचर्य महाब्रत कहते हैं ॥=०-=१॥ संसार में मनुष्यनी तिर्यंचिनी र्थार देवी ये तीन प्रकार की स्त्रियाँ हैं। यदि इन तीनों को मन बचन काय इन तीनों से सेवन करने की इच्छा की जाय तो अत्रक्षचर्य के नौ भेद हो जाते हैं। इसलिए मन वचन कायकी शुद्धता पूर्वक इन सत्रका त्याग कर नौ प्रकार के ब्रह्मचर्य की रचा करनी चाहिए ॥=२-=३॥ अथवा मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना के भेद से प्रत्येक स्त्री के नौं भेद होते हैं इसीलिये मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना को सर्वथा रोक कर जितेन्द्रिय पुरुषों को नौ प्रकार से पूर्ण त्रवाचर्य पालन करना चाहिए ॥=४-=५॥ स्त्रियों के शुंगार की कथा का कहना भी कामोद्रेक

11271

कामोद्रेक नियंथनाः । न श्रोतव्या न कर्तव्या सिशुध्या ब्रह्मचारिभिः ॥६६॥ विलासहास शृंगार गीत नृत्य कलादिकान् । योपितां नैव पश्यन्ति बहुन् रागकरान् बुधाः ॥६७॥ च्रणमात्रं न कर्तव्यं संसर्गं योपितां कचित् । क्लंक कारिणं नियं ब्रह्मचर्यपरायणेः ॥६६॥ यतः संसर्गमात्रेण छीणां संजायते सताम् । कलंकं दुस्त्यजं लोके प्राणसन्देह एव च ॥६६॥ चित्रादि निर्मिता नारी मनः चोमं करोति भो । साचात्पुंसां सुरूपा छी किमनर्थं करोति न ॥६०॥ नवनीत निमं चित्तं छिन् ज्वालोपमांगिनाम् । किं नाकृत्यं नृणां कुर्यात्तयोः संसर्ग एव च ॥६१॥ वरं व्यावाहि चौराणां संसर्गः प्राणनाशकृत् । न च छीणां जगिन्नंदो व्रतन्तो नरक प्रदः ॥६२॥

का कारण है। इसलिए ब्रह्मचारियों को अपने मन बचन काय को शुद्ध रख कर स्त्रियों के श्रृंगार की कथा न कभी सुननी चाहिए और न कभी कहनी चाहिये ॥=६॥ स्त्रियों के विलास हास शुंगार गीत नृत्य कला आदि सब बहुत ही राग उत्पन्न करने वाले हैं इसलिए बुद्धिमान लोग इनको कभी नहीं देखते हैं ॥ =७॥ स्त्रियों का संसर्भ कलंक लगाने वाला और अत्यंत निंघ है। इसलिए ब्रह्मचारी पुरुषों को स्त्रियों का संसर्ग चलमात्र भी कभी नहीं करना चाहिये॥८८॥ इसका भी कारण यह है कि इस संसार में स्त्रियों का संसर्ग करने मात्र से सज्जन पुरुषों को कभी भी न छूटने वाला कलंक लग जाता है तथा उनके प्राणों में भी संदेह हो जाता है ॥ इसे देखो चित्र की बनी हुई स्त्री भी पुरुगों के मन में चोभ उत्पन्न कर देती है किर भला अत्यंत रूपवती साचात स्त्री क्या क्या अनर्थ नहीं कर सकती ? अर्थात् सब कुछ कर सकती है ॥६०॥ पुरुष का हृदय मक्खन के समान है और स्त्री का हृदय अग्नि की ज्वाला के समान है फिर भलो इन दोनों का संसर्ग क्या क्या अनर्थ नहीं कर सकता अर्थात् सब तरह के अनर्थ कर सकता है ॥६१॥ सिंह सर्प ग्रीर चीर त्रादि का संसर्ग यद्यपि प्राणों को नाश करने वाला है तथापि वह तो श्रेष्ठ है परंत संसार भर में निंदनीय, त्रतों को नाश करने वाला और नरक में ढकेलने वाला स्त्रियों का संसर्ग कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता ॥६२॥ मगवान जिनेन्द्रदेव के आगम से जाना जाता है कि इस संसार में स्त्रियों का संसर्ग करने मात्र से अनेक योगी नष्ट हो गये हैं और कितने ही योगी

गरश्म

भा०टी०

मृ० प्र० ॥२६॥

नारी संसर्ग मात्रोण वहवो योगिनो मुवि । नष्टाः श्वभ्रं गताः केचिच्द्र्यन्ते श्रीजिनागमे ॥६३॥ मन्त्रेति सर्व यत्नेन संसर्गो ऽ नर्थ कृद्वुधेः । त्याच्यः स्रीणां च सर्वासां कलंकशंकपातराम् ॥६४॥ न केवलं वुधेस्त्याच्यः संसर्गो योपितामिह् । किन्तु निःशीलपुंसां च संगो लोकद्वयांतकृत् ॥६४॥ त्रह्मचर्यं च सर्वेपां त्रतानां शुद्धिन कारणम् । त्रह्मचर्यं विनाशेन सर्वे नश्यिन्त सद्व्रताः ॥६६॥ त्रह्मचर्यं च्युतः श्वे व सर्वत्र चापमान्यते । मुनिभिः सुजनैः प्राणी हेहामुत्राति दुःखभाक् ॥६७॥ गौर चर्मायृतं कान्तं वल्नाभरणमंडितम् । स्रो रूपं त्वं मुने वीच्य तस्यान्तः । विनारय ॥६५॥ श्रहो घृणास्पदं निचं लालाम्बुकर्रमी कृतम् । स्रो क्पं त्वं पुर्वे स्त्रीमुखंक प्रशस्यते ॥६६॥ मांसिपण्डो कुचौ स्रीणां धातुश्रीणितसंभृतौ । विष्ठादि निचितं चास्तिपंतरं जठरं परम् ॥२००॥

नरक में पहुंचे हैं ॥६३॥ यही समभ कर बुद्धिमान पुरुगों को कलंक लगने की शंका से प्रयत्न के साथ समस्त स्त्रियों का संसर्ग छोड़ देना चाहिये क्योंकि स्त्रियों का संसर्ग अनेक अनर्थ उत्पन्न करने वाला है ॥ ६४॥ बुद्धिमान पुरुषों का कार्य केवल स्त्रियों के संसर्ग के त्याग करने से ही पूर्ण नहीं होता किंतु उन्हें शील रहित पुरुषों के संसर्ग का भी त्याग कर देना चाहिये। क्योंकि शील रहित पुरुगों का संसर्ग भी दोनों लोकों को नाश करने वाला है ॥६५॥ यह ब्रह्मचर्य समस्त वर्तों की शुद्धि का कारण है तथा इस ब्रह्मचर्य का नाश होने से समस्त श्रेष्ठ वत नष्ट हो जाते हैं ॥६६॥ जो प्राणी ब्रह्मचर्य से च्युत हो जाता है उसका अपमान मुनि वा अन्य सज्जन सर्वत्र करते हैं। तथा वह प्राणी इस लोक और पर लोक दोनों लोकों में दुःख पाता है ॥६७॥ हे मुनिराज गौर वर्णा के नमड़े से ढके हुए, अत्यंत मनोहर, और वस्त्र आभूपणों से सुशोभित ऐसे स्त्री के रूप को देख कर त् उसके भीतर भरे हुए पदार्थों का चिंतवन कर ॥ ह=॥ देखो स्त्रियों का मुख अत्यंत घृणित सौर निंदनीय है धूक के पानी की बनी हुई कीचड़ से वह भर रहा है, कफ का वह घर है और धारयंत दुर्गंधमय है। भला ऐसे स्त्री के मुख की प्रशंसा कहाँ की जा सकती है। अर्थात् कहीं नहीं ॥६६॥ और देखो सियों के कुच माँस के पिंड हैं तथा धातु और रुधिर से भरे हुए हैं। इसी प्रकार सियों का उदर विष्ठा से भरा हुआ है और हड़ी पसलियों से परिपूर्ण है ॥२००॥ स्त्रियों

म सद्

112011

स्रवन्मुत्रादि दुर्गैधं योनिरध्रं वृणास्पदम् । अन्रागारमिवासारं कथं स्याद्रतये सताम् ॥१॥ सूर्मा अलब्ध-पर्याप्ता जायन्ते मानवाः सदा । योनी नामौ च कत्तायां विश्वबीणां स्तनान्तरे ॥२॥ तेषु सर्व प्रदेशेषु म्रियन्ते जन्तुराशयः । लिंगहस्तादिः संस्पर्शादित्युक्तं स्वागमे जिनैः ॥३॥ अतो मुनीअरैनिंचं अत्र दुःखनिवंघनम् । सर्वपापाकरी भूतं मैथुनं स्यात्कुमार्गगम् ॥४॥ काम शहादिशान्तवर्थं सेवन्ते येत्र मैथुनम् । वृषभास्ते नलं दीप्तं तलेन वारयन्ति भो: ॥४॥ कार्यं न शयनं जातु कोमले संस्तरे कचित् । त्र्यासने चासनं ब्रह्मघातकं ब्रह्मचा-रिभिः ॥६॥ सर्वः शरीर संस्कारः कामरागादिवर्द्धकः । न विधेयो वुधैर्निं द्यो त्रग्नरज्ञात्तनान तैः ॥०॥ दुग्धाद्याः

की योनि से सदा रुधिर मूत्र वहता रहता है इसलिये वह दुर्गंधमय अत्यंत पृणित और नरक के घर के समान असार समभी जाती है। उसमें भला सज्जन लोग कैसे अनुराग कर सकते हैं त्रर्थात् कमी नहीं ॥२०१॥ कर्मभूमि की समस्त स्त्रियों की योनि में नाभि में कांख में और दोनों स्तनों के मध्य भाग में सूच्म श्रीर श्रलव्ध पर्याप्तक मनुष्य सदा हैं ॥२॥ उन समस्त प्रदेशों में लिंग वा हाथ का स्पर्श होता है। उस स्पर्श से वह सन जीवों की राशि मर जाती है। ऐसा भगवान जिनेन्द्रदेव ने अपने आगम में वतलाया है ॥ ३॥ इसलिये कहना चाहिए कि यह मैथुन कर्म मुनीश्वरों के द्वारा निंदनीय है, नरक के दुःखों का कारण है, समस्त पापों की खानि है और कुमार्ग में ले जाने वाला है ॥ ४॥ जो लोग केवल काम के संताप को शांत करने के लिये मैथुन सेवन करते हैं उन्हें वैल समक्तना चाहिये। वे लोग जलती हुई अग्नि को तेल से बुक्ताना चाहते हैं ॥ ५॥ त्रसचारियों की कोमल विकौने पर कभी नहीं सोना चाहिये और न कोमल आसन पर बैठना चाहिये क्योंकि ब्रह्मचारियों को कोमल आसन भी ब्रह्मचर्य का पात करने वाला है ॥ ६॥ शरीर का सब तरह का संस्कार काम और राग को बढ़ाने वाला है तथा निंदनीय है। इसलिये ब्रह्मचर्य की रचा करने में जिनका मन लगा हुआ है ऐसे युद्धिमान पुरुषों को किसी भी प्रकार का शरीर का संस्कार नहीं करना चाहिये ॥ ७॥ यसचर्य के रचा करने की इच्छा करने वाले पुरुषों को न तो वल देने वाला दूध आदि का आहार

गुरु ग्र

मवलाहाराः सुस्वादा मोदकादयः । कामाग्नि दीपिका श्राह्या न किन्ति ब्रह्मकािन्तिः ॥८॥ यथा तृणािद संयोगैः प्रादुर्भवद्गृहेऽनलः । तथा काये च कामाग्निः सवलाहार सेवनैः ॥६॥ अत्रपानासनाद्येश्च रत्त्णायो न शर्मणा कामनागालयः कायः किन्द् ब्रह्मविशुद्धये ॥१०॥ यतः कामप्रकोपेन शरीरसुक्कां त्त्रिणाम् । सार्ष्ट्रे सर्वव्रतेः शीद्यं व्यक्त्यये प्रलायते ॥११॥ मत्वेति सर्वथा त्याच्यं वपुःसौख्यं विपात्रवत् । सवलान्नं मुखाद्यं गसंस्कारं श्यनादि न ॥१२॥ निरीत्तरणं न कर्तत्र्यं स्त्रीणां हाविगिते मुखे । यतस्तल्लोकना देते जायन्ते नर्थकारिणः ॥१३॥ दिन्दपातो भवेदादौ व्यामुद्धति मनस्ततः । सरागः कुक्ते प्रधात्तत्त्रथागुण कीर्तनम् ॥१४॥ ततः प्रमानुवंधः

करना चाहिये और न लड्डू आदि स्वादिष्ट पदार्थों का आहार करना चाहिए क्योंकि ये सब पदार्थ कामरूपी प्रिंगि को प्रज्यित करने वाले हैं ॥=॥ जिस प्रकार धास फूँस के संयोग से घर में अग्नि उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार पौष्टिक श्राहार के सेवन करने से शरीर में कामाग्नि उत्पन्न हो जाती है ॥ ।। यह शरीर कामरूपी सर्प का घर है। इसलिये अपने ब्रह्मचर्य को विशुद्ध रखने के लिये अन पान आसन आदि से कभी इसकी रहा तो करनी चाहिये परन्तु इन्द्रिय भोगों के लिये नहीं करनी चाहिये ॥१०॥ इसका भी कारण यह है कि शरीर के सुख की इच्छा करने वालों के शरीर में काम का प्रकोप उत्पन्न हो जाता है और फिर समस्त वतों के साथ साथ उसका व्रह्मचर्य भी शीघ़ ही भाग जाता है ।।११॥ यही समभ कर शरीर के सुख को विप मिले हुए अन के समान सर्वथा त्याग कर देना चाहिये तथा इसी प्रकार पौष्टिक आहार, मुख आदि श्रारीर के अंगों का संस्कार और अधिक शयन आदि का भी सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥१२॥ हाव भाव से भरे हुए हियों के मुख को कभी नहीं देखना चाहिये। क्योंकि स्त्रियों का मुख देखने से नीचे लिखे यनुसार अनेक अनर्थ उत्पन्न हो जाते हैं ॥१३॥ देखो सबसे पहले तो दृष्टिपात होता है, तदनंतर मन मोहित होता है, फिर वह मनुष्य उससे प्रोम करने लगता है फिर वह उसकी कथा है फिर उसके गुर्गों का वर्णन करता है तदनंतर उन दोनों के प्रेम का संबंध बढ़ता है फिर उन दोनों का मन उत्कंठित होता है अथवा काम सेवन आदि की उत्कंठा करता है तद्नंतर परस्पर देने लेने

मुं प्रव

113911

प्रवर्द्धते सुभगे स्ततः । उत्कंठते शुभं चेतः कामभोगादि केवलम् ॥१५॥ दानदाचिएयवार्ताग्रे रुभयो वद्धते स्मरः । ततः कामाभिलापेण परा प्रीतिश्च जायते ॥१६॥ तया मिलति चानगेन्यं मानसं कामलालसम् । प्रण्यित ततो लच्चा कंःपरारतािहता ॥१०॥ निर्जेच्जः कुरुते कर्न रहोजल्यनमन्त्रहम् । तयोस्ततश्च कामाग्नि—दुर्निवारोिवजृन्भते ॥१८॥ दद्धमान स्तत स्तेन वहिरन्तः स्मराग्निना । श्रविचार्यतया वाशु वर्तते निय कर्मणि ॥१६॥ तेन श्रुतं तपः शीलं कुत्तं च युत्तमुत्तमम् । इंधनी कुरुते मृदः प्रविश्य स्त्री विलानले ॥२०॥ ततोपमानमत्रेच वधवंयकदर्थनम् । लभते स परत्राहो नरकं सतमं कुत्री ॥२१॥ विदित्त्रेति न पत्रयन्ति कामिनीं व्रह्मचारिणः । कचिद् दिश्विपाहिमिवाखिजानर्थं कारिणीम् ॥२२॥ धन्यास्ते एव लोकेऽस्मिन् वैर्विग्न निर्मलं

व चतुरता की वातचीत से वा और भी ऐसी ही वातों से दोनों का कामदेव बढ़ता जाता है। तदनंतर काम सेवन की इच्छा से दोनों में प्रेम की मात्रा खूब बढ़ जाती है ॥१४-१६॥ तदनंतर काम सेवन की लालसा करने वाला उन दोनों का गन परस्पर भिल जाता है और फिर कामदेव के वाणों से ताड़ित हुई लज्जा शीघ ही नष्ट हो नाती है ॥१७॥ तदनंतर निर्लंज्ज होकर वे दोनों एक दिन एकांत में बैठ कर बात चीत करने का कार्य करते रहते हैं और फिर उन दोनों की कामरूपी अगिन ऐसी वह जाती हैं जो किसी से रोकी नहीं जा सकती ॥१=॥ उस कामदेव रूपी अग्नि से वे वाहर श्रीर भतर जलते रहते हैं जिससे उनका विचार सब नष्ट हो जाता है श्रीर विचार वा चुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे दोनों शीघ ही निद्य कर्म में प्रवृत्ति करने लग जाते हैं ॥ १६॥ उस निद्य कर्म के करने से वह मूर्ख स्त्रीरूपी अग्निक ड में पड़ कर अपने उत्तम श्रुतज्ञान को, तपरचरण को, शील को, कुल को, और चारित्र को जला डालता है ॥२०॥ श्रुत शील तप आदि के नष्ट हो जाने से इस लोक में ही उसका भारी अपमान होता है और वध वंधन के द्वारा वह भारी तिरस्कृत होता है तथा परलोक में उस मुर्ख को सातवाँ नरक प्राप्त होता है ॥२१॥ यही समभ कर बहाचारी पुरुषों को दृष्टि विष ( जिसको देखने मात्र से विष चढ़ जाय ) सर्प के समान समस्त अनथों को उत्पन्न करने वाली स्त्रियाँ कभी नहीं देखनी चाहिये ॥२२॥ संसार में वे ही लोग

ાવિશા.

मू० प्रव

फिचित्। स्वप्नेप्युपिद्रतैः स्नीभिः न नीतं मलसित्रधौ ॥२३॥ शीलालंकिरिणां पादात्रम न्त्याङ्गाविधियनः देवेशाः समराश्चाहो का कथा पर भूभुजाम्॥ २४॥ विज्ञायेति जगत्सारं शीलरत्नं सुदुर्जभम्। स्नीकटाचादि चौरिभ्यो रच्नणीयं प्रयत्नतः ॥२४॥ स्नीरूपं मुख्युंगार विलासायनिरीच्नणम्। पूर्वानुभूत सद्भोगरत्यादि स्मरणो जमनम् ॥२६॥ स्नीर्श्वंगार कथा त्यागः सरसात्रायसेवनम्। कामिनीजनसंसक्त वसति त्यजनं सदा ॥२०॥ पंनेमा मावनाः शुद्धाः व्रह्मव्रतियुद्धदाः। न मोक्तत्र्या हदो जातु मुनिभित्री शुद्धये ॥२६॥ नरसुरपति वंयं स्वर्गसोपानभूतं, सकलगुण समुद्रं धीर वीरे निपेत्र्यम्। शिवसुल शुभलानिं सर्वयत्नेन पूर्वं भजत गत विकारं व्रह्मचर्यं सदाचर्याः ॥२६॥ त्यजन्ते निल्ला यत्र वाद्यान्तःस्थाः परिव्रहाः। जीवावद्ध निवद्धाश्च समंतान्मूच्व्यया

धन्य हैं जो स्त्रियों के द्वारा उपद्रव किये जाने पर भी स्वप्न में भी अपने निर्मेल ब्रह्मचर्य की कभी मिलन नहीं होने देते हैं ॥२३॥ समस्त पृथ्वी पर आज्ञा करने वाले इन्द्र भी अपने अनुचर देवों के साथ शील पालन करने वाले मनुष्यों के चरणों को नमस्कार करते हैं। फिर भला राजाओं की तो वात ही क्या-है। वे तो नमस्कार करते ही हैं ॥२४॥ यही समभ कर तीनों लोकों में सारभूत और अत्यंत दुर्लभ ऐसे इस शील रत्न की प्रयत्न पूर्वक स्त्रियों के कटाच आदि चोरों से रची करनी चाहिये ॥२५॥ स्त्रियों के रूप मुख शृंगार विलास आदि को नहीं देखना, पहले भोगे हुए भोग और रित कीड़ा आदि के स्मरण करने का भी त्याग कर देना, स्त्रियों के शुंगार की कथा का भी त्याग कर देना रसीले पौष्टिक आहार के सेवन का त्याग कर देना और स्त्रियों के रहने सोने वंठने आदि के स्थान का भी सदा के लिये त्याग कर देना ये पाँच ब्रह्मचर्य ब्रत को करने वाली शुद्ध भावना हैं। मुनियों को अपना ब्रह्मचर्य शुद्ध रखने के लिये अपने हृदय से इन भावनाओं को कभी अलग नहीं करना चाहिये अर्थात् इनका चितवन सदा नाहिये ॥२६-२=॥ यह ब्रह्मचर्य महावत इन्द्र नरेन्द्र आदि सबके द्वारा बंदनीय है, स्वर्ग के सीड़ी के समान है, समस्त सद्गुणों का समुद्र है, धीर बीर पुरुप ही इसका सेवन कर सकते हैं 'अत्यंत शुभ एसे मोच सुख की यह खानि है अत्यंत पवित्र है और विकार रहित है। इसलिये

भाःग्टी०

मु० प्र० ॥३१॥

**表现的现在形式的,在外在外在外在外在外**在外

वुधे: ॥३०॥ कृत कारित संकल्पेर्मनोवाक्कायकर्मभिः । तत्प्रणीतं जिनैः पूज्यमार्किचन्य महाव्रतम् ॥३१॥ दोशं वास्तुधनं धान्यं द्विपदं पश्चसंचयम् । त्रासनं शयनं वस्त्रं भाडं वाह्याः परियहाः ॥ ३२ ॥ दशामी सर्वथा त्याज्याः पृथग्भूता निजात्मनः । जीवावद्धान्तिशुध्यात्र यितिभः सहमूर्च्छया ॥३३॥ मिण्यात्वं च त्रयो वेदा रागाहास्यादयोत्र पद् । चत्वारोपि कपाया हि चतुर्दश परियहाः ॥३४॥ त्रभ्यंतरा इमे जीवनिवद्धा दुस्त्यजा वुधेः । विश्वदोपाकरा हेवाः सर्वथा जीवतन्मयाः ॥३४॥ चेतना स्तथवा दासीदास गोश्वादयो भुवि । मिण्मिमुक्तासुवर्णाशुक्रगेहाचा त्र्यचेतना ॥३६॥ चेतना चेतनाः सर्ववाह्याः संगाः त्राधार्थवाः । ज्ञानसंवम शौचोपकरणेन

पूज्य पुरुषों को बड़े प्रयत्न से सदा इसका पालन करते रहना चाहिये ॥२६॥ जहाँ पर बुद्धिमान लोग शरीर कपाय खादि संसारी जीवों के साथ रहने वाले और वस्त्रालंकार खादि जीव के साथ न वाले समस्त परिग्रहों का त्याग कर देते हैं तथा मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से उन परिग्रहों में होने वाली मुर्च्छा व ममत्व का भी त्याग कर देते हैं उसको भगवान जिनेन्द्रदेव ने पूज्य आकिंचन्य महात्रत कहा है ॥३०-३१॥ खेत, घर, धन, धान्य, दास, पशु, आसन शयन वस्त्र और वर्तन ये दश प्रकार के वाह्य परिग्रह कहलाते हैं। परिग्रह जीवावद्ध वा जीव से कहलाते हैं क्योंकि ये सब आतमा से अलग हैं। मुनियों को इनमें रहने वाली मुरुर्जा के साथ साथ मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक इन सबका त्याग कर देना चाहिये ॥३२-३३॥ मिथ्यात्व, स्रीवेद पुंवेद नपुंसकवेद राग हास्य अरित शोक भय जुगुप्सा, क्रोध, मान माया लोभ ये चौंदह र्यंतरंग परिग्रह कहलाते हैं। ये चौदह परिग्रह जीव निवद्ध हैं जीव के साथ लगे हुये हैं और इसीलिए कठिनता से त्याग किये जाते हैं। ये जीव से तन्मय होकर रहते हैं और समस्त दोवों को उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए बुद्धिमानों को इनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥३४-३५॥ अथवा दासी दास गाय घोड़ा आदि इस संसार में चेतन परिग्रह कहलाते हैं तथा मोती मिण सुवर्ण वस्त्र घर आदि अचेतन परिग्रह कहलाते हैं ॥३६॥ चेतन अचेतन वाह्य आभ्यंतर सव परिग्रह पापों के समुद्र हैं और मुनि धर्म के अयोग्य हैं। इसलिये ज्ञान संयम और शौच के

गा३१॥

मुट प्रव

विना वुधे:॥३७॥ न प्राह्माश्च स्वयं श्रामण्यायोग्याहि परस्यभोः। न दातव्या न कार्योनुमोद स्तद्प्रहणे परे:॥३८॥ मूर्ज्या तेषु न कर्तव्या खिनः सर्वेनसां वुधेः। यतो मूर्ज्यंव सिद्धांते संगः प्रोक्तो गणाधिपैः ॥३६॥ प्रसंयतजनछात्रो वासुश्र्पादि हेतवे। प्रसंयमकरः स्वांते रक्तणीयो न संयतेः ॥४०॥ वसत्यादौ विधेयं न स्वामित्वं संगकारणम्। पूजा द्रव्यांगचेलेषु चान्यत्रपर वस्तुनि ॥४१॥ वहुनोक्तेन किं साध्यमत्रादेयो न योगिभिः ॥४२॥ वालाप्र कोटिमात्रः श्रामण्यायोग्यः सजातुचित्। परिष्रहार्जनेनात्र परा चिंता च जायते। तस्याप्ते परमोरागो रोद्रध्यानं च रक्तणे ॥४३॥ तन्नारो शोक कोपाद्याः सर्वे प्रादुर्भवन्ति भोः। तैश्च पापानि

उपकरणों को छोड़ कर बुद्धिमानों को वाकी के सब परिग्रहों का त्याग कर देना चाहिये। न तो उन्हें स्वयं ग्रहण करना चाहिये न दूसरों को देना चाहिये और अन्य कोई ग्रहण करता हो तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करनी चाहिये॥३७-३=॥ बुद्धिनानों को इन परिग्रहों में कभी ममत्व भी नहीं रखना चाहिये। क्योंकि इनमें ममत्व रखना भी समस्त पापों को उत्पन्न करने वाला है इसका भी कारण यह है कि भगवान गणवर देव ने सिद्धांत शास्त्रों में मुर्च्छा वा ममत्व को ही परिग्रह वतलाया है ॥३६॥ मुनियों को अपनी सेवा सुश्रुपा करने के लिये असंमय को बढ़ाने वाला असंयती मतुष्य वा विद्यार्थी अपने समीप नहीं रखना चाहिये ॥४०॥ इसी प्रकार वसतिका आदि में भी अपना स्वामित्व नहीं रखना चाहिये क्वोंकि उसमें स्वामित्व रखना भी परिग्रह का कारण है। तथा पूजाद्रव्य अंग भूत वस्त्र आदि पर वस्तुत्रों में भी त्रपना स्वामित्व कभी नहीं रखना चाहिये ॥४१॥ बहुत कहने से क्या लाभ हैं, इतने में ही समभ लेना चाहिये कि मुनियों को मुनि धर्म के अयोग्य पदार्थ का एक वाल के अग्र-भाग का करोड़वाँ भाग भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥४२॥ इस संसार में परिग्रह को इकट्ठा करने में बड़ी चिंता करनी पड़ती है, उसके प्राप्त होने पर परम राग उत्पन्न हो जाता है, उसकी रचा करने में रोट्रध्यान प्रगट हो जाता है, तथा उसके नाश होने पर क्रोब शोक ब्रादि सव विकार उत्पन हो जाते हैं, उन क्रोबादिक विकारों से महा पाप उत्पन्न होते हैं, उन पापों से नरकादिक समस्त दुर्गातयाँ प्राप्त होती हैं श्रोर उन दुर्गितयों में परिष्रह रखने वाले वे मुर्ख तीव दुःखों को

भा०टी०

घोराणि पापेंदु र्गतयोऽजिलाः॥ ४४॥ तासु दुःलानि तीत्राणि लमन्ते संगिनः शठाः। इति मत्वा वुधेहेयः संगः सर्वोषि सर्वथा॥४४॥ यंथा येऽभ्यन्तरा विश्वे दुःत्याज्याः कातरांगिनाम्। महायत्तेन ते त्याज्याः कृत्ता दोपविधायिनः ॥४६॥ यतोंऽतः संगपाकेन मज्जात प्राणिनोऽलिलाः। वाह्येषु संगपंकेषु पाप दुष्या—नव्यानिषु ॥४०॥ अतस्तपो व्रतेः साद्धे प्रयुज्या निष्फला सत्ताम्। वृथा वस्त्रपरित्यागोऽत्रान्तप्र्याच्च्युता—सनाम् ॥४६॥ यथा मुंचित कृष्णाहिनिर्माकं च विषं न भोः। तथा कश्चित्कुधीः वस्त्रादीनि नान्तःपरि—प्रहान् ॥४६॥ अतो मिष्यात्यवेदांश्च कपायान्सकलेतरान । त्यक्तुं येत्रात्तमास्तेषां वस्त्रत्यागोहिवद्भवेत् ॥४०॥ महायत्तेन मत्वेति मिष्यावेदोदयान् वृथाः। हास्यादींश्च कपायारीन् व्नतु शत्रूनिवाखिलान् ॥ ४१॥ वाह्या—न्तप्रथमंत्यागाचित्त शुद्धिः परा सताम्। जायते च तथा ध्यानं कर्मारण्यद्वानलम् ॥४२॥ ध्यानाच कर्मणां

प्राप्त होते हैं। यही समभ कर बुद्धिमानों को सब तरह के परिग्रहों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥४३-४५॥ त्रंतरंग परिग्रह कातर पुरुषों से कभी नहीं छोड़े जाते तथा वे स्रंतरंग परिग्रह अनेक दोपों को उत्पन्न करने वाले हैं इसलिये महा अगत्न कर के उन सब परिग्रहों का त्याग कर देना चाहिये ॥४६॥ इसका भी कारण यह है कि इस खंतरंग परिग्रह रूरी कीचड़ से संसार के समस्त प्राणी पाप और अशुभ ध्यान की खानि ऐसे वाह्य परिग्रह रूपी कीचड़ में अवश्य डूव जाते हैं ॥४०॥ वाद्य परिग्रहों में डूब जाने से सजन पुरुगों के ब्रत तपश्चरण ब्रादि भी सब निष्फल हो जाते हैं। और उनके साथ साथ दीचा भी निष्फल हो जाती है। इसलिए जिन लोगों ने अंतरंग परिग्रहों का त्याग नहीं किया है उनका वस्त्रों का त्याग करना भी व्यर्थ है ॥४=॥ जिस प्रकार काला सर्प व्यपनी काँचली तो छोड़ देता है परंतु विप को नहीं छोड़ता उसी प्रकार कोई कोई मुर्ख वस्त्रों का तो त्याग कर देते हैं परंतु अंतरंग परिग्रहों का त्याग नहीं करते ॥४६॥ इसलिये जो पुरुष मिथ्यात्व, वेद, कपाय श्रीर नीकपायों के त्याग करने में श्रसमर्थ है उनका वस्त्रों का त्याग भी सर्व के समान समक्तना चाहिये ॥५०॥ यही समक कर बुद्धिमानों को बड़े प्रयतन से मिध्यात्व वेद कपाय और नौकपाय रूप समस्त शत्रुओं को अच्छी तरह नाश कर देना चाहिये ॥५१॥ श्रंतरंग श्रीर वाद्य परिश्रहों का त्याग कर करने से सज्जनों का हृदय परम श्रुद्ध हो जाता है तथा कर्मरूपी वन को जलाने के लिये दावानल अग्नि के समान उत्तम ध्यान प्रगट हो जाता है।।५२॥

भा०टी०

गं३३॥

ाठ ठी०

नाशस्त्रतो मोत्तोऽपुद्धातिगः। वाचामगोवरं सौख्यं नित्यं तत्रमजन्ति ते ॥१३॥ द्रव्यादीनुपघीन् वाह्यान् यः क्रीयह्तम् पुत्रत्ताः। सोऽन्तः श्वाय क्रायादीन् रिपून् हन्ति कथं वहून् ॥१४॥ पूर्वं त्यक्त्वाखिलान् संगान् किरिस्त्रादिकांस्ततः। इष्ट्रवस्त्रूनि गृत्ताति यः सो हो किं न लज्जते ॥१४॥ घन्याः पूज्यास्तएवात्र विरक्ता ये मुमुद्दाः। शरीरादिषु नेहन्तेसंगं स्त्रलं सुद्धादि वा ॥१६॥ विज्ञायेति द्विधा संगान् त्यजन्तु मुक्ति कांचिणः। सीक्षीवेपिकैः सार्धं हत्या लोभात्रविद्वियः ॥१०॥ शब्दरूपरसस्पर्शे गंधेषु विषयेषु च । सुमनोज्ञामनोज्ञेषु पंगाद्याणामिहाद्विजाः ॥१८॥ रागद्वेपादयो दद्दी स्त्यज्यन्ते ये सुमावनाः। ताः पंच सर्वदा ध्येयाः

ध्यान से कमों का नारा हो जाना है, कमों के नाश होने से समस्त दु:खों से रहित मोच की प्राप्ति हो जाती है और मोच में उनको वाणी के अमोचर ऐसा नित्य सुख प्राप्त हो जाता है ॥५३॥ जो नपुँसक मनुष्य ( कुछ न करने वाजा ) धन धान्य त्रादि वाद्य परिग्रहों का ही त्याग नहीं कर सकता वह भला अंतरंग कराय रूरी अनेक रात्र ओं को कैसे मार सकता है ? अर्थात् कभी नहीं ॥५४॥ जो मुनि पहले तो करवनी आदि समस्त परिग्रहों का त्याग कर देता है और फिर वह इप्ट पदार्थों को ग्रहण करता है आश्चर्य है कि वह किर भी लिन्जित नहीं होता ॥५५॥ इस संसार में मोच की इच्छा करने वाले जो वीतरागी पुरु। हैं वे ही धन्य और पूज्य हैं। क्योंकि वे शरीरादिक के लिये भी कुछ परिग्रह नहीं चाहते त्रीर न कभी सुख की इच्छा करते हैं ॥५६॥ यही समक कर मोच की इच्छा करने वाले मुनियों को लोभ और इन्द्रिय रूगि शत्रुओं को नाश कर विषय जन्य सुखों के साय साथ दो नोंप्रकार के परिग्रहों का त्याग कर देना चाहिये ॥५७॥ इन्द्रियाँ पाँच हैं तथा उनके विषय भी शब्द हा रस सार्श और गंत्र ये पाँच हैं, ये पाँचों विषय मनोज्ञ भी होते हैं और अमनोज़ वा अनिष्ट भी होते हैं इन सबमें चतुर पुरुगों को राग द्वेप छोड़ देना चाहिये, मनोज़ विषयों में राग और अमनोज्ञ विषयों में द्वेष छाड़ देना चाहिये। इन्हीं को परिग्रह त्याग की पाँच भावना करते हैं। परिग्रह त्याग महात्रत को शुद्र रखते के लिए इन पांचों भावनाओं का का सदा जिलवन करते रहना चाहिये ॥५=-५२॥ यह आर्किचन्य महात्रत तीनों लोकों के स्वामी

(० प्र०.

113311

॥३४॥

态的形式的现在形式的

॥३४॥ ॥५३॥ पंचमत्रतशुद्धये ॥४६॥ त्रिमुवनपतिपूर्वं लोभरुःणाद्रिवस्त्रं दुरित तिमिर सूर्वं श्रीजिनेशादिसेन्यम् । शिवशुमगतिमार्गं सौख्यज्ञानि गुणाञ्चि अवत विद इहार्किचन्यसारं प्रयत्नात् ॥६०॥ महार्थं मोन्नमेवाहो वा
त्रिलोकीपतेः पदम् । साध्यन्ति महिद्धिर्वा चरितानि जिनादिभिः ॥६१॥ महान्ति वा स्वयं यानि महान्रता
न्यतो युधेः । सार्थ नामानि नान्यत्र कीर्तितानि शिवाप्तये ॥६२॥ एतान्यत्र महान्रतानि महतां योग्यानि
साराणि च स्वर्मोद्दोकनिवंधनानि विवुचा येपालयंद्यन्वहम् । ते संप्राप्य महत्सुलं त्रिमुवने सर्वार्थिसिध्यादिजं
हत्या कर्मिरिपून् व्रजन्द्यचिरतो मोद्दां सुशर्माकरम् ॥६३॥ ये पालयन्ति यमिनोत्र महान्नतानि यैः पालितानि

तीर्थंकर देवों के द्वारा भी पूज्य है, लोभ तृष्णा रूपी पर्वत को चूर करने के लिए वज्र के समान है, पापरूपी अंधकार को दूर करने के लिये सूर्य के समान है, भगवान जिनेन्द्रदेव भी इसको सेवन करते हैं, यह मोच श्रीर शुभगति का मार्ग है, सुख की खानि है श्रीर गुणों का समुद्र है। इसलिये बुद्धिमानों को बड़े प्रयत्न से इस परिग्रह त्याग महात्रत को धारण करना चाहिये ॥६०॥ ये महात्रत सर्वोत्कृष्ट मोच पुरुपार्थ को सिद्ध करते हैं अथवा तीनों लोकों के स्वामी तीर्थकर के पद को सिद्ध करते हैं इसलिए इनको महाव्रत कहते हैं। अथवा तीर्थकर आदि महापुरुप इनका पालन करते हैं इसिलिये भी ये महाव्रत कहलाते हैं अथवा ये स्वयं ही महान् हैं इसिलिये भी इनको महाव्रत कहते हैं। इस प्रकार विद्वानों के द्वारा सार्थक नाम को धारण करने वाले महात्रत मोच प्राप्त करने के लिये ही मैंने यहाँ पर निरूपण किये हैं ॥६१–६२॥ ये महात्रत महा पुरुपों के ही योग्य हैं, सारभूत हैं और स्वर्ग मोच के कारण हैं, जो विद्वान इनको प्रतिदिन पालन करते हैं वे तीनों लोकों में उत्पन्न होने वाले सर्वार्थ सिद्धि ग्रादि के महा सुखों को पाकर फिर मनुष्य पर्याय में कर्मरूपी समस्त शत्रुओं को नाश कर अनंत सुख देने वाले मोच में शीघ ही जा विराजमान होते हैं ॥६३॥ जो मुनिराज इन महावतों का पालन करते हैं अथवा जिन तीर्थंकर वा गराधर देवों ने इनका पालन किया है ने पूज्य तीर्थंकर वा गणधर देव मेरे हृदय में विराजमान हों

11351

मूं० प्रद

॥३६॥

जिनवेवगणिधिपागै: । ते मेस्तुताश्च महिता गणिनो जिनेशाः सर्वार्थे सिद्धि मिललां स्वयमादिशान्तु ॥६४॥ इतिश्रीमूलाचार प्रदीपाल्ये महाग्रंथे भट्टारक श्री सकलकीर्ति विरिचते श्रष्टाविशति मूलगुण ज्याल्याने पंचमहात्रत वर्णनो नाम प्रथमोधिकारः

तथा मेरे लिये समस्त मोत्त आदि सर्वोत्कृष्ट पदार्थों की सिद्धि प्रदान करें ॥२६४॥ इस प्रकार भट्टारक श्री सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नाम के महाग्रंथ में आट्टाईस मूलगुर्णों के व्याख्यान में पाँचों महात्रतों को वर्णन करने वाला यह प्रथम अधिकार समाप्त हुआ।



भा०टी०

## अथद्वितीयोधिकारः ।



श्री मद्भ्यः परमेष्ठिभ्यो मोत्तगामिभ्य एव च । महासमिति युक्तभ्यो नमः समिति सिद्धये ॥१॥ ई्या भाषेपणादान निद्दोपण समाह्नया । प्रतिष्ठापनसंज्ञाः समितयः पंच चेति व ॥२॥ दिवसे प्रासुके मार्गे गोखरोष्ट्ररथादिमिः । प्राणिभूतातिगे शुद्धे जनार्ये रूपमर्दिते ॥३॥ कार्यार्थं गमनं यच क्रियते संयतेः शनैः । यत्नाद् युगान्तरं प्रेतिभिः सेर्यासमितिर्मता ॥४॥ कार्याद्दते न गन्तन्यं जातु प्राम गृहादिषु । वृथा पर्यटनं भूमी न कार्यं वा शुभप्रदम् ॥४॥ अस्तं गते दिवानाथे थवामानूर्यादते । विधेयं गमनं जातु न सत्सु

## दूसरा अधिकार।

जो परमेष्ठी श्रंतरंग वहिरंग लच्मी से सुशोभित हैं जो मोचगामी हैं और महा समितियों से सुशोभित हैं उनको में समितियों की सिद्धि के लिये नमस्कार करता हूँ ॥१॥ इर्या समिति मापा समिति एपणा समिति आदान निचेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति ये पाँच समितियाँ कहलाती हैं ॥२॥ जो यत्न पूर्वक चार हाथ भूमि को देख कर गमन करने वाले मुनि अपने किसी काम के लिए गाय गथा ऊंट रथ आदि से मिद्ति वा मनुष्यों से उपमर्दित शुद्ध प्रामुक मार्ग में दिन में ही धीरे धीरे गमन करते हैं उसको इर्या समिति कहते हैं ॥३-४॥ मुनियों को विना काम के किसी गांच वा घर में कभी नहीं जाना चाहिये और न पृथ्वी पर व्यर्थ घूमना चाहिये। स्योंकि इससे अशुभ वा पाप ही उत्पन्न होता है ॥४॥ यदि कैसा ही और कितना ही श्रेष्ठ कार्य आ जाय तथापि सूर्य अस्त होने पर अथवा सूर्य उदय होने के पहले कभी गमन नहीं

॥३७॥

र्मे० ४०

॥३८॥

张大大学大大学大大学大大学大大学大大学大大学大大学大大学大大学

कार्यराशिषु ॥६॥ यतो रात्री स्रियन्ते व्रजनेनादृष्टिगोचरे । पंचाद्या वहवस्तस्मात्रश्येदायं महाव्रतम् ॥ ७॥ व्रतनारोन जायते महत्यापं प्रमादिनाम् । पापाद् घोरतरं दुःख दुर्गतौ च न संशयः ॥ ६॥ महीं सत्वाकुले जाते चातुर्मासे सुसंयतेः । पापभीतेर्न गंतव्यं प्रयोजनशतैः कचित्॥ ६॥ प्रेपणं नात्र दातव्यं सित कार्ये व्रतात्मनाम् । गमने प्रेरणं वाहो वुवेर्जीवत्त्यंकरम् ॥ १०॥ विधेयानुमतिर्जातु गमनादौ न पापदा । प्रयोजन-पशात्पु सां मुनिभिर्यत्न चारिभिः ॥ ११॥ श्रागच्छ गच्छ तिष्ठेह कुरु कार्यं च भोजनम् । इति जातु न चक्तव्यं व्रतिभिः पापकारणम् ॥ १२॥ चतुर्हस्तांतरालस्यां महीं वीद्याति यत्नतः । शनैः पादोत्र दातव्यः पर्थीर्यागमनोगतैः ॥ १३॥ पूर्वं स्थित्वा धरां वीद्य दूरस्थां प्रासुकां वुधाः । कुर्वन्तु गमनं पश्चात्संकोच्यावयवान्

करना चाहिये ॥६॥ क्योंकि रात्रि में गमन करने से दृष्टि के अगोचर ऐसे अनेक पंचेन्द्रिय जीव मर जाते हैं जिससे अहिंसा महावत सर्वथा नष्ट हो जाता है ॥७॥ अहिंसा महावत के नाश होने से प्रमादी पुरुषों को महा पाप उत्पन्न होता है और पाप से अनेक दुर्गतियों में अत्यंत घोर दु:ख प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है ॥=॥ चतुर्मास में जब पृथ्वी अनेक जीवों से भर जाती है तब पापों से उरने वाले मुनियों को सैंकड़ों आवश्यक कार्य होने पर भी कहीं गमन नहीं करना चाहिये ॥६॥ विद्वानों को चतुर्मास में आवश्यक कार्य होने पर भी किसी बती को वाहर नहीं भेजना चाहिए। क्योंकि जाने के लिये गमन के लिये प्रेरणा करना अनेक जीवों का घात करने वाला है ॥१०॥ यत्नाचार पूर्वक प्रश्नि करने वाले मुनियों को किसी प्रयोजन के निमित्त से भी गमनागमन कार्यों में पाप देने वाली सम्मति कभी नहीं देनी चाहिये ॥११॥ यहाँ आ, यहाँ जा, यहाँ बैठ, इस कार्य को कर वा भोजन कर इस प्रकार कहना भी पाप का कारण है। इसीलिए व्रती पुरुषों को इस प्रकार भी कभी नहीं कहना चाहिये ॥१२॥ ईर्या समिति से गमन करने की इच्छा करने वाले मुनियों को बड़े प्रयत्न से चार हाथ पृथ्वी देखकर धीरे धीरे पैर चाहिये ॥१३॥ पहले खड़े होकर दूर तक की प्राप्तक भूमि देख लेनी चाहिये और फिर विद्वानों को अपने शरीर के अवयवों को संकोच कर गमन करना चाहिये ॥१४॥ दया धारण करने वाले

भार्टी०

113'211

मृ० प्र०

113511

सदा॥ १४॥ काप्ठं पापाणसन्यद्वा ज्ञात्वा चलाचलं बुधेः । तेषु पादं विधायाशु न गन्तव्यं द्योद्यतैः॥ १४॥ शीव्रं गमनं कार्यं नाति मंदं च संयतैः सहसांत्रिनं दासव्यः स्थित्वा मार्गे च जलपनम्॥ १६॥ इतीर्यागम— नस्याहो विधि ज्ञात्वा व्रजंति ये। स्वकार्येत्र भवेत्तेपां परेर्यातमितिः सताम् ॥ १७॥ तां विना स्वेच्छया येत्र गमनं कुर्वते वृद्याः । तेषां पदंगघातेन नद्यदाद्यं व्रतोत्तमम्॥ १८॥ मत्वेति धीधना जातु मा व्रजन्तु महीतले। त्यक्त्येर्यासमिति चाच व्रताम्यां व्रतशुद्धये ॥ १६॥ गुणसमुदायलानि स्वर्गसोपानमालां शिव सुलजननींहिं सादि दूरां पवित्राम् । जिनगणधरसेव्यां दोपदूरां भजध्वं समिति मिह सुयत्नादादिमां मुक्ति कामाः ॥ २०॥ हास्यकर्कश पेशून्यपरिनन्दात्मशंसनात् । विकथादीश्च संत्यज्य धर्ममार्गथवर्तये ॥ २१॥ स्वस्यान्येपां हितं सारं

विद्वानों को काठ वा पापाण को हिलता हुआ समक्त कर उन पर पैर रख कर गुमन नहीं करना चाहिये ॥१५॥ मुनियों को न तो शीघ ही गमन करना चाहिये न धीरे ही गमन करना चाहिये न श्रकस्मात किसी पर पैर रखना चाहिये श्रीर न मार्ग में खड़े होकर बात चीत करनी चाहिये ॥१६॥ इस प्रकार ईर्या गमन की विधि समभ कर जो अपने कार्य के लिये गमन करते हैं उन सज्जनों के उत्कृष्ट ईर्या समिति होती है ॥१७॥ जो विद्वान् इस ईर्या ममिति के विना स्वच्छन्द गमन करते हैं वे छहां काय के जीवों का घात करते हैं और इसीलिये उनका अहिंसा महावत नष्ट हो जाता है ॥१=॥ यही समभ कर बुद्धिमान पुरुषों को अपने बत शुद्ध रखने के लिये सबसे मुख्य बत स्वरूप इस ईर्या समिति को छोड़ कर इस पृथ्वी पर कभी गमन नहीं करना चाहिये ॥१६॥ यह ईर्या समिति समस्त गुणां की खानि है, स्वर्ग की सीढ़ी है, मोच सुख को उत्पन्न करने वाली माता है, हिंसा आदि पापों से सर्वथा दूर है, अत्यंत पवित्र है, तीर्थंकर और गणधर देवों के द्वारा सेवन करने योग्य है और समस्त दोपों से रहित है। इसलिए मोच की इच्छा करने वाले पुरुषों को वड़े प्रयत्न से इस ईर्या समिति का पालन करना चाहिये ॥२०॥ चतुर पुरुष हँसी के वचन, कठोर वचन, चुगली के वचन, दूसरे की निंदा के वचन और अपनी प्रशंसा के वचनों को तथा विकथाओं को छोड़ कर केवल धर्म मार्ग की प्रवृत्ति करने के लिये तथा अपना और दूसरों का हित करने के लिये

॥३६॥ '

गिरुणा ग्र

मितं धर्माविरोधि यत् । यचनं त्र्यते दद्दोः सामापासमितिर्मता ॥२२॥ सत्यं जनपदाख्यायं संमतं स्थापना—
ह्रियम् । नामरूपं प्रतीतं संमावना सत्यसंज्ञकम् ॥२३॥ व्यवहाराभिधं, भावमुपमासत्यमेव च । दशधित वचो
वाच्यं सत्यं सत्यागमोद्भवम् ॥ २४॥ नानादेशादि भाषाभिः कथ्यते यच्छुभाशुभम् । वस्तु तच विरुद्धं न
सत्यं जनपदाभिरधम् । यथा च प्रोच्यते लोकैः सर्वभाषाभिरोदनम् ॥२४॥ चौरः द्राविडभाषाभिः न विवादोत्र
विश्वते ॥ २६ ॥ वहुभिः संमतं यत्तत्सत्यं संमत मुच्यते । मानुष्येपि यथा लोके महादेवीः निगद्यते ॥२०॥
स्थाप्यते प्रतिविन्तं यत्त्थापना सत्यमेव तत् । यथाईन्युनिसिद्धानां प्रतिमा चीप्रवृत्तये ॥२८॥ गुर्णेस्तथ्यमतथ्यं
वा नाम यिक्रयते नृणाम् । नामसत्यं तदेवात्र देवदत्तो यथापुमान् ॥२६॥ मुख्यवर्णेन यदूपं रूपसत्यं तदुच्यते ।

सारभृत परिमित और धर्म के अवरोधी जो वचन कहते हैं उसको भाषा समिति कहते हैं ॥२१-२२॥ श्रागम में सत्य वचनों के दश भेद वतलाये हैं। यथा पहला जनपद सत्य, दूसरा संमत सत्य, तीसरा स्थापना सत्य, चौथा नाम सत्य, पाँचवाँ रूपसत्य, छठा प्रतीत सत्य, सातवाँ संभावना प्राठवाँ न्यवहार सत्य, नौवाँ भावसत्य और दशमा उपमासत्य (२३-२४॥ अनेक देशों की भाषा में जो शुभाशुभ कहा जाता है और जो किसी के विरुद्ध नहीं होता उसको जनपद सत्य कहते जैसे लोग सब भाषात्रों में त्रोदन वा भात कहते हैं त्रथवा चोर भी सब भाषात्रों में कहते हैं तथा द्राविड़ यादि किसी भाषा में उसके लिये विवाद उपस्थित नहीं होता इसको जनपद सत्य कहते हैं ॥२५-२६॥ जिसको बहुत से लोग मानें उसको संगत सत्य कहते हैं । जैसे रानी मनुष्य है तो भी उसे महादेवी कहते हैं ॥२७। किसी के प्रतिविंव को स्थापन करना स्थापना सत्य है जैसे पूजा करने के लिये अरहंत सिद्ध वा मुनियों की प्रतिमा स्थापन की जाती है ॥२=॥ जो मनुष्यों का नाम रक्या जाता है वह गुणों से सत्य भी होता है और असत्य भी होता है तथापि उसको नाम सत्य कहते हैं। जैसे किसी पुरुष का नाम देवदत्त रख लिया जाता है।।२६॥ जो रूप किसी गुरुप वर्ण से कहा जाता है उसकी रूप सत्य कहते हैं जैसे वगला सफेद होते हैं। यद्यपि वगलों में पीर भी वर्ण होता है तथापि वे सफेद ही कहलाते हैं ॥३०॥ जो अन्य किसी पदार्थ की अपेचा भा०दी०

**彩花彩花彩花彩花** 

\*

मू० प्र०

nasii

यथा श्वेता वलाकाख्या सित वर्णांतरे परे ॥३०॥ अन्यं छपेद्य सिद्धं यत्प्रतीतसत्यमेव तत्। यथा दीर्घोयमन्यद् हस्यमपेद्यात्र कथ्यते ॥३१॥ शाश्याशक्य द्विभेदभ्यां कार्यं कर्तुं यदीहते। संभावनाभियं तद्वाहुभ्यां ततुं यथाम्यु-धिम् ॥३२॥ व्यवहारेण् कार्याः। प्रोच्यते यद्वचो जनैः। व्यवहाराख्यसत्यं तद् यथा करोत्र पच्यते ॥३३॥ हिंसादि दोष दूरं यत्सत्यं वासत्यमुच्यते। भावसत्यं च तल्लोके दृश्खीरो यथात्र न ॥३४॥ औपम्येनात्र संयुक्तं व्यते वचनं च यत्। उपमासत्यमेवतद् यथा पल्योपमादयः॥ ३४॥ अमीभि दशिभ भीषाभेदैर्धमप्रवृत्तये। आगमोक्तैः स्वतत्त्वज्ञाः वदन्तु स्नृतं वचः॥ ३६॥ भाषाभेदेभ्य एतेभ्यो दशिभः प्रोच्यतेत्रया। विपरीताऽशुभा भाषा तदसत्यं वचोमतम् ॥३७॥ सत्यासत्यद्वयोपेता भाषा या ब्रूयते नरेः। सात्र सत्यमुषा भाषा भाषिता श्री जिनागमे ॥३६॥ तस्मात्सत्यमुषा वादाद्विपरीतं च भाषणम्। यत्सासत्यमुषा भाषा नवधा कथिता श्रुते ॥३६॥ प्रथमामंत्रिणी

से सिद्ध होता है उसको प्रतीत सत्य कहते हैं जैसे यह लंबा है। यह लंबाई किसी की कम लंबाई की अपेचा से कही जाती है । ३१॥ यह काम हो सकता है वा नहीं इस प्रकार दोनों ओर के विकल्प से जो काम करने की इच्छा की जाती है उसको संभावना सत्य कहते हैं। जैसे यह समुद्र भुजाओं से पार किया जा सकता है वा नहीं ॥३२॥ किसी भी कार्य में व्यवहार से जो लोग वचन कहते हैं उसको व्यवहार सत्य कहते हैं। जैसे यह भात पकाया जाता है, पके चावलों को भात कहते हैं तथापि व्यवहार में भात पकाना कहते हैं ॥३३॥ जो हिंसादिक पापों से रहित वचन हैं उनको भाव सत्य कहते हैं जैसे घर में चोर रहते हुए भी कहना कि यहाँ नहीं है ॥३४॥ जो वचन किसी उपमा के साथ कहे जाते हैं उनको उपमा सत्य कहते हैं। जैसे पल्प सागर आदि ॥३५॥ आत्म तत्त्व को जानने वाले पुरुषों को धर्म की प्रवृत्ति करने के लिये आगम में कहे अनुसार भाषा भेद से जो दश प्रकार के सत्य के भेद हैं उन्हें ही बोलना चाहिये ॥३६॥ भाषा के भेद से जो सत्य के दश भेद वतलाये हैं उससे नियरीत जो अशुभ भाषा है उसको असत्य वचन कहते हैं ॥३७॥ मनुष्यों के द्वारा जो सत्य और असत्य उभय रूप भाषा बोली जाती है उसकी जिनागम में सत्यासत्य भाषा कहत हैं ॥२=॥ उस सत्यासस्य भाषा से जो विपरीत भाषण है उसको अनुभय भाषा अथवा असत्या-

11830

मू० प्र० ४४२॥

少大学大学,大学大学,大学大学,大学大学,大学大学、大学

भाषा प्रापना याचनाभिषा।। संप्रच्छना तथाप्रद्वापना भाषा च पंचमी ॥४०॥ प्रत्याख्यानाह्वयेच्छानुलीगाख्या सप्तमी ततः । संरायादिवचन्यंत भाषाष्ट्रमी ततोऽपरा ॥४१॥ श्रनचराभिषा भाषा सारा सत्यमुपो
ह्या । श्रसत्यासत्य भाषाया नवभेदा भवन्त्यमा ॥४२॥ श्रामंत्र्यते यया लोकोभिमुखी क्रियते प्रति । व्यापा—
रान्तरमेवान्य भाषासामंत्रणी स्मृता ॥४३॥ श्राज्ञाप्यते यया लोके श्राज्ञां तेहं ददामि भोः । इत्यादि वचनं
यत्सा ज्ञापना गीर्निकृषिता ॥४४॥ याचना क्रियते लोके यया सा याचनाख्यगीः । यथाहं योचयामित्वां
किंचिहस्तु शुभाशुभम् ॥४४॥ संपुच्छपते ययान्यः सा भाषा संपुच्छनाह्या । यथा प्रच्छान्यहं त्यां च
किंचित्कार्यं हिताहितम् ॥४६॥ यया प्रज्ञाप्यते लोको भाषा प्रज्ञापनात्रसा । यथा प्रच्छान्यहं त्यां च
नोगतम्॥ ४७॥ यत्प्रत्याख्यायते भाषया सा भाषात्र कथ्यते । प्रत्याख्याना यथा प्रत्याख्यानं मे दीयतामिदम् ॥४८॥

सत्य कहते हैं। वह अनुभय भाषा शास्त्रों में नौ प्रकार की वतलाई है ।।३६॥ आमंत्रणी, आज्ञापना, याचना संपृच्छना, प्रज्ञापना, प्रत्याख्याना, इच्छानुलोमा, संशयवचनी खोर अनन्तरा ये नो अनुभय भागा के भेद हैं ॥४०-४२॥ किसी को अपने सामने करने के लिये बुलाने के लिये वा व्यापारांतर करने के लिये दूसरों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसको आमंत्रणी भाषा कहते हैं ॥४३॥ "में तुमको यह याज्ञा देता हूँ" इस प्रकार जो याज्ञारूप वचन कहना है उसको याज्ञापनी भाषा कहते हैं ॥४४॥ में तुमसे यह शुभ वा अशुभ वस्तु माँगता हूं इस प्रकार मागने के लिये जो भाषा बोली जाती है उसको याचना नाम की भाषा कहते हैं ॥४५॥ ''में तुमसे कुछ हित वा छहित कीं यात पृछना चाहता हूँ" इस प्रकार जो दूसरों के द्वारा पृछने के लिये भाषा वोली जाती है उसको संप्रच्छना भाषा कहते हैं ॥४६॥ "मैं तुमको अपने मन की कुछ वात वताना चाहता हूं" इस प्रकार लोगों को कुछ स्त्रना देने की बात कही जाती है उसकी प्रज्ञापना भाषा कहते हैं ॥४७॥ "मुक्ते यह प्रत्याख्यान दीजिये" इस प्रकार भाषा के द्वारा जो प्रत्याख्यान किया जाता है उसकी प्रत्याख्याना भाषा कहते हैं ॥४=॥ "में ऐसा करता हूं" इस प्रकार सर्वत्र व्यपने व्यनुकृत व्यपनी इच्छानुसार भोलने की इच्छानुलोमा नाम की भाषा कहते हैं ॥४६॥ बालक बुद्ध छीर पशुर्यों की भाषा से भार्टी०

- मृ०त्र० - मृ०त्र० सर्वत्रात्रानुकृलाया स्वेच्छ्या प्रोच्यते जनैः । भाषा सेच्छानुलोमाल्या यथैवं च करोम्यहम् ॥४६॥ वालगृद्धपशूनां च यथानार्थः प्रतीयते । भाष्या संश्वाद्यंत चचनी सा निगयते ॥५०॥ त्रान्तरगता भाषा या द्वीन्द्रयादि देहिनाम् । सात्रा सत्यमृषा नाम्नी कथाते नवमी वुधैः ॥५१॥ विशेषाप्रतिपत्तेनं मृषाभेद नवान्तिता ॥ ५२ ॥ शत्यन्मोनं विधातुं ये ममर्था योगिनोमुवि । सत्यानुमय भाषाभ्यां ते त्रुवन्तु वचः शुभम् ॥५३॥ कर्कशा कर्नुका भाषा परुषा निष्ठुराघदा । परप्रकाषिनी मध्यक्रशाभिमानिनीचर्गाः ॥५४॥ तथानयंकरा च्छेदंकरी भूतवधंकरी । निद्यमा दशधा भाषा त्याज्या निद्याधिकारिणी ॥५४॥ तयं मूर्वस्त्वं वलीवर्शे न किचिद्वे त्सिरे शठ । संताप जननीत्याद्या यागीः सा कर्कशोच्यते ॥५६॥ कुजातिस्त्वंचनिर्धमे इत्यादि वचनं हि यत् । उद्वेग जननी भाषा कर्नुका सा मतागमे ॥५७॥ त्रानेक देश दुष्टोसि त्यमाचार परान्मुलः ।

अर्थ की प्रतीति नहीं होती इसलिये उसको संशय वचनी भाषा कहते हैं ॥४०॥ दो इन्द्रिय तेइन्द्रिय आदि जीवों की जो अचर रहित मापा है उसकी अनचरा नाम की अनुभय भाषा कहते हैं ॥४१॥ इन नौ प्रकार की भाषाओं में पदार्थ के विशेष स्वरूप का ज्ञान नहीं होता इसलिये ये बचन सत्य नहीं कहलाते तथा इनसे सामान्य का ज्ञान होता है इसलिए इनको असत्य भी नहीं कहते। अतएव इन नी प्रकार की भाषा को अनुभय वचन कहते हैं ॥ १२॥ इस संसार में जो मुनि सदा काल मौन धारण करने में असमर्थ हैं उनको सत्य और अनुभय भाषा के द्वारा शुभ वचन कहने चाहिये ॥५३॥ कर्करा, कदक, परुप ( कठोर ), निष्ठुर, पर प्रकीपिनी, मध्यक्रशा, श्रिमानिनी, अनंयकरी, छेदंकरी, श्रीर भृतवर्धकरी ये दरा प्रकार की भाषायें निद्य कहलाती हैं निद्य जीव ही इसके बोलने के अधिकारी होते हैं इसलिये इन निंध भाषाओं का सर्वथा त्याग कर देना चाहिये।।।४४-५५॥ तू मूर्ख है तू वैल है अरे शठ तू कुछ नहीं जानता इस प्रकार की संताप को उत्पन्न करने वाली जो भाषा है उसको कर्फश मापा कहते हैं ॥५६॥ त् कुजाति है तू अधर्मी है इस प्रकार के जो वचन हैं वा उद्देग उत्पन करने वाली भाषा है उसकी आगम में कड़क भाषा कहते हैं ॥५७॥ "तू बहुत अंशों में दुष्ट है, त् आचार पालन करने से परान्मुख हैं" इस प्रकार के मर्म छेदने वाले वचनों को परुप भाषा कहते हैं ॥४=॥

แรสแ

在軍士在軍士在軍士在軍士在軍士

मूं० प्रव

**488** (

इत्यादि यद्वचो सर्मचालनी परपात्र सा ॥४०॥ त्वामहं मारियध्यामि कर्तियध्यामि ते शिरः । इत्यादि त्र्यते वाम्यं यत्सा भाषाति निष्दुरा ॥४६॥ किं तेतयोत्र निर्ण्जन्तत्वंरागी हसनोयतः । इत्यादि कोप क्रहाक्यं यत्सागीः परकोषिनी ॥६०॥ हृद्वानां सध्यभागं च यया निष्दुरया गिरा । क्रत्यते सुमतां मध्य क्रशा सा निर्देशा—प्रगीः ॥६१ ॥ स्वगुण्ख्यापनं लोके परेषां दोषभाषण्म् । यया च क्रियते नियैनिं या गीः साभिमानिनी ॥६२॥ या जण्डनकरी शीलानां या चाचोन्य गतात्मनाम् । विद्वप कारिणी भाषा स्मृता सात्रानयंकरा ॥६३॥ वीर्यशील गुणादीनां या निर्मू लिवधायिनी । श्रमद्भू तान्यदोषोद्भाविनी छदंकरात्र सा ॥६४॥ प्राण्नाशोऽग्रुभं पीडा भूतानां जायते यया । सर्वानिष्टकरी भूता सा गीर्भू तवधंकरी ॥६४॥ इमा दश विधा भाषाः खन्यः सर्वेनसं भुवि । प्राणान्तेषि न वक्तव्या मुनिभिः पर दुःखदाः ॥६६॥ विधेया न कथा क्रीणां

"में तुके मार डालूंगा तेरा मस्तक काट डालूंगा" इस प्रकार के वचन कहना निष्ठुर भाषा है ॥ ५६ ॥ हे निर्लज्ज तू यह क्या तपश्चरण करता है क्योंकि तू रागी है सदा हंसता ही रहता है" इस प्रकार के कोध उत्पन करने वाले वचनों को परकोपिनी भाषा कहते हैं ॥३६०॥ जिस निष्ठुर भाषा से हड़ी के मध्य भाग भी कट जाँय ऐसी निर्देय भाषा को मध्य कृषा भाषा कहते हैं ॥ ६१ ॥ निंद्य लोग जिस भाषा से अपने गुणों का वर्णन करते हैं और दूसरे के दोषों का वर्णन करते हैं उस भाषा को अभिमानिनी भाषा कहते हैं।। ६२।। जो भाषा परस्पर एक दूसरे के शीज खंडन करने वाली है वा परस्पर विद्वेष उत्पन्न करने वाली है उसको अनयंकरी भाषा कहते हैं ॥ ६३ ॥ जो भाषा वीर्य शील और गुणों को निर्मुल नाश करने वाली है जो असत्य है और दूसरे के दोगों को कहने वाली है वह छेदंकारी भाषा है ॥ ६४॥ जिस भाषा से जीवों का प्राण नारा होता हो अशुभ और पीड़ा उत्पन्न होती हो जो सब तरह का अनिष्ट करने वाली हो उसको भृतवंधकारी भाषा कहते हैं ॥ ६५ ॥ यह दश प्रकार की भाषा समस्त पापों की खानि है और दूसरों को दुःख देने वाली है। इसलिये मुनियों को अपने प्राण नाश होने पर भी ऐसी भाषा कभी नहीं बोलनी चाहिये ॥ ६६ ॥ ब्रती पुरुषों को ऐसी भाषा कभी नहीं पोलनी चाहिये जो काम के विकार को बढ़ाने वाली हो और ब्रमचर्य को नाश करने

भा०टी० 118811

が大きが

शृंगार रस वर्णनेः । कामादि दीपिका जातु त्रितिभः त्रद्धा नाशिनी ॥६०॥ भक्तपान रसादीनामिष्टानां सुलकारिणाम् । किचन कुकथा कार्याहारसंज्ञाप्रवर्द्धिना ॥६०॥ रौद्रकर्मोद्भवा निद्या रौद्रसंप्रामपोपणेः । भूनुजां कुकथा त्याज्या रौद्रध्यानविधायिनी ॥६६॥ चौराणां वहुदेशानां मिथ्या दृष्टि कुर्लिगनाम् । अर्थाजनं विधीनां च मापणं वैरिणां भुवि ॥७०॥ मृपारमृतिकुशास्त्रादि पुराणानां च या कथाः । विकथास्ता न कर्तव्या न श्रोतव्या अवाकराः ॥७१॥ किमत्र वहुनोक्तेन जिनकेविल योगिनाम् । मुक्त्वा धर्मकथा अन्याः कार्या जातु न संयतेः ॥७२॥ विकथाचारिणामत्र यनो नश्येच्छुतं मितः । महान् पापास्रवो नित्यं मूर्वता च प्रजान्यते ॥७३॥ परनिदा न कर्तव्या स्वान्य दुःखविधायिनी । प्रष्टमांसोपमा जातु वृथाघास्रव कारिणी ॥७४॥

वाली हो तथा ऐसी कथा भी नहीं कहनी चाहिये जिसमें स्त्रियों के शुंगार रस का वर्णन हो ॥ ६७॥ आहार संज्ञा को बढ़ाने वाली तथा मीठे और सुख देने वाले भोजन पान वा रस श्रादि की वर्शन करने वाली कुकथा वा भोजन कथा भी नहीं कहनी चाहिये ॥ ६=॥ रौद्र संग्राम का वर्णन करने से रौद्र कर्म को उत्पन्न करने वाली और रौद्रध्यान को बढ़ाने वाली निंदनीय राज्य कथा भी कभी नहीं कहनी चाहिये ॥६९॥ चोरों की कथा, अनेक देशों की कथा, मिध्यादण्टी कुलिंगियों की कथा, वन उपार्जन के कारणों की कथा, शत्रुत्यों की कथा, मिथ्या स्मृति शास्त्र कुशास्त्र मिथ्या प्राणों की कथायें वा पाप उत्पन्न करने वाली विकथायें कभी नहीं कहनी चाहिये न कभी सुननी चाहिये ॥७०-७१॥ बहुत कहने से क्या थोड़े से में इतना समक लेना चाहिये कि सुनियों को भगवान अरहंतदेव केवली भगवान और मुनियों की धर्म कथा को छोड़ कर वाकी की कोई कथा नहीं कहनी चाहिये ॥७२॥ इसका भी कारण है कि विकथा कहने वालों की बुद्धि और श्रुतज्ञान सव नष्ट हो जाता है तथा प्रति समय तीव्र पाप कमीं का आसव होता रहता है और मूर्खता भी प्रगट होती है ॥७३॥ मुनियों को परनिंदा भी कभी नहीं करनी चाहिये। क्योंकि परनिंदा अपने को तथा दूसरों को सत्रको दुस देने वाली है व्यर्थ ही पापासव उत्पन्न करने वाली है और पीठ के माँस के समान ( कुवरे के कुव्य के समान ) दुःख देने वाली है ॥७४॥ मुनियों को कोई भी ऐसी वाणी नहीं

भार्टी०

118811

भा० टो॰

**順**合 等に、 1825日:

IN MINISTER OF THE WAR WINDOW WITH WAR WAS THE WAR WAS THE WAR WAS THE WAR WAS THE WAS

जायेतात्र यथान्येषां पीढा वधक्ष देहिनाम्। क्लेशायञ्घो पतेत्वातमा सागीर्वाच्या न योगिभिः ॥७४॥ चतुर्विधसुसंग्रानां निर्देशाणां निर्सातः। जातु दोपो न वक्तत्र्यः प्राणान्तेष्यघसागरः ॥७६॥ सर्व सत्त्वेषु कर्तव्या मेत्री धर्मतनी परा । प्रमोदः परमः कार्ये गुण्धिक तपस्त्रिषुः॥७०॥ कर्त्वणाक्तिष्टः जीवेषु विधेयानुप्रहा-दिभिः। गाध्यस्यं मुनिभिः कार्यं विपरीत् जढादमसु॥७०॥ त्राभिः सुभावनाभिये प्रवर्तन्तेन्वहं बुधाः। नोके मुक्ता इयाहो ते रागागंशं रगुशन्ति न ॥७६॥ विश्वदेहान्तसौख्यादौ विरक्ति जीवते यथा। सम्यग्द्यज्ञान धारित्र शमादि गुण्रराशयः ॥५०॥ स्वान्येषां च प्रवर्द्धन्ते धेर्यं संप्रगतितराम्। तपो योगादि सिध्येसा भाषा पार्या मुनुजुभिः॥५१॥ मुलभूतां न जानाति भाषा समिति मुर्जिताम्। जिनधर्मस्य यः सोत्र कथं कर्मास्रवा-

पोलनी चाहिये जिससे कि अन्य प्राणियों को पीड़ा वा वध होता हो अथवा क्लेश होता हो अथवा अपनी आतमा क्लेश आदि के महासागर में पड़ती हो ऐसी वाणी कभी नहीं कहनी चाहिये ॥७५॥ नारों प्रकार का संब स्वभाव से ही निर्दोप है इसलिये प्राणों का अन्त समय आने पर भी संब का दौंग नहीं कहना चाहिये। क्योंकि संब का दोंग कहना महा पाप का कारण है ॥७६॥ मुनियों को समस्त प्राणियों में धर्म की खानि ऐसा मैत्रीभाव धारण करना चाहिये तथा जो तपस्वी अधिक गुणी हैं उनको देख कर परम प्रमोद धारण करना चाहिये। दुःखी जीवों को देख कर अनुप्रह पूर्वक करुणा धारण करनी लाहिये और मिध्याद्यी अज्ञानी मनुष्यों में मध्यस्थता धारण करनी चाहिये ॥७७-७=॥ जो युद्धिमान रात दिन इन भावनात्रों का चितवन करते हैं वे इस संसार में मोती के समान राग द्वेप के अंशों को कभी स्पर्श नहीं करते ॥७६॥ मोज की इच्छा करने वाले मुनियों को तप और प्यान की सिद्धि के लिये ऐसी भाषा बोलनी चाहिये जिससे कि शरीर और इन्द्रियों के सुख से वैराग्य उत्पन्न हो जाय, सम्यन्दर्शन सम्यन्ज्ञान सम्यक्षचारित्र और समता शांतता आदि अपने वा थना लोगों के गुणों की पृद्धि हो जाय तथा सर्वोत्तम धीरता की प्राप्ति हो जाय ॥=०-=१॥ जो मुनि जिन धर्म की मुलभृत और सर्वोत्कृष्ट ऐसी इस भाषा समिति को नहीं जानता है वह अपने कर्मों के आसव को कैसे रोक सकता है? अर्थात् कभी नहीं रोक सकता ॥=२॥ यही समक्त कर मृ०प्र०

118/8/1

स्यतेत् ॥६२॥ मत्वेति यत्नतो नित्यं पालयन्तु शिवार्थिनः । भाषासमिति मत्यर्थं जिनोक्तां शिवसिद्धये ॥६३॥ श्रुतसकतगुणाम्वां विश्वविद्यानखानि जिनपित्तमितेवयां पाविनी धर्ममूलाम् । शिवशुमगितवीर्थां मोचकामा स्विमिध्रो प्रमज्जत समिति भाषभिधां सर्वयत्नात् ॥६४॥ शीतोष्णादि यथालक्ष्यं मुज्यते यन्मुमुज्ञिमः । परगृहे शनं गुद्धं सेपणासमितिर्मता ॥६४॥ मुक्ता यरिष्टिभि देपिरेपणा शुद्धिरद्भुता । निर्मला स्यात्प्रवच्च्येतान् पिएड- गुद्धिमलप्रदान् ॥६६॥ पोढशैवोद्गमा दोषाः पोडशोत्पादनाभिधाः । दशैवाशन दोषाहि दोषः संयोजना ह्यः ॥६७॥ अप्रमाण स्तथांगारो धूमः कारणसंज्ञकः । अमीभिरप्टिभद्रोपः समासेन विवर्जितः ॥६६॥ अधः कर्मातिगा पिंदशिद्धः स्यादप्रधा परा । निर्मला च मुमुक्णां कर्मास्रव निरोधिनी ॥६६॥ एते दोपैर्विहर्भूतो

मोच की इच्छा करने वाले मुनियों को मोच प्राप्त करने के लिये भगवान जिनेन्द्रदेव की कही हुई मापा समिति को यत्न पूर्वक प्रतिदिन अच्छी तरह पालन करना चाहिये ॥=३॥ यह भाषा समिति समस्त श्रुतज्ञान को देने वाली है, समस्त विज्ञान की खानि है, भगवान तीर्थंकर परमदेव और मुनियों के द्वारा सेवन करने योग्य है, अत्यंत पवित्र है, धर्म की मुल है, तथा मोच और स्वर्गगति का मार्ग है। इसलिये मोच की इच्छा करने वाले मुनियों को मोच प्राप्त करने के लिये पूर्ण प्रयत्न के साथ भाषा समिति का पालन करना चाहिये !।=४॥ मोच की इच्छा करने वाले मुनिराज दूसरे के घर में जाकर. शीत वा उप्ण जैसा मिल जाता है वैसा शुद्ध भोजन करते हैं इसी को एपणा समिति कहते हैं ॥=५॥ त्राठ प्रकार के दोगों से रहित हो एपणा शुद्धि निर्मल कही जाती है। इसलिये पिंड शुद्धियों में मल उत्पन करने वाले उन दोगों को अब कहते हैं ॥=६॥ सोलह तो उद्गम दोग कहलाते हैं सोलह उत्पादन दोप कहलाते हैं दश भोजन के दोण कहे जाते हैं एक संयोजन एक अप्रमाण एक अंगार एक भूम और एक कारण। संचयं से इन आठ दोगों से रहित ही भोजन होना चाहिये।।=७-==॥ इस प्रकार अधः कमें से रहित पिंडशुद्धि आठ प्रकार से मानी है। मोत्त की इच्छा करने वाले मुनियों को ऐसी पिंडशुद्धि ही निर्मल और। कर्मी, के आसव को रोकने वाली। कही जाती है । | इहस्थ श्रीर पासंडियों के आश्रित रहने वाला तथा इन सब दोगों से भिन्न एक श्रयः कर्म नामका सबसे वहा

ાાજળા

मेर्स्सा मेरु सद् गृहि पाणंडिसंश्रितः । योधः कमगृहद्दोपः पर् प्राणिवधकारकः ॥ ६०॥ नीचकर्मोद्भव स्वाज्यों दूरतः सोत्र संयतीः । पापभीते महापापाकरोऽकीर्ति निवंबतः ॥६९॥ पड्विधांगिनिकायानां मारणं च विराधनम् । कुत्वा निप्पन्नमन्नं स्वयं कायेनात्र यरकृतम् ॥६२॥ कारितं वचता वानुमतेन सकतं च तत् । नीचकर्मं करं नियमधः कर्म निग्धते ॥६३॥ झात्वेत्ययं महादोपो त्रानंयत जनाश्रितः । सर्वयत्नेनः संत्याज्यः सदाधः कर्मसंज्ञकः ॥६४॥ आण उदेशिको दोपो द्वितीयोऽध्यि नामकः । पृति मिश्राभियो दोपः स्थापितो विलसंज्ञकः ॥६४॥ प्रावर्तिता—द्वयः प्रायिक्षकरणः कीत एव च । ततः प्रामिच्छरोपोथ परिवर्तक संज्ञकः ॥६६॥ दोपोभिषद उद्धित्रो मालारोह समाद्वयः । त्राच्छेयाख्योध्यनीशार्थोऽमोदोपोः पोडशोद्गनाः ॥६७॥ नागादि देव पापंडि दीनायर्थं च यत्कृतम् । उदिरयान्तं गृहस्यैतदुदेशिकिमहोच्यते ॥६५॥ सामान्यांश्च जनान् कांश्चित् तथा पापंडिनो

दोप है तथा यह दोण छड़ों प्रकार के प्राणियों की हिंसा करने वाला है ॥६०॥ पापों से डरने वाले मुनियों को नीच कमीं से उत्पन्न हुया याहार दूर से ही छोड़ देना चाहिये क्योंकि ऐसा ब्राहार महा पाप उत्पन्न करने वाला है और अपकीर्ति का कारण है ॥६१॥ छहाँ प्रकार के जीवों को स्वयं अपने हाथ से मारने वा उनकी विराधना करने से वा बचन के द्वारा दूसरों से मरवाने वा विराधना कराने से अथवा अनुमोदना करने से जो अन उत्पन्न होता है ऐसे निंदनीय और नीच कर्म से उत्पन्न होने वाले अन को अधः कर्म कहते हैं ॥६२-६३॥ यह अवः कर्म नाम का महादोष असंयमी लोगों सं उत्पन्न होता है इसलिये इस अवः कर्ष नाम के दोष को अपने पूर्ण प्रयत्नों से सदा के लिये त्याग कर देना चाहिये ॥६४॥ आगे सोलह उद्गम दोगों को कहते हैं। पहला उदेशिक, दूसरा अध्यथि, तीसरा प्ति, चौथा मिश्र, पाँचवाँ स्थापित, छठा वलि, सातवाँ परावर्तित, त्याठवाँ प्राविकरण, नीयां कीत, दरायां प्रामिच्छ, ग्यारहवां परिवर्तक, वारहवां अभिवट, तेरहवां उद्भिन, चीदहवां माला रीदण, पंद्रहवाँ आच्छेष और सोलहवाँ अनीशार्थ ये सोलह उद्गम दोण कहलाते हैं ॥६५-६७॥ गृहस्थों के द्वारा जो नाग व्यादि देवों के उदेश्य से व्यववा पाखंडियों के वा दीन हीत मनुष्यों के उदेश्य से जो बाहार तैयार करते हैं। ऐसे बाहार को लेना उदेशक दोग कहलाना है ।:६=।। एक तो भा०टी०

法政策的政策的政策的政策的政策的政策的政策的政策的

विलान् । श्रमणाश्च परित्राजकारीतिर्यंथ संयतान् ॥ ६६ ॥ उद्दिश्य यत्कृतं चात्रमुद्देशिकं चतुर्विधम् । तत्सर्वं मुनिभि स्थाज्यं पूर्वसावधर्शनात् ॥ १०० ॥ दानार्थं स तान् दृष्ट्वा निद्दोपो यः स्वतंद्धले । श्रन्येपां तंद्धलानांस रोपांध्यधिसमाद्धयः ॥ १ ॥ श्रत्रपानांदिकं मिभं यद्प्रासुक्रयस्तुना । पूति दोपः स एवस्यात्पंच भेदोघका— एक ॥ २॥ रन्थन्युदूखलो द्वीभोजनम् गंधएविह । पूतिरोपो इमे होया पंच सावधकारिणः ॥ ३ ॥ रंधन्या प्रवराहारं निष्पाय साधवे चयम् । दास्यान्यारौ ततोन्येपां पूतिरोपः स उच्यते ॥ ४ ॥ चूर्णियत्वाशुभं वस्तुदूखले योगिने न यत् । यावदास्यामि नान्येभ्यस्तावत्यूति स कथ्यते ॥ ४ ॥ द्रव्यनियाकृतं द्रव्यं याव— दास्यामिनोर्जितम् । श्वरिभ्योन्यस्य तावन्न पूतिरोपः स पापकृत् ॥ ६॥ द्रदामि भोजनं यावत्साघुभ्यो न

अन्य सामान्य लोगों के लिये मोजन बनाया जाता है र्मा बहुत से पाखंडियों के लिये बनाया जाता हैं तीसरे परित्राजक साधुओं के लिये बनाया जाता है और चौथे निर्मंथ मुनियों के लिये बनाया जाता है यह जो चारों के उद्देश्य से आहार बनाया जाता है वह चार प्रकार का उद्देशिक कहलाता है। मुनियों को उस त्राहार के बनने के सब पापों को देख कर सबका त्याग कर देना चाहिये ॥६६-१००॥ त्राहार के लिए त्राते हुए संयभियों को देख कर पकते हुये अपने चावलों में किसी दूसरे के चावल और मिला देना अध्यिध। नाम का दोप कहलाता है ॥१०१॥ जो अन पानादिक अप्राप्तक वस्तु से भिला हो उसको पूति दोप कहते हैं। यह पूति दोप पाप उत्पन्न करने वाला है और इसके पाँच मेद हैं ॥२॥ र्धनी (चूल्हा । उद्खल (ओखली) दवीं (करछली) भोजन खीर गंत्र ये पाँच प्रकार के पूर्ति दोप कहलाते हैं। ये सब पाप उत्पन्न करने वाले हैं ॥३॥ इस चूल्हे पर सबसे पहले उत्तम आहार बनाया है इसे सबसे पहले किसी साधु के लिये दूंगा तदनंतर किसी दूसरे को द्ंगा। ऐसे ब्राहार में प्तिदोप उत्पन्न होता है ॥४॥ किसी ब्रोखली में ब्रच्छी वस्तु क्रट कर विचार करना कि जब तक इसनें से किसी मुनि को नहीं दे लूंगा तब तक किसी दूसरे को नहीं द्ंगा ऐसे आहार में भी पूति दोप उत्पन्न होता है ॥४॥ इस करछलीं से यह श्रेष्ठ द्रव्य बनाया है। जब तक इस करछली से ऋषियों को नहीं दे लूंगा तब तक दूसरों को नहीं दूंगा इस प्रकार के अन

ैं भा*ं*टी•

ग्रु० प्र**ं** 

श्रुतावहम् । इदं तावन्न चान्येषां योग्यं पूतिः स एवि ॥ ७॥ यितभ्यो दीयते नायं गंधो भोजनपूर्वकः । यावत्तावन्न योग्योत्र स्वान्येपां पूतिरेव सः ॥ ८॥ प्रथमारम्भसंजात मिद्रमाहारमंजसा । यितिभः परिहर्तव्यं दातृसंकल्पदोपजम् ॥ ६॥ मुनिभ्यो दातुमुद्दिष्टः निष्पन्न भागनं च यत् । सार्व्वं पाषंडिसागारैः मिश्रदोषोत्र मोघदः ॥ १०॥ पाक भाजनतो न्यस्मिन् भाजने स्थापितं च यत् । अन्नं स्वान्यस्य गेहे वा सदोषः स्थापिन ताह्यः ॥११॥ यत्तनागादिदेवानां निमित्तं यः कृतो वितः । तस्य शेषः सप्रज्ञप्त उपचारेण भो वितः ॥ १२॥ संयतागमनार्थं यद् वित्वकर्म विवीयते । अर्चान्यु दोपणायैर्वा वित्रोषः स उच्यते ॥ १२॥ द्विधा प्राप्तकं वादर सूद्माभ्यां प्रकीर्तितम् । वादरं द्विविधं कालहानिष्टिद्धं द्विभेदतः ॥ १४॥ सूद्मं प्रग्युतकंद्वं धोक्तं काल-

में पाप उत्पन्न करने वाला पूतिदोप होता है ॥६॥ इस भोजन में से जब तक साधुत्रों को नहीं दृंगा तव तक दूसरों को नहीं दूंगा। ऐसे अन में भी प्रतिदोप प्रगट होता है।।७।। इस गंध में से जब तक व्याहार देकर मुनियों को न चढ़ा लूंगा तब तक यह गंबा दूसरों को नहीं दूंगा। इस प्रकार के अन में भी प्तिदोप होता है ॥=॥ अभिन्नाय यह है कि किसी भी पदार्थ से प्रथम आरंभ हुआ प्रथम ही वनाया हुआ भोजन मुनियों को ग्रहण नहीं करना चाहिये क्योंकि उसमें दाता के संकल्प का दोष उत्पन हो जाता है ।।९।। मुनियों को देने के उद्देश से पाखंडी गृहस्थों के साथ साथ जो अन तैयार किया गयां है उसमें मिश्र नाम का दोव उत्पन्न होता है ॥१०॥ जिस वर्तन में भोजन बनाया गया है उसमें से लेकर यदि किसी दूसरे वर्तन में रख दिया गया हो चाहे वह अपने घर में रक्खा हो और चाहे दूसरे के घर में रख दिया हो ऐसे अन्न के लेने में स्थापित नाम का दोप होता है ॥ ११॥ किसी यच नाग आदि देवों के लिए जो अन तैयार किया जाता है उसमें से उनको देकर जो बच रहता है उसको उपचार से विल कहते हैं ।। १२॥ अथवा संयभियों के आने के लिये पूजा जल घेपण आदि के द्वारा जो विल कर्म किया जाता है वह भी विल नाम का दोप कहा जाता है ॥ १३॥ प्राभृत दोप के दो मेद होते हैं एक वादर और दूसरा सूच्म । कालकी हानि और वृद्धि के मेद से वाहर प्राभृत के भी दो भेद हैं। इसी प्रकार काल की हानि और धृद्धि के भेद से सूचम प्राभृत के अब आगे इन्हीं सब भेदों का स्वरूप विस्तार के साथ कहते हैं तुम

भा०टी०

114:511

मृद्र प्रव

118811

हानिवृद्धितः । अमीपां विस्तरेतीतान् भेशन् शृणु बुवेयुना ॥ १४ ॥ परावृत्य दिनं पद्धं मासं वर्षं च दीयते । वारं यदिवसाविस्तत् स्थूलं प्राभृतकं द्विधा ॥ १६ ॥ वेजां पूर्वीत मध्याहापरा हानां विहाययत् । ददाति हानि वृद्धिभ्यां सूत्तमं प्राभृतकं च तम् ॥ १७ ॥ इमं प्रावर्तितं दोपं हिंसा संक्लेश कारणाम् । त्यजन्तु सर्वथा सर्वं वहुभेदं शिवार्थिनः ॥ १८ ॥ प्राविष्कारो द्विया संक्रमणप्रकाशनाङ्कृति । भाजनानां तथा भोजनादीनां चाय-कारकः ॥ १६॥ श्राहारभाजनादीनामन्यस्माच प्रदेशतः ॥ श्रद्धा श्रद्धा श्रमादिनादिमार्जनं च यत् ॥ २०॥ प्रदीप

सुनी ॥१४-१५॥ जी दान आज देना हो उसे कज वा परसों देना अथवा जो दान कल परसों देना हो उसको किसी मुनि के त्राने पर त्राज ही देना दिवस पराश्त्य नाम का स्थूल प्राभृत दोप है। जो दान शुक्र पच में देना हो उसे कृष्ण पद्म में देना अथवा जो कृष्ण पद्म में देना हो उसको शुक्क पद्म में देना पद्म परावृत्य नाम का स्थूल प्रामृत दोप है। इसी प्रकार जो दान चैत में देना हो उसे वैसाख में देना अथवा वैसाख में देना हो उसे चैत में ही देना मास पराइत्य नाम का स्थूल प्राभृत दोष है। जो दान अगले वर्ष में देना हो उसे इसी वर्ष में देना तथा इसी वर्ष में देना हो उसे आगे के वर्ष में देना वर्ष प्राभृत नाम का दोप है। जो दान शाम की देना चाहिये उसकी किसी संयमी के आजाने पर सबेरे ही देना अथवा सबेरे देना चाहिये उसकी शाम को देना वा दोपहर को देना दोपहर के देने योग्य दान की सबेर वा शाम को देना इस प्रकार किसी संयमी के अने पर सबेरे दोपहर शाम को देने योग्य दान को यदल कर देना सदम प्राभृत नाम का दोप है ॥१६-१७॥ इस प्रकार काल की मर्यादा के बदलने में हिंसा अधिक होती है और परिणामों में संक्लेशता बढ़ती है इसलिये मोच की इच्छा करने वाले मुनियां की अनेक प्रकार का यह प्राभृत नामका दोप सर्वथा छोड़ देना चाहिये ॥१८॥ प्राविष्कार नाम के दोप के दो भेद हैं जो कि संक्रमण करने और प्रकाश करने से उत्पन्न होते हैं। आहार और वर्तनों को वदलने स्थानांतर करने वा प्रकाशित करने में पाप उत्पन्न होता है। इसलिये इसकी दोप माना है ॥१६॥ आहार और वर्तनों को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जाना अथवा वर्तनों को भस्म से माँजना अथवा दीपक जला कर मंडप को प्रकाशित करना वा वर में प्रकाश करना प्राथि-

॥५१॥

मु<sub>ं</sub>भ० ॥५२॥

**对在对在对在对在对在对在对在对在对在对在对在** 

ज्वालनं मंडपादेः प्रगोतनं हि सः। प्राविक्तरोखिजो दोषः पापरंभादि वर्डकः ॥२१॥ स्वकीयं परकीयं वा द्रव्यं यच्चेतनेतरम्। द्रव्या प्रतृश्च चाहारं पानेभ्यो दीयते तथा ॥२२॥ स्वामंत्रं परमंत्रं वा द्रच्यादायाशनं च यत्। तत्संव क्रीत दोपत्वं जानीहि क्तेशपापरम् ॥२३॥ ऋणेनानीय दाता यत्परान्नं परगेहतः। भक्त्या द्राति पात्राय दोपः प्रामिच्छ एव सः ॥२४॥ स्वान्तं द्र्वा न्थगेहारानीयान्तं प्रवरं च यत्। यतिभ्यो दीयते भक्त्या स दोपः परि वर्तितः ॥२४॥ द्विधाभिघट मत्रोक्तं देश सर्व प्रभेदतः। तहेशाभिघटं द्वेषा योग्यायोग्य-प्रकारत ॥२६॥ द्विधादिसप्रगेहेभ्यः पंक्तिह्वेण वस्तुयत्। आगतं चात्रपानादि तद्योग्यं योगिनां मतम् ॥२०॥ यस्मात्कस्माद् गृहा त्यक्त्याविनावाष्टमगेहतः। आहारादि यदानीतं श्रहणायोग्यमेव तत् ॥२६॥ चतुर्विधं

ष्कार नाम का दोप है। यह दोप पाप और आरंभ को बढ़ाने वाला है इसलिये इसका त्याग कर देना चाहिये ॥२०-२१॥ अपने वा दूसरों के गाय भेंस आदि चेतन पदार्थ अथवा रुपया पैसा आदि श्रवेतन पदार्थी को देहर श्राहार लेना और फिर उसे मुनियों को देना क्रीत दोप है। श्रथवा अपनी विद्या वा मंत्र को देकर वा दूसरे की बिद्या वा मंत्र को देकर आहार लेना और फिर उसे मुनियों को देना क्रीत दोप है। यह दोप भी क्लेश और पाप उत्पन्न करने वाला है ॥२२–२३॥ जो दाता दूसरे के घर से कर्ज के रूप में दाल चावल रोटी आदि लाता है और उसे भक्ति पूर्वक मुनियों को देता है उसके प्रामिच्छ नाम का दोप लगता है ॥२४॥ जो दाता अपने भात वा रोटी को देकर दूसरे के घर से मुनियों को देने के निमित्त श्रेष्ड भात रोटी लेकर भक्ति पूर्वक मुनियों को देता है उसकी परिवर्तक नाम का दो। लगा। है ॥२५॥ अभिवर दोप के दो भेद हैं। एक देशाभिघट और दूसरा सर्शाभिवट । उसमें भी देशाभिवट के दो मेर हैं एक योग्य और दूसरा अयोग्य ॥२६॥ जो अन्न पान पंक्ति हा में रहने वाले दो तीन आदि सात घरों से आया है वह मुनियों के लिये योग्य माना जाता है ॥२०॥ जो अत्र पान विना पंक्ति रूप से बने हुए जिस किसी घर से लाया गया है अथवा आठवें नौवें घर से लाया गया है वह मुनियों के प्रहण करने के अयोग्य समभा जाता है ॥२=॥ जो अन्न पान अपने गाँव से आया है वा द्सरे के गाँव से भारवरीव

भु० प्र०

IIFKH.

माव्दीव

शास्त्रहा। शास्त्रहा पित्याच्याः सिद्धः क्लेशास्कारिणः ॥३०॥ धात्रीद्वानिमित्ताख्यो दोष त्राजीवनाह्वयः । वनीपक वचो दोष धिकित्तारोष एव च ॥३६॥ कोषो मानो तथा माया लोमश्च पूर्वसंस्तुतिः । पश्चात्संस्तुति दोषोथ विद्यामंत्र— समाह्वयः ॥३६॥ वर्णयोगाभिधो मूल कमेते षोडशाशुभाः । तथाः पात्राश्रिता दोषा उत्पादन समाह्वयाः ॥४०॥ मन्तर्न मंडनं कीडनं तीरपानकारणप् । तथा स्वापविधि वालकानां युक्त्योपदेशनैः ॥४१॥ गृहिणामुप् दिस्योत्पायाननं धात्रीव यद्भविः । संगते गृह्यते निग्नं धात्रीदेषः, सचोच्यते ॥४२॥ स्वापरमाम देशादिस्यो त्र सागारिणां कित् । त्रानीयः शुभवनरेशं निवेदः तेन गेहिभः, ॥४३॥ जातहर्षः प्रदत्तं यदत्रदानम्युक्तिनम् । मुन्यते साधिभद्रतिदोषः स दृत् कमकृत् ॥४४॥ व्यंजनां स्वरिक्ष्यन्ते ॥४३॥ जातहर्षः प्रदत्तां यदत्रदानम्युक्तिनम् । मुन्यते साधिभद्रतिदोषः स दृत् कमकृत् ॥४४॥ व्यंजनां स्वरिक्ष्यन्ति भौमान्तरीच संज्ञकौ । लन्नणं च ततः

इसमें एक दान देता है अपोरे दूसरा निषेव करता है इस प्रकार के दान में अनीशार्थ नाम का दोष लगता है ॥३६॥ इस प्रकार ये उद्गम नाम- के सोलह दोष हैं। ये दाता और पात्र दोनों के त्राश्रित हैं और क्लोश तथा पा। उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिये सज्जनो इन सब दोषों का त्याग कर देना चाहिये ॥३७॥ आगे सोलह उत्पादन दोषों को कहते हैं । ये सोलहों दोष पात्रों के आश्रित होते हैं उनके नाम ये हैं। धात्री, दूत, निमित्त, अाजीवन, वनीपक वचन, चिकित्सा, कोध, माया, लोम, पूर्वसंस्तुति, पश्चात्संस्तुति, विद्या मंत्र, चूर्णयोग और मूलकमे ॥३८-४०॥ जो मुनि गृहस्थों को युक्ति पूर्वक धाय के समान बचों को स्तान कराने, वस्त्राभूषण पहनाने, क्रीड़ा कराने, द्ध, पिलाने, और सुलाने आदि की विधि का उपदेश देकर निद्य रीति से अन उत्पन्न कर ग्रहण हैं. उनके निंदनीय घात्री नाम का, दोप, उत्पन्न होता, है ॥ १९-४२॥ जो मुनि अपने देश, से वा दूसरे देश से तथा अपने वा दूसरे के गाँव से गृहस्थों के शुभ समाचार लाता है तथा जहाँ जाता है वहाँ के गृहस्थों से उन समाचारों को कहता है। उन समाजारों को सन कर हिपत हुए उन गृहस्थों के द्वारा दिए हुए दान को स्वीकार करता है उस साधु के दूत कर्म करने वाला दूत नाम, का दोष लगता ॥४३-४४॥ व्यंजन, श्रंग, स्वर, छिन्न, भौम, श्रंतरीच, लच्चण और स्वप्न ये आठ प्रकार के निमिश

भू० प्र०

HXXII

स्वप्नं निमित्तमण्डयेति वै ॥४४॥ एतेरण्डनिमित्तोपदेशैरुत्याय माधुभिः। भिताया गृह्यते लोके निमित्त दोष एव च ॥४६॥ जाति कुलं तपः शिक्पकर्म निर्दिश्च चात्वनः। करोत्याजीवनं योत्र म् आजोवन दोपमाक् ॥४०॥ पाणंडिक्रपणादीना—मित्यीनां चदानतः। पुण्यं भवेत्वनचाजेति पृथ्यो दात्रामुनिः क चत्। पुण्यं भवेदिदं चोक्त्वा ह्यनुकूलं वचोशुभम्। दातुर्गृह्याति दानं यो दोषो वनीपकोपि सः ॥४०॥ कोवनोत्पायते भित्तां या कोवरोप एव सः। मोनेनो त्पायतेन्त्रं मानदोष स एव ॥४१॥ माया कौटिल्यभावं च कृत्वाहारादिकं भुवि। उत्ताय भुज्यते यस्तेषां मायादोष एवहि ॥४२॥ लोभं प्रदिश्य भित्तां यः उद्याद्यति भूतने । स्वात्मनो लोभितस्तस्य लोभरोषोऽशुभप्रदः ॥४३॥ पत्तने

माने हैं। इन त्याठ प्रकार के निमिनों का उपदेश देकर जो साधु भिजा ग्रहण करता है उसके निमिन्त नाम का दोप लगता है। (इस दोप से रसास्त्राहन की लोखवता ख़ौर दीनता का दोप लगता हैं ) ॥४५-४६॥ जो मुनि अपनी जाति, जुल, तप और शिल्प कर्म वा हाथ की कलाओं का उपदेश देकर या जाति कुल को वतला कर अपनी आजीविका करता है उसकी आजीवन नाम का दोप लगता है । १४७॥ यदि कोई गृहस्य किसी मुनि से यह पूछे कि पाखंडियों को कुरण वा कोड़ी आदि को अथवा भित्रक बाह्यणों को दान दोने में पुरुष होता है वा नहीं। इसके उत्तर में वह मुनि उस दाता के अनुकूल यह कह दे कि हाँ पुरुष होता है। इस प्रकार अश्वभ वचन कह कर उसी दाता के द्वारा दिए हुए दान को ग्रहण करता है उसके वनीयक नाम का दोप लगता है ॥४≤-४६॥ चिकित्सा शास्त्रों में त्राठ प्रकार की चिकित्सा वतलाई है उनके द्वारा मनुष्यों का उपकार कर जो मुनि उन्हीं के द्वारा दिए हुए अन को ग्रहण करता है उसके चिकित्सा नाम का दोप लगता है ॥४०॥ कींघ दिखला कर जो भिन्ना उत्पन्न की जाती है उसमें कोच नाम का दौप उत्पन्न होता है। अपना अभिमान दिखला कर जो भिन्ना उत्पन्न की जाती है उसमें मान नाम का दोप लगता है ॥५१॥ मायाचारी वा क्रिटिल परिणामों को धारण कर जो आहार उत्पन्न कर ग्रहण किया जाता है उसमें माया नाम का दोप लगाता है ॥५२॥ जो मुनि अपना कोई लोभ दिखला कर भिना उत्पन्न कर प्रहरा करता है उस लोभी मुनि के पाप उत्पन्न करने वाला लोग नाम का दोप लगता है ॥५३॥

્રાસ્ટ્રમ

उठ हो व

म्हू० प्र० ॥५६॥ हस्तिकल्पाख्ये कश्चित्साधुः कुमार्गगः । भित्ता मुत्पादयामास क्रोधेन गृह नायकात् ॥४४॥ वेणातटपुरे न्यो भित्ता मुत्पादितवान् मुनिः । मानेन स्वस्य दुर्मीर्गगतो मानी गृहस्थतः ॥४४॥ वाराणस्यां तथा कश्चित् सलोभः संयतीवुधः । मायया स्वस्य चाहारमाविश्वक्रोति निदितम् ॥४६॥ तथान्यः संयतः कश्चिद्राशियानाभिधे पुरे । लोभं प्रदश्ये भित्तां पुंसा मुत्पादितवान् कचित् ॥४०॥ क्रोधोदि कारिणामेषां चतुर्णा द्रव्य लिंगनाम् । चतस्रो हि कथान्नेयाः प्रसिद्धा श्री जिनागमे ॥४६॥ त्र्यते यद्यशोदानग्रहणात्पूर्व मूर्जितम् । दातुरग्रे सुदानाय स दोषः पूर्वसंस्तुतिः ॥४६॥ गृहीत्वा पुरतो दानं पश्चादानादिजान् गुणान् । दातुः स्तौति गिराय यः सः पश्चात्सं स्तुतिदोष भाक् ॥६०॥ विद्यां साधियतुं सारं ते दास्यामीति यो मुनिः । त्राशयोत्पादयद्भित्तां विद्यादोषोत्र तस्य च ॥६१॥ गृहिणां सिद्धसन्मंत्रदानाशाकरणादिना । उत्पाद्य गृहातेन्नं यन्मंत्रदोषः स कथ्यते ॥६२॥

हस्तिकल्प नाम के नगर में किसी कुमार्गगामी साधु ने किसी गृहस्थ से अपना क्रोध दिखला कर भिना उत्पन्न की थी ॥५४॥ वेएणातट नाम के नगर में कुमार्ग में चलने वाले किसी अभिमानी मुनि ने अपना अभिमान दिखला कर भिचा उत्पन्न की थी ॥ ५५॥ वाराशसी नगरी में किसी बुद्धिमान लोभी मुनि ने अपनी मायाचारी प्रगट कर निंदनीय आहार उत्पन्न किया था ॥५६॥ इसी राशियाना नाम के नगर में किसी अन्य साधु ने लोगों को अपना लोभ दिखला कर भिन्ना उत्पन्न की थी ॥५७॥ क्रोध मान माया लोभ इन चारों कपायों को प्रगट करने वाले इन चारों द्रव्य लिंगी मुनियों की चारों प्रसिद्ध कथायें श्री जिनागम से जान लेनी चाहिये ॥५८॥ जो मुनि दान प्रहण करने के पहले श्रेष्ठ दान देने के ही अभिप्राय से उसी दाता के सामने उसका श्रेष्ठ यश वर्णन करता है उसके पूर्व संस्तुति नाम का दोप प्रगट होता है ॥ ५६ ॥ जो मुनि दान लेकर पीछे से अपनी वाणी के द्वारा दाता के दिये हुये उस दान के गुणों की प्रशंसा करता है उसके परचात संस्तुति नाम का दोप लगता है ॥६०॥ जो मुनि दाता को यह आशा दिलाता है कि "मैं तुसे सिद्ध करने के लिये एक अच्छी विद्या दुंगा" इस प्रकार आशा दिला कर जो भिन्ना उत्पन्न करता है उसके विद्या नाम का दोप लगता है ॥ ६१ ॥ जो मुनि किसी गृहस्थ को किसी सिद्धि किए हुए मंत्र को देने की

नेत्रांजनवपुः संस्कार हेतु चूर्णदानतः । या भिक्तां त्याचते लोके चूर्ण दोपोहि सोघदः ॥६३॥ दानाय क्रियते यिद्य वशीकरणमंजमा । अवशानां जनानां च मायावाक्यादि जल्पनैः ॥६४॥ योजनं विष्रयुक्तानां तथानुष्ठीयते भुवि । यत्तरमवं भवेनमूल कर्मदोपो शुभप्रदः ॥६४॥ एते पात्राश्रिता दोपाः पोडशोत्पादनाह्वयाः । यतिभिर्यत्ततो हेया अधः कर्मांश दोपदाः ॥६६॥ शंकितो मृपितो दोपो निक्तिः पिहिताभिधः । दोपो थ व्यवहाराख्यो दायकोन्मिश्रसंज्ञको ॥६७॥ तथापरिणतो लिप्तः परित्यजन नामकः । दशैते शनदोषाहि यत्नात्त्याज्या मुमुन् जुभिः ॥६॥ एतज्ञतुर्विधाहारं किभधः कर्मणोद्भवम् । नवेति शंकया भुंक्तेयः स शंकितदोषवान् ॥६॥ कडछुकेन हस्तेन क्रिग्येन भाजनेन च । यहेयं गृह्यते लोके दोपो मृपित एव सः ॥७०॥ पृथव्यादिषु सचित्तेषु

श्राशा दिलाता है और इस प्रकार आशा दिला कर आहार ग्रहण करता है उसके मंत्र नाम का दोप लगता है ॥ ६२ ॥ जो मुनि नेत्रों का अंजन अथवा शरीर का संस्कार करने वाला कोई चूर्ण देकर लोक में भिना उत्पन्न करता है उसके चूर्ण नाम का दोप लगता है। यह दोप महा पाप उत्पन्न करने वाला है ॥६३॥ जो मनुष्य अपने वश नहीं है उनको मायाचारी के वचन कह कर अथवा और किसी तरह से दान देने के लिये वश कर लेना अथवा जो मनुष्य कितने ही योजन दूर रहते हैं और दान नहीं देते दान से अलग रहते हैं उनको अपने दान के लिये लगा देना पाप उत्पन्न करने वाला मूलकर्म नाम का दोष कहलाता है।।६४-६४।। ये सोलह उत्पादन दोप कहलाते हैं और पात्रों के आश्रित रहते हैं। तथा इन दोपों में अधः कर्म नाम के दोप का भाग अवस्य रहता है इसलिये मुनियों को यत्न पूर्वक इनका त्याग कर देना चाहिये ॥६६॥ आगे दरा अरान दोवों को कहते हैं। शंकित, मृपित, निचिप्त, विहित, ज्यवहार दायक, उन्मित्र, परिणत, लिप्त और परित्यजन ये दश अशन के दोप हैं। मोच की इच्छा करने वाले मुनियों को यत्न पूर्वक इनका त्याग कर देना चाहिये ॥ ६७-६=॥ यह चार प्रकार का आहार अधः कर्म से उत्पन्न हुआ है अथवा नहीं इस प्रकार की शंका रखता हुआ भी उस आहार को ग्रहण करता है उसके शंकित नाम का दोप लगता है ॥६९॥ जो साधु चिकने वर्तन से वा चिकने हाथ से अथवा चिकनी करछली से दिये हुये आहार को ग्रहण कर लेता है उसके मृपित नाम का दोप लगता

भा०टी०

।।५७॥

तेजोन्तेषु त्रसेषु च । हरितेषु च वीजेषु चेतनाल ज्ञणात्मसु ।।७१॥ यहेथं वस्तु निक्तिं साधुःगो दीयते जनैः । सचित्त दोषदो नियो दोषो निक्ति एव सः ॥७२॥ सचित्तेनाप्यिचित्तेन गुरुकेण च वावृतम् । दीयते मुनये दानं यहोपः पिहितोत्र सः ॥७३॥ दानाय व्यवसायं चेल भाजनादिकात्मनाम् । कृत्वा विधीयते दानं यत्स्या- तस व्यवहारजः ॥७४॥ सूती शौंडी तथा रोगी मृतकश्च नपुंसकः । पिशाचो नग्न एवाङ्ग उचारः पितत- स्ततः ॥७४॥ वातोंगी रुधिराक्तांगः वेश्या दासी तथार्जिका । त्रति वालातिवृद्धा रामागाभ्यंगणकारिणी ॥७६॥ जत्मुच्या गर्मिणी चांधिलका ह्यंतिरतांगना । उपविष्टा तथोचस्था नीच प्रदेश संस्थिता ॥७७॥ एवंविधो नरः

है। चिकनी करछली आदि में सम्मूर्च्छन जीवों की सम्भावना रहती है इसीलिये यह दोष है ॥७०॥ जो देने योग्य पदार्थ सचित्त पृथ्वी सचित्र जल सचित्त अग्नि सचित्त हरित सचित्त बीज अथवा त्रस जीवों पर रक्ले हों ऐसे पदार्थीं को जो लोग दान देते हैं उनके सचित्र दोष को उत्पन्न करने वाला निद्य निचिप्त नाम का दोप लगता है ॥७१-७२॥ जो देने योग्य पदार्थ किसी सचित्त पदार्थ से दके हों अथवा भारी अचित्त पदार्थ से ढके हों ऐसे पदार्थी को मुनियों के लिए देना विहित नाम का दोप कहलाता है ॥७३॥ दान देने के लिए जो वस्त्र वर्तन आदि को भटपट वेचकर श्राहार तैयार करता है उसके व्यवहार नाम का दोष लगता है ॥७४॥ जो बच्चों को खिलाने वाला हो, जो मद्यपान का लंपटी हो, रोगी हो, जो किसी मृतक के साथ रमशान में जाकर आया हो, अथवा जिसके घर कोई मर गया हो, जो नपुँसक हो, जिसे वात की न्याधि हो गई हो, जो वस्त्र न पहने हो नग्न हो, जो मल मूत्र कर के आया हो, जो मृद्धित हो, पतित हो, जो वमन कर के आया हो, जिसके शरीर पर रुधिर लगा हो, जो वेश्या हो दासी हो अर्जिका हो वा लाल वस्त्र पहनने वाली हो, जो स्नान उबटन करने वाली हो जो अत्यंत वालक स्त्री वा मुग्धा हो जो अत्यंत बृद्धा हो, जो खाकर आई हो, जो पाँच महीने से अधिक गर्भिणी हो, अंधी हो, दीवाल के बाहर रहने वाली हो, जो वैठी हो, किसी ऊंची जगह पर वैठी हो वा नीची जगह पर वैठी हो, ऐसी चाहे कोई स्त्री हो वा पुरुप हो ऐसा पुरुप वा स्त्री दान देवे और मुनि लेवे तो उनके दायक नाम का पाप उत्पन्न

भा•टी०

भेत्र । मृष्युष स्त्री वा यदि दानं दर्गति च । तदा दायक दोषः स्यान्मुनेस्तत्सेविनो शुभः ॥७६॥ वन्ही संयुक्तणं प्रज्वालनमुत्कर्णणं तथा । प्रच्छादनं च विष्यापनं निर्वातं च घटनम् ॥७६॥ इत्याद्यग्निकार्यं च कृत्वारंभं हि या गता ।
तस्या हस्तेन न प्राह्यं दानं दायक दोपदम् ॥५०॥ लेपनं मार्जनं स्नानादिकं कर्म विधाय च । स्तनपानं
पिवन्तं वालकं निक्तिष्य यागता ॥५१॥ इत्याद्यपरमावद्य कर्म कृत्वात्र दातृभिः । दानं यद्दीयते सर्वो दोपः
स दायकाभिथः ॥५२॥ पृष्ट्याम्बुना च वीजेन हरितेत त्रमांगिभिः । यो देयो मिश्र श्राहारो दोषश्चोन्मिश्र
एव सः ॥५३॥ तिलोदकं तथा तंडुलोदकं चणकोरकम । तुषोदकं चिरान्नीरं तप्तं शीतत्वमागतम् ॥५४॥ विभीतक

करने वाला दोप उत्पन्न होता है ॥ ७५-७=॥ जो स्त्री वा पुरुष अग्नि को जला कर आया हो, श्रिंग फूंक कर त्याया हो, अग्नि में अधिक लकड़ी डाल कर आया हो, अग्नि को भस्म से दवा कर त्याया हो, वा वुक्ता कर त्याया हो, वा अन्नि से लकड़ियों को अलग कर के त्याया हो, अथवा अगिन को मिट्टी आदि से रगड़ कर आया हो, इस प्रकार जो अगिन के कार्य को कर के आया हो श्रीर दान देने के प्रारंभ में ही श्रागया हो उसके हाथ से दान नहीं लेना चाहिये। क्योंकि उसमें मी दायक दोप उत्पन्न होता है ॥७६-८०॥ जो स्त्री लीप कर आई हो दीवाल आदि काड़ कर आई हो, किसी को स्नान करा कर आई हो, स्तन पान करते हुए वालक को छोड़ कर आई हो, तथा इसी प्रकार के पाप रूप कार्यों को कर के जो स्त्री वा पुरुष आया हो ऐसे दाता के द्वारा जो दान दिया जाता है उस सबमें दायक नाम का दोप प्रगट होता है। ऐसे दाता के हाथ से मुनियों को दान कभी नहीं लेना चाहिये ॥=१-=२॥ जिस आहार में सचिन पृथ्वी, जल, वीज, हरित वनस्पति, श्रीर त्रस जीव मिले हों, ऐसे श्राहार को लेना उन्मिश्र दोप है ॥=३॥ तिलों के धोने का पानी, चावलों के धोने का पानी, चनों के धोने का पानी, चावलों की भूसी के धोने का पानी, तथा जो पानी बहुत देर पहले गरम किया हो और ठंडा हो गया हो तथा हरड़ बहेड़ा के चूर्ण से अपने रस वर्ण को बदल न सका हो ये सब प्रकार के जल संयमियाँ को कभी ब्रह्ण नहीं करने चाहिये। जिस जल का वर्ण वा रस किसी चूर्ण आदि से वदल गया हो ऐसा जल आँख से अच्छी

॥ उस्।।

मु० प्र० ॥६०॥ हरीतच्यादिकचूर्णेंस्तथाविधम् । स्वात्मीय रसवर्णीदिमिश्चापरिणतं जलम् ॥६६॥ न प्राद्यं संयतेर्जातु सदा प्राह्याणि तानि च । परीचय चत्रुषा सर्वाण्यहो परिणतानि च ॥६६॥ संतप्तं वा जलं प्राह्यं छतादि दोष दूरगम् । तथा परिणतं द्रव्ये नीनावर्णे मुमुद्धिः ॥६७॥ योत्रापरिणतात्ये तानि गृह्वाति मूढ्धीः । १—तस्यापरिणतो दोषो जायते सत्त्वघातकः ॥८६॥ श्रामपिष्ठेन चूर्णेनीपकशाकेन चाम्बुना । खिडकाहरतालादि द्रव्यराद्रकरेण च ॥८६॥ माजनेनात्र देयं यदस्रादि यतये जनैः । लिप्त दोष स एवस स्यात्सूच्मजंत्वादि—

तरह देख कर परीचा कर संयमियों को ग्रहण करना चाहिये ।। =४-=६।। अथवा मोच की इच्छा करने वाले संयमियों को कृतकारित अनुमोदना आदि के दोषों से रहित गरम जल प्रहण करना चाहिये अथवा अनेक वर्ण के द्रव्यों से (हरड़ इलायची आदि के चूर्ण से ) जिसका रूप रस वदल गया हो ऐसा जल ग्रहण करना चाहिये ॥=७॥ जिस जल का रूप रस नहीं वदला है किसी चूर्ण के मिलाने पर भी रूप रस नहीं बदला है वा गर्म करने से स्पर्श नहीं बदला है ऐसा जल जो अज्ञानी मुनि ग्रहण करता है उसके अनेक जीवों की हिंसा करने वाला अपरिणत नाम का दोष उत्पन्न होता है ॥==॥ यही वात मूलाचार ग्रन्थ में लिखी है। यथा-- (तिल तंडुल उसणोदय चणोदय तुसोदयं अविध्दत्यं। अएणं तहाविहं वा अपरिणदं खेत्र गेहिन्जो॥ अर्थात् तिल वा चावलां का धोया जल, ठंडा हुआ गरम जल, चना तुप आदि का धोया जल, जिसका वर्णरस गंध न बदला हो तथा हरड़ बहेड़ा आदि के चूर्ण से जिसका वर्णरस न बदला हो ऐसा जल कभी ग्रहण नहीं करना चाहिये।। े कच्चे चावलों के चूणे से, विना पके शाक से अप्राप्तक जल से, खड़ी सेलखड़ी हरताल आदि द्रच्यों से स्पर्श किए हुये लगे हुए द्रच्यों को दान में देना अथवा गीले हाथ वा गीले वर्तन से आहार देना लिप्त नाम का दोप कहलाता है। ऐसे आहार में सूचम जीवों की हिंसा होती भा॰रो॰

तथाचोवतं मूलाचार प्रंथे— तिल तंडुल उमणोदय चणोदयं तुमोदयं अविद्वच्छु । अणं तथाविहं वा अपरिणदं लेव गेण्हजो ॥

Ho Ho

गहशा

घातकः ॥६०॥ दीयमानं यमाहारं घृततक्रोदकादिभिः । वरं परि गलन्तं सिच्छिद्रपाणिपुटेन च ॥६१॥ स्रवंतं यदि गृह्वाति संयतो संयमप्रदः । तदा स कथ्यते दोपः परित्यज्ञन संक्षकः ॥६२॥ एतेशनाह्वया दोपा हिंसारंभा— घकारिणः । सर्वथा मुनिभिह्या दशैव यत्नतोऽनिशम् ॥६३॥ संयोजयित यो भक्तं शीतमुष्णेन वारिणा । शितोदकेन वोष्णान्नं तस्य संयोजनो मलः ॥६४॥ उदरस्याद्धं मन्तेन वृतीयांशं जलादिभिः । पूर्येद्यश्चतुर्थांशं घत्ते रिक्तं सदा यमी ॥६४॥ प्रमाणभूत माहारस्तस्य निद्राजयो भवेत् । शुभध्यानं च सिद्धांत पठनं कर्म निर्जरा ॥६६॥ अस्मात्प्रमाणतोज्ञादिमतिमात्रं भजेन्मुनिः । यस्तस्यात्राप्रमाणाष्य दोपो रोगोऽसमाधिता ॥६७॥ सगुण्या मूर्छितो यः प्रभुक्तेत्राहारमंजसा । मंद्रवृद्धि भवेत्तस्यांगार दोपोऽशुभार्णवः॥६५॥ सरसान्नाद्यलाभेन

है ॥=६-६०॥ जो दाता घी दूध छाछ या जल का आहार देता हो और वह अपने हाथों से अधिक रूप में टपकता हो ऐसे असंयम उत्पन्न करने वाले आहार को जो मुनि ग्रहण करता है उसके परित्यजन नाम का दोप लगता है ॥६१-६२॥ ये दश अशन नाम के दोप कहलाते हैं तथा हिंसा आरंभ और पाप के कारण कहलाते हैं। इसलिये मुनियों को यत्नपूर्वक इनका सर्वथा सदा के लिए त्यांग कर देना चाहिये ॥ ६३ ॥ जो मुनि ठंडे भोजन को गरम जल में मिला कर खाता है अथवा गरम भोजन को ठंडे जल में मिला कर खाता है उसके संयोजन नाम का दोप लगता है ॥६४॥ मुनियों को अपना आधा पेट अन से भरना चाहिये, एक भाग जल से भरना चाहिये और एक भाग खाली रखना चाहिये। इस प्रकार प्रमाण के ध्यनुसार जो मुनि ख्राहार लेता है उसकी निद्रा का विजय होता है, शुभ ध्यान होता है सिद्धांत श ल्बों का पठन पाठन होता है और कमीं की निर्जरा होती है ॥ ६५ – ६६॥ जो मुनि इस प्रमाण से प्रधिक आहार ग्रहण करता है उसके अप्रमाण नाम का दोप लगता है अनेक रोग उत्पन्न होते हैं औं ध्यान का नाश हो जाता है ॥६७॥ जो मंद बुद्धि मुनि अपनी लंपटता से मुर्छित होकर आहार ो ग्रहण करता है उसके पापों का सागर ऐसा अंगार नाम का दीप प्रगट होता है ।।६८।। जो अध , मुनि सरस आहार के न मिलने से अपने वचनों से दाता की निंदा करता हुआ आहार ग्रहण करता है उसके िंदनीय धूम नाम का दोप प्रगट होता है ॥६६॥

ादिशा

भारतीर

निदन् दातृन् गिराशतम् । मुनितः योऽधमोिन्दं धूमदोषंलभेत सः ॥ ६६ ॥ पिंडीकृता अमी सर्वेषट्चस्वारिशदेविह् । यत्नेन परिहर्तव्या दोषा दोषकरा बुधैः ॥ २०० ॥ कारणै पिंड्भिराहारं गृह्वन धर्मं चरेद्यतिः । त्यजन्
पट्कारणैश्रान्नं तरां संयममाचेरत् ॥ २०१ ॥ जुद्धं दनीयोपशान्त्यर्थं वैयावृत्त्याय योगिनाम् । षडावश्यक पूर्णीय
सर्वसंयम सिद्धये ॥ २ ॥ प्राणार्थं च चमामुख्या दशसद्धर्म हेतवे । एतैः षट्कारणै योगी गृह्धीया दशनं
मुवि॥ ३ ॥ तीव्रजुद्धं दनाक्रान्तो वृतं पालियतुं चमः । नाहं मत्वेति वृत्ताय भुं जे भक्तं न शर्मणे ॥४॥
आहारेण विना नाहं कर्तुं शक्नोिम योगिनाम् । वैयावृत्यिमहातोन्नंभुं जे तित्सद्धये कचित्॥ ४ ॥ विनाहारं
पडावश्यक व्युत्सर्गीन् वलातिगः । नाहं धर्तुं समर्थोसमाद् भिन्तां तद्धे तवे अये॥ ६ ॥ द्यां कर्तुं न शक्तोहं
जुधाकांतोगिराशिषु । अतः संयमिसध्यर्थं गृह्वाम्यन्नं न चान्यथा ॥७॥ न तिष्ठित्त दश प्राणाः अन्नाद्दतेय

मू० प्र०

પાદરા

在知在知在知在就在我在我在我在我在我在我

ये सब दोप मिल कर छ्यालीस होते हैं तथा सब अन्य अनेक दोष उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिये युद्धिमानों को यत्नपूर्वक इनका त्याग कर देना चाहिये ॥२००॥ मुनियों को उचित है कि वे छह कारणों से आहार को ग्रहण करते हुए धर्म का पालन करें तथा छह कारणों से आहार को छोड़ कर संयम का पालन करें ॥ २०१ ॥ जुधा वेदना को शांत करने के लिए, मुनियों की वैयावृत्य करने के लियें, छहों त्र्यावश्यकों को पूर्ण रीति से पालन करने के लिये, सब तरह के संयमों का पालन करने के लिये. प्राणों की रचा करने के लिए और उत्तम चमा आदि दश धर्मों को पालन करने के लिये मुनियों को आहार ग्रहण करना चाहिये। मुनियों को आहार ग्रहण करने के ये छह कारण है ॥ २०२–२०३॥ तीव चुधा की वेदना से पीड़ित हुआ मैं चारित्र को पालन नहीं कर सकता अतएव चारित्र पालन करने के लिये में आहार लेता हूँ में सुख के लिये आहार नहीं लेता ॥४॥ मैं बिना आहार के मुनियों की वैयाद्वरय नहीं कर सकता अतएव वैयाद्वत्य करने के लिए ही मैं आहार लेता हूँ ॥५॥ में निर्वल हूँ और विना आहार के छहों आवश्यकों को तथा व्युत्सर्ग को पालन नहीं कर सकता अतएव आवश्यक पालन करने के लिये में आहार लेता हूँ ॥६॥ भूख से पीड़ित हुआ मैं जीवों की दया पालन नहीं कर सकता अतएव संयम पालन करने के लिये ही मैं अन ग्रहण करता हूं अन्यथा नहीं ॥७॥

经济在安全的政治,在安全的政治,在安全的政治,是

मृ॰ प्र॰ ॥६३॥

**发现我是我是我是我是我是我的我的我的我的我们** 

हेतवे । तस्मान्मे प्राण्यत्ताये सेवेन्नं पारणेकिचित्॥ = ॥ दशलक्षिकं धर्मं नाहमाचरितुं तमः । अतो धर्माय गृह्वामि शुद्धान्नं नान्यहेतुना ॥६॥ मत्वेति कारणेः पर्ड्मिरेतैगृह्नम् शुभाशनम् । कर्म वध्नाति नात्मज्ञः विषेत्रित्यं पुरातनम्॥ १० ॥ दुर्व्याधी च समुत्पन्ने ह्य पसर्गे चतुर्विधे । ब्रह्मचर्यात्तरान्त्यर्थं सर्वजीवद्याप्तये ॥११॥ तपसे किल् संन्यासिसद्वयेशनमात्मवान् । त्यजेन्मनो वचः कार्यः सत्सु चुद्धेदनादिषु ॥ १२ ॥ दुर्व्याधी सति मे हानि दृश्यते संयमादिषु । अतो क्कर्मनाशाय करोमि प्रवरं तपः ॥ १३ ॥ जाते सत्युपसर्गेस्मिन् प्राण् नाशकरे कमे । जीवतव्यसतीत्राहं त्यजाम्यन्तं शिवाप्तये ॥ १४ ॥ प्रयात्युत्कटतामन्नात्स्मरादीन्द्रिय शत्रवः ।

विना श्रन्न के मेरे प्राण ठहर नहीं सकते अतएव प्राणों की रचा करने के लिए में कभी कभी पारणा के दिन आहार लेता हूं ॥=॥ मैं विना आहार के दश लाचिएक धर्म की पालन नहीं कर सकता अतएव धर्म पालन करने के लिये में शुद्ध अन ग्रहण करता हूँ। मैं किसी अन्य हेतु से आहार नहीं लेता ॥६॥ त्रात्मा के स्वरूप को जानने वाला जो मुनि इन छह कारणों को समभ कर शुद्ध आहार ग्रहण करता है वह कमीं का वंध नहीं कर सकता किंतु प्राचीन अनेक कमीं की निर्जरा करता है ॥१०॥ त्यातमा के स्वरूप को जानने वाले मुनियां को किसी दृष्ट व्याधि के उत्पन्न हो जाने पर, चारों प्रकार के उपसर्ग आजाने पर, बहाचर्य की रचा और इन्द्रियों को शांत करने के लिये, समस्त जीवों की दया पालन करने के लिये, तपश्चरण पालन करने के लिये और समाधिमरण धारण करने के लिये चुधा वेदना के होने पर भी मन बचन काय से ब्याहार का त्याग कर देना चाहिये !!११-१२॥ आहार त्याग करते समय मुनियों को विचार करना चाहिये कि इस दुष्ट व्याधि के होने से मेरे संयम में हानि दिखाई देती है अतएव रोग उत्पन करने वाले कर्म को नाश करने के लिये में आहार का त्याग कर श्रेष्ठ तपश्चरण करता हूं ॥१३॥ यह उपसर्ग शार्खों का नाश करने वाला है इसके होने पर मेरा जीवन कभी नहीं टिक सकता अतएव में मोच प्राप्त करने के लिये इस अन का ही त्याग करता हूं ॥१४॥ अन के सेवन करने से कामदेव और इन्द्रिय रूपी शत्र अत्यंत प्रवल हो जाते हैं। अतएव उनको वश करने के लिये और मोच प्राप्त करने के लिये में इस अन का ही त्याग करता

11६३।।

भार्टी०

तस्मात्तोषां वशार्थं चाहारं जहामि मुक्तये ॥१४॥ अद्याहार प्रभुक्तेन स्रियंते जन्तुराशयः । ततस्तेषां च रचाये भक्तं त्यजामि मिछ्ये ॥१६॥ विनात्र तपसा जातु न च कर्मन्तयः शुभम् । तस्मात्तपो विशुध्यर्थ-माहारं वर्जयाम्यहम् ॥१७॥ संजातं विकलत्वं च मेचाणां रुक्जवरादिभिः । अतः संन्यास संसिध्ये त्यजा-म्यशनमंजसा ॥१८॥ विज्ञायेति त्यजदेतेः कारणेः पित्वधेर्मुनिः । आहारं सकलं युक्त्ये यत्नाद्रत्नत्रयं भजेत् ॥१६॥ वलायुवृद्धि सुस्वादु शरीरोप चयाच । तेजः कांतिसुखायर्थं जातु भुंक्ते न संयमी ॥२०॥ सिद्धांतपाठ संसिध्ये प्रशस्तध्यान हेतवे । पंचानां समयानां च पालनाय सुवृद्धये ॥२१॥ अतापनादियोगाय धर्मोपदेशनाय च । भुंक्ते शनं कचिद् योगी पष्ठाष्टमादि पारणे ॥२२॥ नव कोटि विशुद्धं चाशनं संयोज-

**学生就在现在的在实在的在实在的生活的** 

हूं ॥ १५ ॥ त्राज त्राहारं के सेवन करने से त्रानेक जीवों का समूह मृत्यु को प्राप्त होता है अतएव उन जीवों की रचा करने के लिये और सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के लिये में इस आहार का ही त्याग करता हूँ ।।१६॥ इस संसार में विना तपश्चरण के कमीं का नाश कभी नहीं होता और न कल्याण ही होता है। अतएव अपने तपश्चरण को विशुद्ध रखने के लिये मैं इस आहार का ही त्याग कर देता हूँ ॥१७॥ ज्वर आदि अनेक रोगों के उत्पन्न होने से मेरी इन्द्रियाँ सब विकल हो गई हैं अतएव समाधिमरणं धारण करने के लिये मैं इस आहार का ही त्यागं कर देता हूँ ॥१८॥ इन छह प्रकार के कारणों को समभ कर मुनियों को मोच प्राप्त करने के लिये सब तरह के आहार का त्याग कर देना चाहिये और यत्नपूर्वक रत्नत्रय का सेवन करना चाहिये ॥१६॥ संयमी मुनि वल और आयु की वृद्धि के लिये, स्वाद चखने वा शरीर की वृद्धि के लिये अथवा तेज कांति और सुख बढ़ाने के लिये कभी आहार ग्रहण नहीं करते हैं ॥२०॥ वे मुनिराज सिद्धांत ग्रंथों के पठन पाठन करने के लिये, प्रशस्त ध्यान धारण करने के लिये, पाँचों प्रकार के संयमों को पालन करने के लिये अथवा संयमों की दृद्धि के लिये, वा आतापन आदि योग धारण करने के लिये अथवा धर्मीपदेश देने के लिये कभी कभी वेला तेला करने के बाद पारणा के दिन आहार ग्रहण करते हैं ॥२१--२२॥ वे मुनिराज तपश्चरण पालन करने के लिये प्राणियों की रक्षा करने के लिये, मोच प्राप्त करने

112511

BRAIL

नातिगम् । दोपे स्वक्तं द्विचत्वारिंशत्त्रमेः प्रामुकं शुमम् ॥२३॥ प्रमाणमितं दत्तं विधिना गृह नायकैः । विगतांगारधूमे च सुपट्कारणमंयुतम् ॥२४॥ तपसे प्राणरत्ताचे मोत्ताय पारणाहिन । कचिद् गृह्वाति मुक्त्यर्थं चतुर्दश मलोजिमतम् ॥२४॥ नखरोम मलोजन्तुरिंश कुंडः कणस्ततः । पूर्यं च रुधिरं चर्म मांसं बीजं फलं तथा ॥२६॥ कंदोम्लममी दोया मलाश्चतुर्दशाशुमाः । त्र्याहारेत्र मुमुत्तूणां परीपह विधायिनः ॥२७॥ एपां तथा ॥२६॥ कंदोम्लममी दोया मलाश्चतुर्दशाशुमाः । त्र्याहारेत्र मुमुत्तूणां परीपह विधायिनः ॥२७॥ एपां मध्येत्र केचित्स्युर्मला महान्त एव च । केचित्स्वलपमलाः केचिन्नव्यमादोषभेदतः ॥२६॥ चर्मास्थि रुधिरं मांसं नखःपूर्यमिमे मलाः । महान्तोशन त्यागेपि प्रायश्चित्त विधायिनः ॥२६॥ द्वीन्द्रियादिवपुर्वालावोहार त्याग-

ग्रीर कमीं को नाश करने के लिये ग्राहार ग्रहण करते हैं तथा वह ग्राहार भी मन वचन काय श्रीर कृत कारित अनुमोदना की विशुद्धता पूर्वक होना चाहिये, संयोजन दोप से रहित होना चाहिये, न्यालीस दोपों से रहित होना चाहिये, प्रामुक और शुभ होना चाहिये, प्रमाण सहित होना चाहिये अर्थात प्रमाण से अधिक नहीं होना चाहिये, घर के स्वामी के द्वारा विधि पूर्वक देना चाहिये, अंगार अगर भूम दोपों से रहित होना चाहिये, श्रेष्ठ छहों कारणों से सहित होना चाहिये, और चौदह मलों से रहित होना चाहिये। ऐसे आहार को वे मुनिराज पारणा के दिन प्रहण करते हैं ॥२३-२५॥ नख, रोम अर्थात् वाल, जंतु अर्थात् जीव रहित शरीर, हड्डी, कुंड अर्थीत् चावल आदि के भीतर के सूचम अवयव, कण अर्थात् जो गेहूँ आदि के वाहरी अवयव, पीव, रुधिर, चर्म, माँस, बीज, फल, कंद मूल ये चौदह अशुभ मल कहलाते हैं। ये चौदहों मल मोच की इच्छा करने वाले मुनियों को आदार में परीपह उत्पन्न करने वाले हैं ॥२६-२०॥ इनमें से कितने ही मल बहुत बड़े हैं, कितने ही छोटे मल कहलाते हैं और कितने ही मध्यम कहलाते हैं। दोप के भेद से इनके अनेक भेद हो जाते हैं ॥२=॥ चमड़ा, हड़ी, रुधिर, माँस, नख श्रीर भीव ये महा मल कहलाते हैं। श्राहार में इनके निकल आने पर आहार का भी त्याग करना पड़ता है और प्रायश्चित भी लेना पड़ता है ॥२६॥ दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय आदि विकल त्रयों का शरीर और वाल के निकल आने पर आहार का त्यांग कर देना चाहिये। तथा कण, कुंड, फल, बीज, कंद, मूल, दल ये अल्प मल कहलाते हैं। इनको आहार

118,811 ...

भार्टा०

**मू**० प्र०

कारिगों। कणः क्रंडः फलं वीजं कंदो मूलं दला श्रमी ॥३०॥ अल्पास्त्यजन योग्याश्च तुन्छदोषविधायिनः। यदि त्यक्तुं न शक्यन्ते त्याच्यं तहाँ रानं वुधैः ॥३१॥ प्राणिनः प्रगता यस्यादं द्रव्यात्तद्द्रव्यमुत्तमम्। शुद्धं च प्रामुकं योग्यं मुनीनां कथितं जिनः ॥३२॥ तद्द्रव्यं यदि चात्मार्थं कृतं वो कारितं कचित्। योगैरनुमतं नियमशुद्धं नोचितं सताम् ॥३३॥ सत्यपि प्रामुके द्रव्ये योत्राधः कर्मणा यतिः। योगैः परिणतः प्रोक्तः सं कर्मचंधकानिशम् ॥३४॥ मुनि ग्विपमाणों यः शुद्धाहारमतंद्रितः। शुद्ध एव सः योग्याचैः सत्यधः कर्मणा कचित् ॥३४॥ विज्ञेगोशतः कालोत्र संत्यज्य घटिका त्रयम्। मध्येच योगिनां भानूद्यास्तमनकालयोः॥३६॥

में से निकाल कर अलग कर देना चाहिये। क्योंकि ये बहुत थोड़ा दोष उत्पन्न करने वाले हैं। त्राहार में से ये अलग न हो सकें तो फिर बुद्धिमानों को आहार का ही त्याग कर देना चाहिये ॥३०-३१॥ जिस द्रव्य में कोई प्राणी न हो उसकी उत्तम द्रव्य कहते हैं ऐसा उत्तम शुद्ध श्रीर प्राप्तक द्रव्य ही भगवान जिनेन्द्रदेव ने मुनियों के लिये योग्य द्रव्य कहा है ॥३२॥ यदि ऐसा द्रव्य अपने लिये बनाया गया हो वा बनबाया गया हो अथवा मन बचन काय से उसकी अनुमोदना की गई हो तो वह द्रव्य निद्य और अशुद्ध कहलाता है। सज्जनों को ऐसा द्रव्य कभी नहीं लेना चाहिये ॥३३॥ यदि वह द्रव्य प्राप्तुक हो और वह मुनि अपने मन वचन काय से अधः कर्म रूप परिएत हो जाय अर्थात् उसे अपने लिये बनाया हुआ समऋले तो फिर वह मुनि सदा कर्मबंध ही करता रहता है ॥३४॥ यदि वही मुनि मन वचन काय से शुद्ध होकर तथा आलस को छोड़ शुद्ध आहार को दूंदता है तो फिर कहीं पर अधः कर्म होने पर भी वह साधु शुद्ध ही कहा जाता है। शुद्ध आहार को दूंडने से अवः कर्म से उत्पन्न हुआ अन भी उस साधु के कर्मवंध करने वाला नहीं हो सकता ॥३५॥ आगे भोजन का समय वतलाते हैं। सूर्योदय से तीन घड़ी बाद और सूर्य के अस्त होने से तीन घड़ी पहले तक आहार का समय है इसमें भी मध्य वा दोपहर के समय की सामायिक काल की कम से कम तीन घड़ी छोड़ देनी चाहिये ॥३६॥ बाकी का जो ब्याहार का मू० प्र० ॥६७॥ तस्येवारान कालस्य मध्ये प्रोत्कृष्ठतो जिनैः । भिन्ना कालो मतो योग्यो मुहूर्तेकप्रमाणकः ॥३०॥ योगिनां द्विमुहूर्तप्रमाणो मध्यम एव च । जयन्यं त्रिमुहूर्तप्रमो भिन्नाकाल एविह ॥३८॥ घटिकाद्वयहीने मध्याह्नकाले प्रयत्नतः । स्वाध्यायमि संहृत्य कृत्वा श्री देववन्द्रनाम् ॥३६॥ भिन्ना वेलां परिज्ञाय कुंडिका पिच्छिके यितः । गृहीत्वा कायसंस्थिते निर्याति स्वाश्रमाच्छनैः ॥४०॥ गुप्तिश्च समितीः सर्वा त्रतमूलगुणान् परान् । रचंश्चरित मागं म मनोवाककायकर्मभिः ॥४१॥ भावयंस्त्रिकसंवेगं देहभोग भवादिषु । जिनाज्ञां पालयन् सम्यगनवस्थां निजेच्छया ॥४२॥ मिष्यात्वाराधनामात्मनायां दूरात्परित्यजन् । न कुर्वश्चमनाक् यत्नात्सुसंयमविराधनाम् ॥४३॥ नाति दुतं न मंदं न विलंवितं पथि व्रजेत्। न तिष्ठेत्केनचित्साद्धं न कुर्याज्जल्पनं यमी ॥४४॥ इदं च

समय है उसमें ब्राहार का समय भगवान जिनेन्द्रदेव ने एक मुहुते उत्कृष्ट काल वतलाया है। तथा दो मुहूर्त मध्यम काल वतलाया है ख्रौर तीन मुहूर्त जघन्य काल वतलाया है। ( यह काल की मर्यादा सिद्ध भक्ति से लेकर भोजन के श्रंत तक समभनी चाहिये । ) ॥३७-३८॥ जत्र मध्यान्ह काल में (सामायिक के समय में) दो घड़ी बाकी रह ज य तब प्रयत्न पूर्वक स्वाध्याय को समाप्त कर देना चाहिये और फिर देव वंदना करनी चाहिये ॥३६॥ तदनंतर भिन्ना का समय जान कर ग्रुनियों को पीछी कमंडलु लेकर शरीर को स्थिर रखने के लिये अर्थात् आहार के लिये अपने आश्रम से धीरे धीरे निकलना चाहिये ॥४०॥ समस्त गुप्ति, समिति, व्रत और मूलगुर्णों की मन वचन काय के दारा अच्छी तरह रचा करते हुए उन मुनियों को मार्ग में चलना चाहिये ॥४१॥ उस समय उन मुनियों को संसार शरीर और भोगों से विरक्त होकर तीनों प्रकार का संवेग धारण करना चाहिये, भगवान जिनेन्द्रदेव की आज्ञा को अच्छी तरह पालन करना चाहिए अपनी इच्छानुसार प्रवृत्तिका, मिथ्यात्व की आराधना का, और आत्मा के नाश होने को अकल्याण होने का दूर से ही त्याग कर देना चाहिये तथा यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हुये संयम की विराधना किंचित मात्र भी नहीं करनी चाहिये। मार्ग में न धीरे चलना चाहिये न जन्दी चलना चाहिए, न ठहरना चाहिये, न खड़े होना चाहिये और न किसी के साथ बात चीत करनी चाहिये। इस प्रकार अपनी इच्छानुसार चर्या

गदिषा

भाग्दी

धिनतो गेह मिदं हि निर्धनस्य मो । इति जातु न संकल्पं हृदि धते जितेन्द्रियः ॥४४॥ गृहपंक्त्या क्रमेणासौ प्रविशेच्छावकालयम् । श्रम्ये भित्ताचरा यावदायान्ति तावदेव हि ॥४६॥ श्रप्रति श्राहतिस्तस्मान्निर्गच्छेद् द्रुतमात्मवान् । विधिना वा प्रतिग्राहितस्तिष्ठेद् योग्य भूतले ॥४०॥ स्वांध्रि भोजनदान्तृणां स्थित्ये निरीत्त्य सद्धराम् । त्रस जीवादिसंत्यकां कायस्थित्यर्थमात्मवान् ॥४५॥ पादयोरंतरं कृत्वा चतुरंगुलसंमितंम् । निविच्छद्रं पाणिपात्रां विधाय तिष्ठेत्सुसंयतः ॥४६॥ सिद्धभिनतं ततः कुर्यान्निष्पापं प्रासुकाशनम् । विधिना दीयमानं स प्रतीच्छेत् चुद्धिहानये ॥४०॥ यथागतं तदन्नं स सरसं वा रसातिगम् । स्वादं त्यक्त्वा भजेद्गोचारादि

गदना

करनी चाहिये ॥४२-४४॥ उन जितेन्द्रिय मुनियों को "यह किसी धनी का घर है अथवा यह किसी निधन का घर हैं" ऐसा संकल्प अपने हृदय में कभी नहीं करना चाहिये ॥४५॥ उन मुनियों को घरों की पंक्ति के अनुक्रम से ही आवकों के घर प्रवेश करना चाहिये और वहीं तक जाना चाहिये जहाँ तक अन्य साधारण भिच्क जाते हों ॥४६॥ यदि वहाँ पर किसी ने प्रतिग्रहण न किया हो तो श्रातमा के स्वरूप को जानने वाले उन मुनियों को वहाँ से शीघ्र ही निकल जाना चाहिये। यदि किसी ने विधि पूर्वक प्रतिग्रहण कर लिया हो तो उनको अपने योग्य पृथ्वी पर खड़े हो जाना चाहिये ॥४७॥ तदनंतर आत्मा के स्वरूप को जानने वाले उन मुनियों को आहार करने के लिये उस पृथ्वी को देखना चाहिये कि वहाँ पर अपने खड़े होते को और दाताओं के खड़े होने को स्थान है वा नहीं और वह पृथ्वी त्रस जीवों से रहित है वा नहीं ॥४८॥ फिर उन मुनियों को अपने दोनों पैरों में चार श्रंगुल का श्रंतर रख कर खड़ा होना चाहिये और अपने दोनों करपात्रों को छिद्र रहित वना लेना चाहिये ॥४९॥ तदनंतर उन मुनियों को सिद्ध भक्ति करनी चाहिये और फिर चथा वेदना को दूर करने के लिये विधि पूर्वक दिये हुये पापरहित प्राप्तक आहार को ग्रहण करना चाहिये ॥५०॥ दाता के द्वारा दिया हुआ जो अन्न सरस हो वा नीरस हो उन मुनियों को अपना स्वाद छोड़ कर ग्रहण कर लेना चाहिये। उन मुनियों को खड़े होकर आहार लेना चाहिये और गोचार आदि पाँच प्रकार की द्वित पूर्वक आहार ग्रहण करना चाहिये ॥५१॥ पहला गोचार दूसरा

मुंद प्रद

गद्दा

पंचिवधं स्थितः ॥ ४१॥ गोचारः प्रथमो भेदो परोज्ञमृज्ञणाद्धयः । तृतीय उद्गिन्प्रशमनाख्यश्चतुर्थकः ॥४२॥ श्रमराहारनामाथ श्वश्चपूरण्संज्ञकः । एतेः पंचिवधेरत्र भे मुक्तेशनं यतिः ॥४३॥ यथोपनीयमानं तृणादिकं दिन्ययोपिता । गौश्चाभ्यवहरत्यत्र न तदंगं निरीच्यते ॥ ४४॥ स्थालंकार धारिण्या दिन्य नार्योप ढौिकतम् । पिंडं गृह्मति सयोगी त्तस्या रूपं न पश्यति ॥ ४४॥ श्रथवा गौर्यथा नानातृण् नीरादि संचयम् । न सर्व मीहते किंतु यथालन्धं भनेत्यदा ॥ ४६॥ तथात्ररस सुस्वादन्यंजनादिसमीहते । नैकी कृतं मुनिः किंतु यथालन्धं मुनिः तत् ॥ ४६॥ तथात्ररस सुस्वादन्यंजनादिसमीहते । नैकी कृतं मुनिः किंतु यथालन्धं मुनिः तत् ॥ १६॥ तथात्ररस सुस्वादन्यंजनादिसमीहते । नैकी कृतं मुनिः किंतु यथालन्धं मुनिः तत् ॥ १५॥ स्विध्यतं विधाय भोः । नयद् देशांतरं वैद्ययः शकटीं रत्नपूरिताम् ॥ १५॥ गुण्यत्नभृतां तद्वन्द्वरिर शकटीं मुनिः । स्वल्पान्मृत्त र्यज्ञास्मात्रापयेन्द्विवपत्तनम् ॥ १६॥ समुत्थितं यथा विहेह भांडागारे भृते विणिक् । रत्नायैः शमयेन्द्रीत्रं गुज्यशुच्यादिवारिणा ॥ ६०॥ तथोतियतं ज्ञुधाविहेह

व्यवमृत्रण, तीसरा उदराग्निप्रशमन चौथा अमराहार और पाँचवाँ स्वअपूरण इस प्रकार पाँच प्रकार की वृत्ति रखकर मुनि आहार ग्रहण करते हैं ॥५२-५३॥ जिस प्रकार कोई सुन्दर स्त्री किसी गाय को घास अस डालने आती है तो वह गाय उस घास अस को ही खाने लगती है वह गाय उस सुन्दर स्त्री के शरीर को नहीं देखती इसी प्रकार वस्त्राभृपणों को धारण करने वाली किसी दिव्य सुन्दर स्त्री के द्वारा दिये हुये आहार को श्रेष्ठ मुनिराज ग्रहण कर लेते हैं परंतु उसके रूप को नहीं देखते ॥५४-५५॥ अथवा जिस प्रकार गाय अनेक प्रकार के घास भ्रस को वा पानी को चाहती नहीं कित जो सामने आजाता है उसी को खा लेती है उसी प्रकार मुनिराज भी अन रस स्वादिष्ट व्यंजन आदि किसी की इच्छा नहीं करते किंतु जो कुछ दाता दे देता है उसे इकट्ठा कर खा लेते हैं। इसको गोचार प्रति कहते हैं ॥५६-५७॥ जिस प्रकार कोई बैश्य रत्नों से भरी हुई गाड़ी को पहियों की धरी में योड़ी सी चिकनाई लगा कर देशांतर में ले जाता है उसी प्रकार मुनिराज भी गुणरूपी रत्नों से भरी हुई इस शरीररूपी गाड़ी को चिकनाई के समान थोड़ा सा आहार देकर इस आत्मा को मोध नगर तक पहुँचा देते हैं। इसको अचमृच्या वृत्ति कहते हैं ॥४८-४८॥ जिस प्रकार कोई वैश्य रत्नाहिक से मरे हुए मंडागार में ( भंडारे में ) अगिन के लग जाने पर तथा उसकी ज्वाला बढ़ जाने

विद्या

**新班班班班** 

० हो ०

।।००॥

मुद्दे शमयेग्रमा । सरसेतर भक्तेन दगादि रत्न हेतवे ॥६१॥ यथा स्वगेह मध्यस्थं गृहां गर्तं प्रपूरयेत् । येन केनोपनीतेन कतवारेण नान्यथा ॥६२॥ तथादर गतं अत्रं पूरयेत्संयमी किनत् । यादक् तादक् विधान्नेन नच पिष्टाशनादिना ॥६३॥ त्रमरोत्रं यथा पद्माद् गंधं गृद्धाति तद्भवम् । व्राणेन न मनाक् तस्य वाधां जनयति स्फुटम् ॥६४॥ तथा हरित चाहारं दसं वात्रजनेकिः । न मनाक् पीडयेद् दातृन जात्वलाभाल्पलाभतः ॥६४॥ इति पंचविधाहारं भजन् योगी कचित्यजेत् । द्वात्रिंशदंतरायाणामन्तरायागते सित् ॥६६॥ काकोमेध्यं तथा छिदि रोधनं रुधिरं ततः । अश्रुपाताभिधो जान्वधः परामर्श संज्ञकः ॥६७॥ अन्तरायस्ततोजान परिव्यतिक्रमाह्नयः । नाभ्यधो निर्गमनाख्यः स्वप्रत्याख्यान सेवनात् ॥६६॥ तथा जीववधः काकादि पिंडहरणाभिधः । पिंडस्यपतनं

पर शीघ्र शुद्ध वा अशुद्ध पानी से उसे बुक्ता देता है उसी प्रकार मुनिराज भी सम्यन्दर्शन आदि रत्नों की रक्ता करने के लिये अपने पेट में बढ़ी हुई चुधा रूपी वन्हि को सरस वा नीरस आहार लेकर शीघ ही बुभा देते हैं इसको उदराग्निप्रशमन वृत्ति कहते हैं ॥६०-६१॥ जिस प्रकार कोई गृहस्थ अपने घर के मध्य के गहरें को किसी भी कूड़े कर्कट से भर देता है उसके लिए अच्छी मिट्टी की तजबीज नहीं करता उसी प्रकार मुनिराज भी अपने पेट के गड्ढे को जैसा कुछ मिल गया उसी अन से भर लेते हैं उसको भरने के लिए मिष्ट भोजन की तलाश नहीं करते। इसको अअपूर्ण वृत्ति कहते हैं ॥६२-६३॥ जिस प्रकार भ्रमर श्रपनी नासिका के द्वारा कमल से गंध को ग्रहण कर लेता है और उस कमल को किंचितमात्र भी वाधा नहीं देता उसी प्रकार मुनिराज भी दाता के द्वारा दिये हुये आहार को ग्रहण कर लेते हैं परंतु चाहे उन्हें आहार मिले वा न मिले अथवा थोड़ा ही मिले तो भी वे मुनिराज किसी भी दाता को रंचमात्र भी पीड़ा नहीं देते हैं। इसको आमरी पृत्ति कहते हैं ॥६४-६५॥ इस प्रकार वे मुनिराज पाँच प्रकार के आहार को ग्रहण करते हैं यदि उस समय वत्तीस अंतरायों में से कोई श्रंतराय त्राजाय तो उस आहार को भी छोड़ देते हैं ॥६६॥ काक १ अमेध्य २ छिद ३ रोधन ४ रुधिर ५ अश्रुपात ६ जान्वधः परामर्श ७ जानुपरि व्यति क्रम = नाम्यधो निर्गमन ६ प्रत्याख्यात सेवन १० जीव वध ११ काकादि पिंडहरण १२ हस्तात् पिंडपतन १३ पाणिपात्रे जंतवध १४

मृद् प्रव

119811

हस्तात्पाणी जन्तुवधस्ततः ॥६६॥ मांसादि दर्शनं चोषसर्गः पादद्वयान्तरे । अजेत्पंचेन्द्रियो जीवः संपातो भाजनस्य च ॥७०॥ उद्यारः प्रस्रवणं चाभोज्यगेहप्रवेशनम् । मूच्छाया पतनं चोपवेशनं दष्टनामकः ॥७१॥ भूमिसंस्पर्शनामाथ निष्ठीवन समाद्वयः । उदरा त्संयतस्यैव कृमिनिर्गमनं ततः ॥७२॥ अदत्त प्रहणं शस्त्रीः प्रहारो ग्रामदाहकः । पादेन प्रहणं किंचि त्वस्तु भूमेः करेण च ॥७३॥ अन्तराया इमे होया द्वाविशत्संख्यका मुनेः । अलाभ हेतवोश्रादौ वद्वयमाणाः प्रथक् प्रथक् ॥७४॥ स्थितस्य गच्छतो चोपरि व्युत्सर्गं प्रकुर्वते । काकाद्या पित्रणोयं स काकान्तरायनामकः ॥७४॥ गच्छन्मार्गं स्वपदिनामेथ्यं यदि यतिः स्युशेत् । जायते वमनं स्वस्य योगिनोधिषपाकतः ॥७६॥ यदि कश्चित्करोत्येव यमिनो धरणादिकम् । आत्मनो वा परस्यासौ कृधिरं यदि परयित ॥७५॥ दुखः शोकादिभिः स्वात्मनो श्रुपातो भवेद्यदि । अत्यक्षदः परेणं वासन्नानां मरणादिभिः ॥७५॥

मांसदर्शन १५ उपसर्ग १६ पादान्तर पंचेन्द्रिय जीव गमन १७ भाजन संपात १८ उच्चार १६ प्रस्रवण २० अभोज्य गृह प्रवेश २१ मुर्कापतन २२ उपवेशन २३ दंग्ट २४ भूमिस्पर्श २५ निष्ठीवन २६ उदर कृमि निर्ममन २७ अदत्त ग्रहण २८ शस्त्रग्रहार २६ ग्रामदाह ३० पादेन ग्रहण ३१ हस्तेन ग्रहण ३२। इस प्रकार मुनियों के भोजन के ये वत्तीस अंतराय हैं और आहार के लाभ में वाधा डालने वाले हैं। यागे इन सबका स्वरूप यलग यलग कहते हैं ॥६७-७४॥ मुनिराज चाहे याहार के लिये चल रहे हों अथवा मैठे हों उस समय यदि कोई कौवा वा बाज आदि पत्ती उनके ऊपर वीट कर दे तो उन मुनि के काक नाम का अंतराय होता है ॥७५॥ यदि मार्ग में चलते हुए मुनि के पैर में विष्ठा लग जाय वा विष्ठा का स्पर्श हो जाय तो उनके अमेध्य नाम का अंतराय होता है। यदि मुनि के पाप कर्म के उदय से वमन हो जाय तो छिंदै नाम का अंतराय होता है ॥७६॥ यदि कोई मुनि को रोक ले तो रोधन नाम का अंतराय होता है। यदि वे मुनि अपने शरीर से निकले हुये अथवा दूसरे के शरीर से निकले हुए रुधिर की देखले तो उनके रुधिर नाम का अंतराय होता है ॥७७॥ यदि दःख वा शोकादिक के द्वारा मुनि के आँद्र निकल आर्चे अथवा किसी आसन ( नजदीकी ) पुरुष के मरण ही जाने से रोने वाले दूसरों के आँसुओं को वे मुनि देख लेवें तो उनके अश्रुपात नामका

गिउशा

भाव्हीव

मू० प्रव

HURI

यदि जानोरघो मागे करोति स्पर्शनं मुनिः । व्यति कमं विधनो च जानोरुपरि कोरणात् ॥ १६॥ नाभेरघः शिरः कृत्वा कुर्यान्निर्गमनं यतिः । मुने नियमितस्यैव वस्तुनो भन्नणं भवेत् ॥ ५०॥ आत्मनः , प्रतोऽन्येन कियतेगिवधीयदि । काकाचाः पाणितः पिंडं योगिनीपहरन्ति च ॥ ५१॥ प्राममात्रं पतेद्दस्ताद्मु जानस्य यतेयदि । मित्रवते स्वयमागत्य पाणौ जंतुश्च पापतः ॥ ५२॥ परयेग्रदि प्रमादेन मामादीन्तंयतोऽशुभान् । योगिनो यदि जायेतोपसर्गी नृसुरादिजः ॥ ५३॥ पादयोरन्तरे गच्छेजीवः पंचेन्द्रियो मुनेः । पारिवेषकहस्तादे भौजनं च

अंतराय होता है ।।७८॥ यदि वे मुनि जंघा के नीचे के भाग को स्पर्श कर लें तो उनके जान्वधः परामर्श नाम का अंतराय होता है। यदि वे मुनि किसी कारण से जंघा के ऊपर व्यतिक्रम कर लें जंबा से ऊंची सीढ़ी पर इतनी ऊंची एक ही डंडा या सीढ़ी पर चढ़े तो उनके जानूपरिव्यतिक्रम नाम का अंतराय होता है ॥७६॥ यदि मुनि नाभि से नीचे अपना शिर कर के निकलें तो उनके नाभ्यवी निर्गमन नाम को अंतराय होता है। यदि वे मुनि त्याग किए हुये पदार्थ को भन्नण कर लें तो उनके प्रत्याख्यात सेवन नाम का अंतराय होता है ॥८०॥ यदि कोई मनुष्य अपने सामने ही किसी जीव को मार डाले तो उन मुनियों के जीव वध नाम का अंतराय होता है। यदि काक आदि पन्नी मुनि के हाथ से आहार के पिंड को अपहरण कर ले तो उन मुनि के काकादि पिंडहरण नाम का अंतराय होता है ॥ दशा यदि आहार करते हुए मुनि के हाथ से एक ग्रास के समान आहार गिर जाय तो उनके पिंडपतन नाम का अंतराय होता है। यदि पाप कर्म के उदय से कोई जीव स्वयं आकर मुनि के हाथ पर मर जाय तो उनके पाणिपात्रे जंतुवध नाम का अंतराय होता है ॥ = २॥ यदि मुनि अपने प्रमाद से मांसादिक अशुभ पदार्थी को देख लें तो उनके मांसदर्शन नाम का अंतराय होता है, यदि उन मुनि के ऊपर कोई मनुष्य देव वा तिर्यंच उपसर्ग करे तो उनके उपसर्ग नाम का अंतराय होता है ॥=३॥ यदि मुनि के दोनों पैरों के मध्य में से कोई चूहा आदि पंचेन्द्रिय जीव निकल जाय तो उनके पदांतर पंचेन्द्रिय जीव गमन नाम का अंतराय होता है। यदि दान देने वाले के हाथ

पतेगदि ॥ दशा स्रवेदुबार एवोदराच मूत्रादिकं यतेः । प्रवेशो यदि जायेत चांडालादि गृहेस्य च ॥ दशा मूर्च्छा-दिना पतेद्योगी क्रुर्यायपुपवेशनम् । श्वादिभिर्यदि दष्टः स्थान्मुनिः स्वपापकर्मणा ॥ दशा सिद्धभक्तो कृतायां स्वहस्तेनासी घरां स्पृरोत् । निष्ठीवनं विधत्ते वा चिपेत् श्रष्ठेष्मादिकं यमी ॥ दशा निर्णेच्छति त्वयं चास्योदरादेव कृमिर्वहिः । किंचिल्लामेन गृहाति सोदत्तं परवस्तु च ॥ दशा खड्गादिभिः प्रहारः स्था स्वात्मनो वा परांगिननाम् । जायते गृह दाह्छ किंचिद् गृहाति सोद्रिणा ॥ दशा यद्यादत्ते करेणासी किंचिद्वस्तु महीतलात् ।

से कोई वर्तन गिर जाय तो उन मुनि के आहार में भाजन संपात नाम का अंतराय होता है ॥=४॥ यदि मुनि के उदर से मल निकल यावे तो उचार नाम का अंतराय होता है, यदि मूत्र निकल पड़े तो प्रस्वयण नाम का खंतराय होता है। यदि आहार के लिये फिरते हुये मुनि किसी चांडालादिक के घर में प्रवेश कर जाँय तो उनके अभोज्य गृह प्रवेश नाम का अंतराय होता है ॥=५॥ यदि आहार करते हुये मुनि मुर्च्छी त्रादि के कारण से गिर जाँय तो उनके पतन नाम का अंतराय होता है। यदि श्राहार करते हुये मुनि बैठ जाँय तो उनके उपवेशन नाम का अंतराय होता है। यदि पाप कर्म के उदय से कुता आदि कोई जानवर काट ले तो उन मुनि के देंप्ट नाम का अंतराय होता है ॥=६॥ यदि मुनि सिद्धभक्ति करने के बाद अपने हाथ से पृथ्वी को स्पर्श कर लें तो उनके भूमिस्पर्शन नाम का अंतराय होता है। यदि वे मुनि सिद्धभक्ति के बाद थूक दें अथवा कफ थूक दें तो उनके निष्ठीवन नाम का अंतराय होता है ॥=७॥ यदि मुनि के उदर से अपने आप कोई कीड़ा बाहर निकल आवे तो उदर कृमिनिर्गमन नाम का अंतराय होता है। यदि वे मुनि किसी लोभ के कारण विना दिये हुने किसी परपदार्थ को प्रहेण करलें तो उनके अदत्तग्रहण नाम का अंतराय होता है ॥==॥ यदि कोई मनुष्य उन मुनि पर तलवार आदि शस्त्र का प्रहार करें, वा उनके सामने अन्य किसी मनुष्य पर प्रहार करें तो उन मुनि के शस्त्र प्रहार नाम का अंतराय होता है। यदि आहार के समय उसी गाँव के किसी घर में अग्नि लग जाय तो ग्राम दाह नाम का अंतराय होता है। यदि वे मुनि अपने पैर से कोई वस्तु उठा कर ग्रहण कर लें तो उनके पादेन ग्रहण नाम का अंतराय होता है ॥ दह।। यदि वे

lluan

मु० प्रव

Work!

द्वातिश त्संख्यका एते अन्तराया मतामुनेः ॥६०॥ अन्येषि वहनः सन्ति मोजनालाभकारिणः। चांडाल स्पर्श साधर्मिक मृत्याद्य एव मोः ॥६१॥ एपामन्यतमः कश्चिरंतरायः स्वक्रमेणा । ययायाति तदाहारमद्ध मुक्तं त्यज्यमी ॥६२॥ ततोसी संयतो हो नानन्तरायान् प्रपालयन् । स्वादुः त्यक्त्या चरीं कृत्या प्रयाति स्वाश्रमं द्रुतम् ॥६३॥ न तत्रोपविशेद् योगी ग्लान्यादिकारणं विना । जल्पनं हसनं वा न कुर्याद् योषिज्ञनादिभिः ॥६४॥ किंतु स्वगुरुमासाद्य नत्वा भक्त्या चतुर्विधम् । प्रत्यारख्यानं स गृहीयात्स्वशक्त्या कर्महानये ॥६४॥ तत्रोतीचार शुष्ट्यर्थं निदा गहीदिपूर्वकम् । सुनिः कुर्योद्ध गोचारी प्रतिक्रमणमंजसा ॥६६॥ पुनः कर्मचयायासौ

मुनि अपने हाथ से पृथ्वी पर से कोई वस्तु उठा लें तो उनके हस्तेनग्रहण नाम का अंतराय होता है। इस प्रकार मुनियों के आहार की निषेध करने वाले ये बत्तीस अन्तराय माने हैं ॥६०॥ इनके सिवाय चांडाल का स्पर्श हो जाना किसी साधर्मी की मृत्यु हो जाना आदि और भी भोजन में वाधा डालने वाले बहुत से अन्तराय हैं ॥६१॥ अपने कर्म के उदय से इन अन्तरायों में से यदि कोई भी अन्तराय त्राजाय तो मनियों की उसके वाद आहार का त्याग कर देना चाहिये आधे खाये हुये आहार का भी त्याग कर देना चाहिये ॥ ६२॥ तदनंतर उन मुनियों को इन अन्तरायों का पालन करते हुये स्वाद को छोड़ कर चर्या करनी चाहिये और चर्या कर के शीव ही अपने आश्रम में आजाना चाहिये ॥६३॥ मनियों को वहाँ पर ग्लानि आदि किसी कारण के विना बैठना नहीं चाहिये। तथा स्त्री वा पुरुषों के साथ वात चीत वा हँसी कभी नहीं करनी चाहिये ॥ १४॥ किंतु अपने गुरु के पास आकर भक्ति पूर्वक उनको नमस्कार करना चाहिये और कर्मी को नाश करने के लिये अपनी शक्ति के अनुसार चारों प्रकार का प्रत्याख्यान प्रहण करना चाहिये ॥६४॥ तदनंतर उन मुनियों को उस चर्या में लगे हुए अतिचारों को शुद्र करने के लिये निंदा और गर्हा पूर्वक गोचारी प्रतिक्रमण ( आहार में लगे हुये दोपों की समापणा ) करना चाहिये ॥६६॥ इसके बाद उन मनियों को अपने कर्म नष्ट करने के लिये निरंतर शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिये और परमेष्ठियों का सारभूत सर्वोत्कृष्ट प्रशस्त

भारतार

मृष् प्रद

Hiskil

大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的

शास्त्राभ्यामं निरन्तरम् । ध्यानं वा परमं सारं प्रशस्तं परमेष्ठिनाम् ॥६७॥ करोति तत्त्वचिन्तां च भावनां स्वपरात्मनः । निर्विकल्पं मनः कृत्वा संवेग धर्मवासितम् ॥६६॥ न दिवाश्यनं कुर्याद् विकथां नायकारिणीम् । लाभालाभादि पृष्टोपि वदेज्ञातु न संयमी ॥६६॥ बहुनोक्तेन किं साध्यं धर्मध्यानं विना यतिः । एकां कालकलां जातु गमयेन्नाति दुर्लभाम् ॥३००॥ यतो येनपराहारं गृहीत्वा कुर्वते शठाः । चतुर्धा विकथां तेषां वृथा दीनाथसंचयान् ॥१॥ वा ते प्रमादिनो नूनं पराहारादि भक्तणात् । विना रत्नवयं दीना भवन्ति भार वाह्याः ॥२॥ इति मत्वा न कर्तव्यः प्रमादो विकथादिजः । किंतु स्वर्भक्तं संसिध्ये स्थातव्यं मोक्तकं- जिल्लाः ॥३॥ इति मत्वा न वर्तव्यः प्रमादो विकथादिजः । किंतु स्वर्भक्तं संसिध्ये स्थातव्यं मोक्तकं-

ध्यान धारण करना चाहिये ॥६७॥ उन मुनियों को अपने मन के समस्त संकल्प विकल्पों का त्याग कर देना चाहिये तथा मन को संवेग छौर धर्म में स्थिर कर तत्त्वों का चितवन तथा अपने छात्मा की भावनाओं का और अन्य आत्माओं की भावना का चितवन करते रहना चाहिये ॥६८॥ मुनियों को न तो दिन में कभी सोना चाहिये, न पाप उत्पन्न करने वाली विकथायें कहनी चाहिये तथा पूछने पर भी किसी के लाभ वा यलाभ को नहीं वतलाना चाहिये ॥ १६॥ वहुत कहने से क्या लाभ है थों हे से में इतना समक्त लेना चाहिये कि मुनियों को विना धर्मध्यान के अत्यंत दुर्लभ ऐसी काल की एक घड़ी भी नहीं वितानी चाहिये ॥३००॥ इसका भी कारण यह है कि जो अज्ञानी मुनि दूसरे का त्याहार प्रहरा कर के भी चारों प्रकार की विकथा में लगे रहते हैं उनकी दीचा भी व्यर्थ है, क्योंकि विकथाओं के कहने से उनके निरंतर पापों का संचय होता रहता है ॥१॥ अथवा यों कहना चाहिये कि दूसरों का आहार खा खाकर वे प्रमादी बन गए हैं और रतनत्रय के विना वे दीन केवल भार बहन करने वाले वा बोक्ता दोने वाले हैं ॥२॥ यही समक्त कर विकथादिकों से उत्पन्न हुन्ना प्रमाद मुनियों को कभी नहीं फरना चाहिये किंतु मोच की इच्छा करने वाले उन मुनियों को स्वर्ग और मोच की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिये ॥३॥ इस प्रकार कही हुई यह भोजन शुद्धि मुनियों को प्रयत्न पूर्वक प्रति दिन करनी चाहिये। फ्योंकि यह भोजन शुद्धि समस्त धर्मी की खानि है, सारभूत है,

用の実用

वह्तवासाश्च योगो ज्ञातपनाद्यः । छधः कर्म भुजां व्यथीःस्युः पडीग विधातनात् ॥४॥ यथात्र व्यवहाराख्या शुद्धिः सागारिणां परा । भिता शुद्धि स्तथा सारा योगिनां शुद्धिकारिणी ॥६॥ वरं प्रत्यह माहारं निरवग्धं तपस्त्रिनाम् । न च पत्तोपवादादी सागेषं पारणं किचत् ॥०॥ विद्यायेति प्रयत्तेन भित्ताशुद्धिः शिवंकरा । गुण्यत्त्ववनी नित्यं विधेया भव भाकत्भेः ॥६॥ सकल चरणमूलां दुःख दावाम्बु वृष्टिं जिन मुनिगण सेव्यां स्वात्त कर्मारि शस्त्रीम् । परम सुगुण खानिं स्वर्गमोत्त दुधात्रीं भजत परमयत्नादेषणा शुद्धिमार्याः ॥६॥ ज्ञानसंयमशौचोप करणानां प्रयत्ततः । यत्संस्तरादि वस्तूनां प्रहणं कियते वृष्टैः ॥१०॥ नित्तेपणं निरीत्त्यो

चारित्र की जड़ है और गुणों की खानि है ॥४॥ जो मुनि अवःकर्म जन्य आहार को प्रहण करते हैं उनके छहों प्रकार के जीवों के घात करने का पाप लगता है अतएव उनके अनेक उपवास, और त्रातापन त्रादि योग सब न्यर्थ हो जाते हैं ॥४॥ जिस प्रकार गृहस्यों की उत्कृष्टि शुद्धि न्यवहार शुद्धि कहलाती है उसी प्रकार मुनियों को शुद्धि करने वाली सारभुत्र भिन्ना शुद्धि समभनी चाहिये ॥६॥ मुनियों को निर्दोष त्राहार प्रति दिन कर लेना अच्छा परंतु पंद्रह दिन वा महीने भर का उपवास कर के पारणा के दिन सदीव छाहार करना अच्छा नहीं ॥७॥ यही समक्त कर संसार से भयमीत रहने वाले मुनियों को गुणरूपी रत्नों की खानि और मोच प्रदान करने वाली भिचा की शुद्धि प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिये ॥=॥ इस प्रकार यह एपणा शुद्धि समस्त चारित्र की मूलकारण है, दु:ख रूपी दावानल अग्नि के लिये पानी की वर्षो है, भगवान जिनेन्द्रदेव और समस्त मुनिगण इसकी सेवा करते हैं इसको पालन करते हैं, अपनी इन्द्रियाँ और कर्मरूपी शत्रु को नाश करने के लिये यह भिचा शुद्धि एक अमोघ शस्त्र है, सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठ गुणों की खानि है और स्वर्ग मोच रूपी बच को बढ़ाने के लिये धाय के समान है। अतएव मुनियों को परम प्रयत्न पूर्व क इस एपणा शुद्धि को धारण करना चाहिये ॥ ॥ बुद्धिमान मुनि ज्ञान के उपकरणों को, संयम के उपकरणों को, शौच के उपकरणों को अौर सोने चैठने के साधनों को नेत्रों से अच्छी तरह देख कर तथा कोमल पीछी से शोध कर प्रयत्न

सार्वाः

الدحال

च्चेश्रत्यस्यां प्रतिलेख्यवे । मृदु पिच्छिकयादान निदोपा समितिश्च सा ॥११॥ पुस्तकायुपधीन साधुः कार्यार्थं चतुपा मृहुः । विलोक्य प्रतिलेख्यात्रगृद्धीयात्स्यापयेत्तया ॥१२॥ संस्तरं फलकं वान्योपधि राष्ट्रौ न चालयेत् । सित कार्येषि योगीन्द्रो जीववाधाधिशंकया ॥१३॥ यतौ रात्रौ न दृश्यन्ते सूद्तमाः स्थूलाश्चवंतवः । तस्मात्तन्त्रां शुवं तेषां विराधना ॥१४॥ दिवसे वा प्रदेशे वहं धकारान्विते वुधेः । श्रद्दिगोचरे कार्यं वस्तूनां स्थापनादि न ॥१४॥ पद्दके फलके न्यत्र वाचले शयनासनम् । जीववाधाकरं जातु न कर्तव्यं व्रतार्थिभः ॥१६॥ धर्मोपकरणादीनां नियमप्रतिलेखनम् । श्रादान स्थापना काले तथा दुष्प्रति लेखनम् ॥१७॥ महासंयम संसिध्ये सहसा प्रतिलेखनम् । श्रयत्न मनसा जातु न कार्यं संयतैः क्षवित् ॥१८॥ किंतु कुर्यात्प्रयत्नेन प्रहण् स्थापना—

पूर्वक ग्रहण करते हैं और प्रयत्न पूर्वक ही रखते हैं उनकी इस क्रिया को आदान निच्नेपण समिति कहते हैं ॥१०-११॥ साधुय्रों को पुस्तक यादि ज्ञान के समस्त साधन अपने कार्य के लिये नेत्रों से अच्छी तरह देख कर तथा पीछी से शोध कर ग्रहण करना चाहिये और इसी प्रकार देख शोध कर रखना चाहिये ॥१२॥ मुनियों को आवश्यक कार्य होने पर भी अनेक जीवों की वाधा के डर से रात्रि में अपने सोने बैठने के पाट को वा अन्य संस्तर को कभी हिलाना व चलाना नहीं चाहिये ॥१३॥ क्योंकि रात्रि में सूचम वा स्थूल कोई भी जीव दिखाई नहीं देते अतएव उस पाट व संस्तर के हिलाने चलाने में बहुत रीघ्र उन जीवों की विराधना हो जाती है ॥१४॥ यद दिन भी हो और जिस किसी श्रंधेरे स्थान में बहुत अंघेरा हो कुछ दिखाई न देता हो उसमें भी किसी पदार्थ को नहीं रखना चाहिये ॥१५॥ त्रती मुनियों को हिलने डुलने वाले तखते पर वा पाट पर न कभी सोना चाहिये और न बैठना चाहिये क्योंकि ऐसे आ़सन पर सोने बैठने से अनेक जीवों की वाधा हो जाती है ॥१६॥ मुनियों को धर्मीपकरणों के उठाने वा रखने में निंदनीय अप्रति हंसन (पींद्वी से शुद्ध नहीं करना नहीं देखना आदि ) कभी नहीं करना चाहिये तथा दुष्प्रतिलेखन ( अच्छी तरह न देखना न अच्छी गरह पीछी से शोधना यों ही इवर उवर पीछी मार देना ) भी नहीं करना चाहिये तथा महा संयम की सिद्धि के लिये सहसा प्रतिलेखन ( जन्दी जन्दी देख शोध लेना ) भी नहीं करना चाहिये और

110011

सृ० प्रव

11:5411

दिकम्। रानैः स प्रतिलेख्येदय स्त्रोपधीनां मुहुर्मुहुः ॥१६॥ इमां ये सिमुति सारां निष्प्रमादा भजंति वै। तेपां मार्च व्रतं पूर्णं व्रतानां मूलकारणम् ॥२०॥ विनेमां सिमिति योत्र शिथिला विहरन्ति मोः । ध्नन्ति स्यूलांगिः राशीस्ते का कथा सूद्रमदेहिनाम् ॥२१॥ मत्वेति मुनयो नित्यं पालयन्तु द्याप्तये। इमां सुसमिति यत्नादर्शन प्रति लेखनैः ॥२२॥ वृप्प्रमुनि निपेट्यां स्वर्गसोपानपंक्ति शिवशुभगति वीथीं निर्जरा संवरस्य । भुवि सकल विधीनां हेतुभूतां मुनीन्द्राः प्रभजत सिमिति चादान निद्येषणा स्थाम् ॥२३॥ एकान्ते निर्जने दूरे संवते दृष्ट्य-

विना प्रयत्न तथा विना मन के भी कभी प्रतिलेखन नहीं करना चाहिये ॥१७-१≈॥ किंतु अपने धर्मीपकरणों का ग्रहण और स्थापन प्रयत्न पूर्वक बार बार देख कर और बार बार पीछी से शोध कर धीरे धीरे करना चाहिये ॥१६॥ जो मुनिराज प्रमाद रहित होकर इस व्यादान निचोपण नाम की सारभूत समिति को पालन करते हैं उनके समस्त बतों का मूल कारण ऐसी पहिला अहिंसा महावत पूर्ण रीति से पालने होता है ॥२०॥ इस आदान निचोपण समिति की पालन किये विना जो शिथिलाचारी मुनि विहार करते हैं वे अवश्य ही अनेक स्थूल जीवों के समूह का नाश करते हैं फिर भला पत्म जीवों की तो बात ही क्या है अर्थात् सत्म जीवों का तो बहुतों का नार्श होता है । २१॥ यही समभ कर मिनियों को जीवों की दया पालन करने के लिये अच्छी तरह देख कर और अच्छी तरह पीछी से शोध कर प्रयत्न पूर्वक इस आदान निचोपण समिति को पालन करना चाहिये ॥२२॥ इस आदान निचेपण समिति को सर्वोत्कृष्ट मुनि भी पालन करते हैं, यह स्वर्ग के लिये सीदियों की पंक्ति है, मोच का मार्ग है तथा शुमगतियों का मार्ग है और कमीं की निर्जरा की तथा संवर की समस्त विधियों का कारण है। अतएव हे मुनिराजो ! आप लोग भी इस आदान निन्नेपण समिति का पालन करो ॥२३॥ मुनि लोग जो मल मूत्र करते हैं वह ऐसे स्थान में करते हैं जो एकांत हो, निर्जन हो, द्र हो, दका हो अर्थात् आड़ में हो, दिष्ट के अगोचर हो, जिसमें विल आदि न हो, जो अचित्त हो, विरोध रहित हो अर्थात् जहाँ किसी भी रोक टोक न हो और जिसमें जीव जंत न हों

भारतरीक

मृष् प्रव

list.

गोचरे । विलादि रिहतेऽचिनोऽविरोधे जन्तुवर्जिते ॥२४॥ प्रदेशे क्रियते यत्स्त्रोचार प्रस्वयणदिकम् । दृष्टिपूर्वे प्रतिष्ठापनिका मा समितिर्मता ॥२४॥ मलमूत्रादिकं सर्वे श्रेष्टिमीन्छीवनादि च । प्रासुकं भूतलं वीद्य प्रतिलेख्य चिपयमी ॥२६॥ चपायां दिवसे वात्र प्रदेशे दृष्टिगोचरे । कार्योद्भवं मलं सर्वे तिपेजातु न संयमी ॥२७॥ श्लेष्मादिकं परिचिष्य धरादी वालुकादिभिः । छादयन्तु बुधा यत्नाज्ञन्तुपातादिशंकया ॥२८॥ किमत्र वहुनोक्तेन पर्वमन्तर्मलोज्यनम् । प्रवष्टमभं च कुट्यादी वपुःकंद्रयनादिकम् ॥२६॥ प्रन्यद्वा त्यजनं किंचिल्लोकन प्रतिलेखनः । विना जातु न कर्तव्यं संवराय मुमुज्ञिमः ॥३०॥ यतो येन्तर्मलं मूढा चिपन्ति यत्नतो विना । त्रसांस्ते मारयन्त्यत्र का वार्ता स्थावरांगिनाम् ॥३१॥ मत्वेति सर्वे यत्नेनाजोमां समितिमूर्जिताम् ।

ऐसे स्थान में देख शोध कर वे मुनिराज मल मुत्रादिक करते हैं इसको प्रतिष्ठापना समिति कहते हैं ॥२४-२५॥ मुनियों को प्राप्तक भूमि देख कर और पीछी से शुद्ध कर फिर उस पर मल मुत्र कफ थुक नाक का मल आदि डालना चाहिये॥२६॥ चाहे दिन हो और चाहे रात हो जो प्रदेश दृष्टि के गोचर नहीं होता जो स्थान दिसाई नहीं देता उस स्थान पर मुनियों को अपने श्रीर का कोई भी मल वहीं डालना चाहिये ॥२०॥ बुद्धिमान संयमियों को चाहिये कि वे पृथ्वी पर कफ वा नाक का मैल डाल कर उसके ऊपर वालू डाल दें जिससे कि उसमें किसी जीव के पड़ कर मर जाने की शंका न रहे ॥२=॥ बहुत कहने से क्या लाभ है थोड़े से में इतना सम्भ लेना चाहिये कि मीच की इच्छा करने वाले संयभियों को जो कुछ करना हो दूर वा समीप में मलं मूत्र कफ आदि का त्याग करना हो किसी दीवाल से शरीर खुजलाना हो अथवा और कोई पदार्थ रखना हो इत्यादि सब काम विना देखे और विना शोधे विना पीछी से शुद्ध किये कभी नहीं करने चाहिये क्योंकि देख शोध कर उठाने रखने से ही कमी का संबर हो सकता है अन्यथा नहीं ॥२६-३०॥ इसका भी कारण यह है कि जो अज्ञानी संयमी विना यत्नाचार के मल मूत्र का त्याग करते हैं वे अवश्य ही त्रस जीवां का घात करते हैं फिर भला स्थावर काय के जीवों की तो वात ही क्या है अर्थात् उनका घात तो होता ही है ॥३१॥ यही समक कर बुद्धिमान संयमियों को मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक पूर्ण अयत्ने के साथ नेत्रों से अच्छी तरह

गिउद्या

भार्टो०

मृ० प्रञ

F.SO

पालयन्तु विदो योगशुध्या दृक्षितलेखनैः ॥ ३२ ॥ जिनवर मुख जातां धर्मरत्नादि खानिं गणधर मुनि सेव्यां स्वर्गसोपानमालाम् । शिवमुख फलवर्लां मुक्तिकामा भजन्तु समिति मपमलां यत्नात्प्रतिष्ठापनाख्याम् ॥३३॥ एताः पंच शुभाकराः सुसमितीः स्वर्मोत्तसौख्यप्रदाः । अन्तातीत गुणाकरा भुवि महा सर्वन्नतान्वाः पराः । ये यत्नेन सुपालयन्ति निपुणास्तेषां च पंचैवस्यः सम्पूर्णानि महान्नतानि सुधियां स्वर्मुक्तिशर्मादयः ॥३४॥ आसां ये शिथिलाः प्रपालन विधौ नियंत्रमादं सदा कुर्वन्त्यत्र द्यादयो त्रतगुणास्तेषां प्रणश्यन्ति मोः । तन्नाशाच महाघमात्महतकं तत्पाकतो दुर्गतौ घोरं स्यादसुखं ह्यमुत्र परमं चांतातिगासंस्रतिः ॥ ३४॥ मत्वेतीह वुधाः प्रयत्नमनसा स्वर्मोन्नसंसिद्धये कारुष्यादिगुणाय मुक्तिजननीः क्रत्स्त्रतान्वाः शुभाः । तीर्थेशादिनिभूतिदाश्च

देख कर तथा पीछी से शोध कर इस सर्वोक्क्रप्ट प्रतिष्ठापन समिति का पालन करते रहना चाहिये॥३२॥ यह प्रतिष्ठापन समिति भगवान जिनेन्द्रदेव के मुख से प्रगट हुई है, धर्मरूपी रत्नों की खानि है, समस्त गणवर देव और श्रेष्ठ मुनि इसकी सेवा करते हैं इसको पालते हैं, यह स्वर्ग के लिये सीढ़ियों की पंक्ति है, मोच सुखरूपी फलों की बेल है और समस्त दोपों से रहित है ऐसी यह प्रतिष्ठापना समिति मोच की इच्छा करने वाले पुरुषों को प्रयत्न पूर्वक पालन करनी चाहिये ॥३३॥ ये ऊपर कही हुई पाँचों समितियाँ कल्याण करने वाली हैं, स्वर्ग मोच के सुख देने वाली हैं अनंत गुणों की खानि हैं और समस्त महावतों की जननी हैं। जो बुद्धिमान मुनि प्रयत्न पूर्वक इन उत्कृष्ट समितियों का पालन करते हैं उन चतुर पुरुषों के पाँचों महावत पूर्णता को प्राप्त होते हैं तथा स्वर्ग मोच के पूर्ण सुख श्रीर कल्याग प्राप्त होते हैं ॥३४॥ जो सुनि इन पाँचों समितियों के पालन करने में शिथिलता करते हैं तथा निंदनीय प्रमाद करते हैं उनके दया आदि ब्रा और गुण सब नष्ट हो जाते हैं। व्रतों के नष्ट होने से आत्मा का चात करने वाला महा पाप उत्पन्न होता है, उस महा पाप के उदय से परलोक में दुर्गतियाँ प्राप्त होती हैं उन दुर्गतियों में महा घोर दुःख उत्पन्न होते हैं श्रीर श्रनंत संसार में परिश्रमण करना पड़ता है ॥३५॥ ये पाँचों समितियाँ मोच की जननी हैं, समस्त ब्रतों की माता हें, कल्याण करने वाली हैं तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि की उत्तम विभृतियों को देने वाली हैं समस्त पापों

गदशा

मितीः पंत्रेय पापातिगाः हग्रत्नादि खनीः भवारिमथनीः संपालयन्त्र्तमाः ॥३६॥ ये पालयन्ति निपुणाः गिनितीः समस्ताः त्राचार्य पाठक सुसाधुमुनीन्द्र वर्गाः । वाह्यान्तरोपविधि रक्तमनोंग वाक्या स्तेषां गुणाय चरणान् प्रणमामि नित्यम् ॥ ३७ ॥

इति मृलाचार प्रदीपकाल्ये भट्टारक श्री सकलकीर्ति विरिचते अष्टाविंशति मृलगुं व्याख्याने पंचसमिति वर्णनो नाम द्वितीयोधिकारः

से रहित हैं सम्यग्दर्शनादिक रत्नों की खानि हैं और संसार रूपी शत्रुओं को नाश करने वाली हैं यही समक्त कर बुद्धिमान् मुनियों को स्वर्ग मोच की सिद्धि करने के लिये और करुणा आदि गुणों को धारण करने के लिये अपने मन में अत्यन्त प्रयत्न कर के इन पाँचों उत्तम सिमितियों का पालन करते रहना नाहिये ॥३६॥ जा आचार्य उपाध्याय साधु वा मुनीन्द्र वर्ग अपने मन वचन काय से वाह्य और आभ्यंतर परिग्रहों का त्याग कर इन समस्त सिमितियों का पालन करते हैं उन समस्त चतुर आचार्य उपाध्याय साधुओं के गुण प्राप्त करने के लिये उनके चरण कमलों को में सदा नमस्कार करता हूँ ॥३३७॥

इस प्रकार आचार्य श्री सकलकीति विरचित मूलाचार प्रदीपक नाम के महा ग्रंथ में श्रद्वाईस मूलगुणों के व्याख्यान में पाँचों समितियों का वर्णन करने वाला यह दूसरा श्रधिकार समाप्त हुआ।



भा०टी०

भा०टी०

मू० प्र॰ ॥हरा।

## तृतीयोधिकारः ।



निर्जिताचफलाप्तांश्च जिनेन्द्रान् सिद्धिमाश्रितान् । इतपंचाचमातंगान् साधुसिंहान् स्तुवेखिलान् ॥१॥ श्रथपंचाचरोधादीन् वच्चेमूलगुणान् परान् । विश्वद्धिं गुणमूलांश्च स्वान्येषां सिद्धिशर्मणे ॥२॥ चच्छः श्रोजेद्रियं बाणं जिह्नास्पर्शं इमानि वे । पंचेन्द्रियाणि जंतूनां सर्वानर्थं कराण्यहो ॥३॥ श्रमीपां गच्छतां स्वस्व विषयेषु निरोधनम् । विधीयतेत्र यत्पंचेन्द्रियरोधाहि ते मलाः ॥४॥ सचित्ताचित्त मिश्राणां रूपाणां स्त्रीनरात्मनाम् ।

## तीसरा अधिकार।

जिन्होंने इन्द्रियों को जीतने का केवल ज्ञान रूपी फल प्राप्त कर लिया है ऐसे जिनेन्द्रदेव की में स्तुति करता हूं तथा जिन्होंने आत्म सिद्धि प्राप्त कर ली है ऐसे सिद्ध परमेष्ठी की स्तुति करता हूँ और पाँचों इन्द्रियों रूपी हाथियों को मारने के लिये सिंह के समान समस्त साधुओं की में स्तुति करता हूँ ॥१॥ अब आगे पाँचों इन्द्रियों के निरोध करने रूप श्रेष्ठ मूलगुणों को कहते हैं ये गुण अपने और दूसरों के समस्त ऋद्वियों और गुणों के मूल हैं इसलिये मोच सुख के लिये उनका निरूपण करता हूँ ॥२॥ चचुः श्रोत्र घाण जिह्वा और स्पर्शन ये पाँच इन्द्रियाँ हैं और जीवों के समस्त अनथीं को करने वाली हैं ॥३॥ ये इन्द्रियाँ अपने अपने विषय ग्रहण करने के लिए जाती हैं उनको विषयों के प्रति न जाने देना उनका निरोध करना पंचेन्द्रियों का निर्मल निरोध कहलाता है ॥४॥ कोई रूप सचिच होता है कोई अचित होता है स्रीर कोई मिश्र होता है तथा स्त्री पुरुषों के रूप गौर वर्ण

गृ० ग० ॥=३॥ गौरादिवर्ण भेदानां दिन्यसंस्थान धारिणाम् ॥४॥ कलान्द्रवादि युक्तानां रागाचैश्वानिरीक्तणम् । सुनीनां यत्म विज्ञेय श्रद्धरोशां निरास्रव ॥६॥ नाना स्त्रीक्ष्यसंस्थान सुशृंगार मुलादिकान् । बहून् नाटकभेदाश्च कला विज्ञान कौतुकान् ॥७॥ श्रनेक चित्र कर्माधान् रागोत्पत्ति करानिष । क्रीडा विनोद दास्यादीन् पत्रयेज्ञातु न संयमी ॥६॥ द्रव्यकांचन रत्नादीश्चित्त व्यामोह् कारिणः । नेपध्य पट्टकूलाद्यान् न च पश्यन्ति योगिनः ॥६॥ भोगोपभोग वस्तृनि संज्ञा वृद्धि कारिण च । पवित्राण्यपवित्राणि नालोकयेद्यमी कचित् ॥१०॥ भूपसामन्त संन्यादीन् रौद्रध्यान विधायिनः । किल संग्राम सर्वोश्च विलोकयित नात्मवान् ॥११॥ कुदेव लिंगी पापंडि मठिवन्त्रानि भूतले । कुतीर्थाण कुशास्त्राणि पडनायतनानि च ॥१२॥ मिथ्यात्ववर्द्धकान्येव स्थानानि

भी होते हैं तथा अन्य वर्ण भी होते हैं। दिव्य संस्थान को धारण करने वाले तथा कला नृत्य आदि से सुशोभित स्त्री पुरुषों के रूप को राग पूर्वक न देखना सुनियों का चचुनिरोध नाम का गुण कहलाता है। यह गुण भी त्रास्रव को रोकने वाला है ॥५-६॥ संयमी मुनियों को अनेक प्रकार की स्त्रियों के रूप, संस्थान, शुंगार वा मुख आदि अंगों को नहीं देखना चाहिये। अनेक प्रकार के नाटक कला, विज्ञान, कीतुक, राग उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के चित्र कर्म, क्रीडा, विनोद, हास्य कर्म श्रादि कभी नहीं देखने चाहिये ॥७-=॥ चित्त को मोहित करने वाले धन, सुवर्ण, रतन, परदे के भीतर के पदार्थ, वस्त्र वा वस्त्र के किनारे आदि मुनियों को कभी नहीं देखना चाहिये ॥६॥ मुनियों को प्राहार भय में थुन परिग्रह बढ़ाने वाले भोगोपभोग के पवित्र वा अपवित्र पदार्थी को भी कभी नहीं देखना चाहिये ॥१०॥ त्रात्मज्ञ पुरुषों को रौद्रध्यान उत्पन्न करने वाले राजा सामंत और उनकी सेना को भी कभी नहीं देखना चाहिये तथा कलयुग के समस्त संग्रामों के देखने का भी त्याग कर देना चाहिये ॥११॥ सम्यन्दष्टी पुरुषों को कुदेव, कुलिंगी, पाखंडी, उनके मठ, उनके प्रतिविव, कुतीर्थ, कुशास्त्र, छहों श्रनायतन, श्रादि कभी नहीं देखने चाहिये। क्योंकि ये बहुत से स्थान मिध्यात्व को बदाने वाले हैं। इसलिए सम्यग्दर्शन रूपी रत्न में मल उत्पन्न होने की शंका से डर कर ऐसे स्थान

112211

भार्टा०

मू० प्र०

प्रचुरान्यि । पत्रयेजातु न सत्दिष्ट र्द्रग्रत्न मलशंकया ॥ १३ ॥ धामशालप्रतोल्यादीन स्थानान् रोग करान् वहून् । अन्यांश्च पत्तानादीन् सं पत्रयेज्जातु न शुद्धये ॥ १४ ॥ ताननीहतप्रत्यात्र कचिद्दष्ट्याघशंकया । रागभीत्याथवा योगी सहसाधोमुलो भवेत् ॥ १४ ॥ रागवुष्यो न पत्रयेद्धि एतांल्लोके चरन्नि । कर्मभिर्वष्यते नाहो किंतुस्यानमुक्त एव सः ॥१६ ॥ रागवुष्यात्र यः पत्रयेदिमां तस्य प्रतिक्तणम् । कचिद्रागः कचिद्द्धेषो जायते मानसेन्वहम् ॥ १७ ॥ ताभ्यां घोरतरं पापं पापाचातिगः भवः । भवेऽनन्तं महादुखं चतुर्गतिभवं ध्रुवम् ॥ १८ ॥ तथाऽजितेन्द्रियारीणां दुद्धियां चंचलात्मनाम् । कथं त्रहाव्रतं तिष्ठेत्तद्विनाक व्रतं तपः ॥१६॥ मत्वेति विश्वयत्नेन चत्रुरोधं सुधीधनाः । रागहान्ये प्रकुर्वन्तु त्रह्मगादिवांकयां ॥ २० ॥ सर्वानर्थकरं च रागजनकं

कभी नहीं देखने चाहिये ॥१२-१३॥ मुनियों को अपने आत्मा की शुद्धि रखने के लिये धाम, कोट, गिलयाँ वा राग उत्पन्न करने वाले नगर आदि बहुत से स्थानों को कभी नहीं देखना चाहिये ॥१४॥ यदि अपनी इच्छा के विना इन पदार्थों में कभी मुनियों की दिष्टि पड़ जाय तो पाप की शंका से अथवा राग के डर से उनको उसी समय अपनी दृष्टि नीची कर लेनी चाहिये अपना मुख नीचा कर लेना चाहिये !।१५।। यद्यपि मुनि इस संसार में सब जगह विहार करते हैं तथापि वे राग बुद्धि से इन पदार्थों को कभी नहीं देखते। ऐसे मुनि कमीं से कभी नहीं वँधते किंतु मुक्त होते हैं उनके आसव नहीं होता किंतु निर्जरा होती है ॥१६॥ जो मुनि इन पदार्थों को राग बुद्धि से देखता है उसके प्रति चर्ण में कहीं राग उत्पन्न होता है, और कहीं मन में द्वेप उत्पन्न होता है। उन राग द्वेष से प्रति दिन घोर पाप उत्पन्न होते रहते हैं उन पापों से अनंत भवों में जन्म मरण करना पड़ता है तथा चारों गतियों में उत्पन्न होने वाले महा दु:ख भोगने पड़ते हैं। इसके सिवाय दुई द्वि को धारण करने वाले जो पुरुष अपनी इन्द्रियों को नहीं जीतते हैं उनका मन सदा चंचल बना रहता है। ऐसी अवस्था में उनका व्रक्षचर्य व्रत कभी नहीं टिक सकता तथा विना ब्रह्मचर्य के व्रत और तपरचरण भी नहीं ठहर सकते ॥१७-१६॥ यही समभ कर बुद्धिमान् पुरुपों को अपना राग घटाने के लिये तथा ब्रह्मचर्य ब्रत के भंग होने की आशंका से पूर्ण प्रयत्न के साथ चत्तु इन्द्रिय का निरोध करना चाहिये ॥२०॥ समस्त

६० प्रव

115311

चतुर्श्र मद्भवले । रोधित्याशु बुधा निरोधनगुणै मीनार्थसंसिद्धये । स्वर्मुक्तैक विधं कुकर्महतकं धर्माकरं यत्मतः कुर्वीच्यं सकलं गुणाम्बुधिमिमं चन्निरोधं सदा ॥२१॥ पद्मपेमी च गांधारो धेवतो मध्यमः स्वरः । पंचमाक्यो निपाद सप्त शब्दानीवना इमे ॥२२॥ एतेपां जीवशब्दानां वीणाद्यचेतनात्मनाम् । रागेणाश्रवणं यत्सः श्रोत्ररोधावहानिक्रत् ॥२३॥ सरागगीतगानाद्या रागकामाग्निदीपिकाः । वीणामृदंगवाद्याश्च न श्रोतव्या निर्तेन्द्रयेः ॥२४॥ श्रुगार युद्ध हास्यादि पोपकाणि ह्यनेकशः । किल कौतृह्लोत्पाद कानि शास्त्राणि जानुचित् ॥२४॥ मिन्धामताघद्यवानि महापापा कराणि च । धूर्तेः प्रज्वितान्यत्र न श्रुयन्ते द्यान्वितेः ॥२६॥ श्रमत्याः कुकथा मिन्धामार्गजा विकथादयः । वृथास्तवान्यनिदाद्या न श्रोतव्याः वृष्टेः कचित् ॥२०॥ कुकाव्यं

संसार में परिश्रमण करते हुये ये चतु समस्त अनथीं को करने वाले हैं और राग की बढ़ाने वाले हैं। इसलिये बुद्धिमान पुरुपों को मोचरूपी पुरुपार्थ को सिद्ध करने के लिये अपनी इन्द्रियों को रोकने रूप गुण से चत्त इन्द्रिय का निरोध करना चाहिये । और चत्रनिरोध नाम के गुण को सदा के लिये धारण करना चाहिये। यह चन्निरोध नाम का गुण स्वर्गमोन्न का एक अदितीय कारण है, अशुभ कमों को नाश करने वाला है धर्म का खजाना है और गुणों का समुद्र है। इस लेये प्रयत्न पूर्वक इसका पालन करना चाहिये ॥२१॥ पङ्ग, ऋपम, गांधार, धैवत, मध्यम, पंचम और निपाद ये जीवों से उत्पन्न होने वाले सात प्रकार के स्वर हैं। जीवों से उत्पन्न हुए इन शब्दों को तथा वीणा आदि धनेतन पदार्थी से उत्पन हुए शब्दों को राग पूर्वक सुनना श्रोत्र निरोध नाम के गुण को हानि पहुँचाने वाला है ।२२-२३॥ राग पूर्वक होने वाले गीत गान वा वीणा मृदंग आदि वाजे राग और कामरूपी श्रीन को बढ़ाने वाले हैं। इसलिये जितेन्द्रिय पुरुषों को कभी नहीं सुनने चाहिये ॥२४॥ सम्यग्दब्टी पुरुप श्रीगार युद्ध हास्य आदि को पुष्ट करने वाले तथा कलियुग का कात्रहल बढ़ाने वाले (परस्पर युद्ध कराने वाले.) अनेक प्रकार के शास्त्रों को कभी नहीं सुनते हैं। जो शास्त्र मिध्यामत रूपी पाप से भरे हुने हैं जो महा पाप उत्पन्न करने वाले हैं और धूर्ती के द्वारा बनाये गये हैं ऐसे शास्त्र भी कभी नहीं गुनते हैं ॥२५-२६॥ बुद्धिमान पुरुषों को असत्य कुकथाएं, मिथ्यामनों की विकथाएं, व्यर्थ की मतुति और दूसरों की निदा कभी नहीं मुननी चाहिये ॥२०॥ इसी प्रकार भिष्यामत से भरा हुआ और

コニメコ

मू० प्र० ॥द्रदे॥ दुर्गतोपेतं न श्रोतन्यमघाकरम् । मुक्त्वा जिनोजितं कान्यं दद्दौः प्रज्ञादिगृद्धये ॥ २६ ॥ यतो जिनेन्द्रकान्येणानघो धर्मोघसंवरः । ताभ्यां स्याच महाप्रज्ञा सतां विश्वार्थदर्शिनी ॥ १६॥ कुकान्यश्रवणेनाघमघान्सति विपर्ययः । तेन पातो द्यादिभ्यस्ततोऽशर्मासतां महत् ॥ ३०॥ इत्यादीन् परान् राव्हान् ये शृण्वन्ति न योगिनः । चरन्तरतेन वध्यन्ते पापैजीतु महीतले ॥ ३१॥ शब्दान् रागादि हेत् स्तान् ये शृण्वन्त्यत्र रागिणः । रागद्वेपौ परौतेपां प्रजायेतेऽन्वहं तराम् ॥ ३२॥ ताभ्यां स्युद्धेष्टसंकल्पास्तस्यात्पापं दुरुत्तरम् । पापेन संस्ततौ दुःखं ते लभन्ते वचोतिगम् ॥ ३३॥ विज्ञायेत्येनसां शान्त्यै सर्वयत्तेन धीधनाः । श्रोत्ररोधं प्रकुर्वन्तु त्यक्त्या चापल्य मंजसा ॥ ३४॥ विविधसकलशब्दान् रागहेतून् विमुच्य जिनवरमुखजातान् धर्मशब्दान् गृहीत्वा । निखिलसुखनिधानं सर्वसिद्धांत—

पाप उत्पन्न करने वाला वा कुकाव्य कभी नहीं सुनना चाहिये। बुद्धिमानों को अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए भगवान जिनेन्द्रदेव के कहे हुए काव्य ही पढ़ने चाहिये अन्य नहीं ॥२८॥ क्योंकि भगवान जिनेन्द्रदेव के कहें हुये काव्य के पढ़ने से पाप रहित निर्मल धर्म की चुद्धि होती है और पापों का संबर होता है। तथा धर्म और संवर से सज्जन पुरुपों के समस्त पदार्थीं को दिखलाने वाली श्रेष्ठ बुद्धि उत्पन्न होती है ॥२६॥ मिथ्या कान्यों के सुनने से पाप होता है, पाप से बुद्धि विपरीत हो जाती है, बुद्धि के विपरीत होने से सम्यग्दर्शन छूट जाता है और सम्यग्दर्शन के छूट जाने से उन दुष्टों को महा दुःख उत्पन्न होता है ॥३०॥ इस प्रकार जो मुनि सर्वत्र विहार करते हुए भी दूसरे के शब्दों को नहीं सुनत हैं वे इस संसार में कभी पापों से नहीं वँधते हैं ॥३१॥ जो रागी पुरुष इस संसार में राग द्वेप उत्पन्न करने वाले शब्द सुनते हैं उनके रात दिन राग द्वेष उत्पन्न होता रहता है। तथा राग द्वेष उत्पन्न होने से दुष्ट संकल्प उत्पन्न होते हैं, उन दुष्ट संकल्पों से अत्यंत घोर पाप उत्पन्न होता है और पापों से इस संसार में वचनातीत महा दु:ख प्राप्त होते हैं ॥३२-३३॥ यही समक कर बुद्धिमान पुरुषों को अपने पाप शांत करने के लिये अपनी चंचलता छोड़ कर पूर्ण प्रयत्न के साथ शीघ्र ही श्रोत इन्द्रिय का निरोव करना चाहिये ॥३४॥ मुनिराजों को राग द्वेप को उत्पन्न करने वाले प्रकार के शब्दों के सुनने का त्याग कर देना चाहिये और भगवान जिनेन्द्रदेव के मुख से प्रगट हुये धर्म रूप शब्दों को सुनना चाहिये। तथा परम प्रयत्न के साथ समस्त सुखों का निधान श्रीर

11531

हेतुं गुरुत परमयत्नाच्छ्रात्ररोधं यतीन्द्राः ॥३४॥ निसर्गवासितानां च चेतनाचेतनात्मनाम् । द्रव्यादीनां सुमंत्रभगणां रागादि विधायिनाम् ॥३६॥ गंधो न ब्रायते योत्र रागादिभिर्विरागिभिः । द्वेपेण चेतराणां म ब्राणरोधो निर्नेर्मतः ॥३०॥ पुष्पकपूरकस्तूरी श्रीखण्डाचा त्र्रानेक्शः । सुगंधयः शुभद्रव्या घ्रातव्या नात्त् निर्नितेः ॥३८॥ वृत्तपकात्रपानाचा ब्राणेन्द्रियसुखप्रदाः । भोजनावसरे जातु न ब्राणीया यतीश्वरैः ॥३६॥ दुर्गधं वा समाब्राय द्वेपः कार्यो न संपतेः । पूतिगंधो यतः कायः स्वस्यैव विद्यतेऽशुभः ॥४०॥ मत्वेति ये न कुर्वन्ति सुगंधेतर वस्तुषु । रागद्वेपो न तेपां न कर्मवंथोत्रत्तकृतः ॥४१॥ रागद्वेपेण गृहन्ति गंधो येत्र शभेतरौ । भवेत्यापार्जनं तेपां पाप दुःखं च दुर्गतौ ॥४२॥ विद्वितेति पदार्थज्ञाः प्राप्य गंधौ शुभाशुभौ । कचिदीहां

समस्त सिद्धांत का कारण ऐसा श्रोत्र इन्द्रिय का निरोध करना चाहिये ॥३४॥ वीतरागी पुरुष स्वभाव से सुगंधित चेतन वा अचेतन सुगंधित और राग बढ़ाने वाले द्रव्यों को राग पूर्वक कभी नहीं सँघते हैं इसी प्रकार दुर्गंध युक्त पदार्थी को द्वेप पूर्वक नहीं खंघत हैं उसको भगवान जिनेन्द्रदेव घाण इन्द्रिय का निरोध कहते हैं ॥३६-३०॥ इन्द्रियों को जीतने वाले संयमियों को पुष्प कपूर कस्तूरी चंदन त्रादि अनेक प्रकार के सुगंधित और शुभ द्रव्य कभी नहीं स्ंघने चोहिये ॥३८॥ सुनिराजों को भोजन के समय में भी घाण इन्द्रिय को सुख देने वाले घी में पके हुये अन पान आदि पदार्थ भी कभी नहीं सुंघने चाहिये ॥३६॥ सुनियों को दुर्गंधमय पदार्थीं को सुंघ कर होप भी नहीं करना चाहिये। क्योंकि अपना शरीर ही अत्यंत शुभ और अत्यंत दुर्गंधमय है ॥४०॥ यही समभ कर जो मुनि सुगंधित वा दर्गंध युक्त पदार्थीं में राग द्वेप नहीं करते उनके घाण इन्द्रिय से उत्पन्न होने वाला कर्मवंध कभी नहीं होता ॥४१॥ जो मुनि सुगंव को राग पूर्वक ग्रहण करते हैं और दुर्गव को द्वेप पूर्वक ग्रहण करते हैं उनके पाप का वंध होता है और पाप से दुर्गतियों में महा दुःख प्राप्त होते हैं ॥४२॥ यही समभ कर पदार्थी के स्वरूप को जानने वाने मुनियों को विना इच्छा के प्राप्त हुई सुगंव और दुर्गंध को सूंघ कर कभी राग द्वेप नहीं करना चाहिये। प्रयत्न पूर्वक राग द्वेप का त्याग कर देना चाहिये ॥४३॥

112:511

被發展的政策的

भार्टी०

मु० प्र० ॥ददा। विनायत्ना द्रागद्वे पौ त्यजन्तुभोः ॥४३॥ रागद्वेषकरं निसर्गचपलं ब्रोणेन्द्रियं पापदं वैराग्येण निरुध्य धर्मजनकं रागादिनारांकरम् । स्वर्मोत्तैकनिवंधनं शुभतमं कर्मारि विध्वंसकं कुर्वीध्वं शिवशर्मणेष्यनुदिनं स्वब्राणरोधं वुधाः ॥४४॥ अन्नादिचतुराहारे रसे तिक्तादि षड्विधे । मनोज्ञे प्राप्तुके लब्धे सित जिह्वासुखपदे ॥४४॥ या निराक्रियते कांना गृद्धिश्च निर्जितेन्द्रियैः । आत्मध्यान सुधान्त्रे जिह्वारोधः सकथ्यते ॥४६॥ अशनं पानकं खाद्यं स्वाद्यं जिह्वा सुखप्रदम् । शुद्धं चात्र कचित्प्राप्य रागः कार्यो न संयतैः ॥४०॥ तिक्तं च कदुकं चाम्लं कषायं मथुरं रसम् । मनोज्ञं वेतरं प्राप्य रागद्वे पौ त्यजेद् यितः ॥४८॥ सरसं वारसेंस्वक्तं न्ञारं वा नारवर्जितम् । उष्णां वा शीतलं भद्रं रसनान्त सुखावहम् ॥४६॥ आनेष्टं वा यथालव्धमाहारं भिन्नयानधम् । आहोरन्ति

बुद्धिमान मुनियों को मोच प्राप्त करने के लिये अपने वैराग्य से राग द्वेप को उत्पन्न करने वाले और स्वभाव से चपल और पाप बढ़ाने वाले ऐसे ब्रागोन्द्रिय का निरोध करना चाहिये, तथा धर्म को प्रगट करने वाले, रागद्वेप को नाश करने वाले स्वर्ग मोच का कारण अत्यंत शुभ और कर्मरूपी शत्रु को नाश करने वाले ऐसा बाण इन्द्रिय का निरोध प्रति दिन करते रहना चाहिये॥४४॥ जो मुनि ब्रात्मध्यान रूपी अमृत से तृप्त हो रहे हैं और इन्द्रियों को जीतने वाले हैं ऐसे मुनिराज खट्टे मीठे आदि छहों रसों से परिपूर्ण जिह्वा इन्द्रिय को सुख देने वाले अत्यंत मनोज्ञ और प्राप्तक अन्नादिक चारों प्रकार प्रकार का आहार प्राप्त होने पर जो अपनी आकांचा रोक लेते हैं उसमें गृद्धता धारण नहीं करते उसको जिह्वा इन्द्रिय का निरोध कहते हैं ॥४५-४६॥ जिह्वा इन्द्रिय को सुख देने वाला अन्न पान खाद्य स्वाद्य त्रादि चारों प्रकार को शुद्ध त्राहार प्राप्त होने पर मुनियों कों कभी राग नहीं करना चाहिये ॥४७॥ तिक्त कडक कपायला खट्टा और मीठा ये रस हैं ये रस मनोज्ञ और अमनोज्ञ दोनों प्रकार के होते हैं इनको पाकर मुनियों को राग द्वेप का सर्वधा त्याग कर देना चाहिये ॥४८॥ राग द्वेप का सर्वथा त्याग करने वाले मुनि अपना शरीर स्थिर रखने के लिये सरस वा नीरस, लवगा सहित वा लवण रहित, उष्ण वा शीतल रसना इन्द्रिय को सुख देने वाला वा अनिष्ट जैसा भिचा वृत्ति से आहार भिल जाता है उसी निर्दोप आहार को वे ग्रहण कर लेते हैं ॥४६-५०॥ वे मुनिराज मृ० ५०

HEEH

तनुस्थित्वे त्यक्तरागादियोगिनः ॥१०॥ एवं ये प्रासुकाहारं मुंजन्ति पारणे किचत्। तेपां न तत्कृतो वंधः कृतः संवर्रनिर्जरे ॥ १२॥ जिह्ना विनिर्जिता येन सर्वभक्तण राज्ञसी। तस्य समीहितं सिद्धं यांति सर्वेन्द्रिया वराम् ॥१३॥ जिह्नाहीमत्तमोयोत्र जेतुं दीनोत्त वंचितः। स्मराधरीन् कथं हन्ति दुर्द्धरान् सोतिदुर्जयान् ॥१४॥ यते जिह्नाज्ञ्ञांपर्यात्कामाया इन्द्रियारयः। प्रयांत्युत्कदतां नृतं धर्मसाम्राज्य घातिनः ॥१४॥ भिन्नाचरत्व— मासाय योर्द्धर्ययावा कृतिः। मिष्टं स ईहते नग्नः कथं लोके न लज्जते ॥१६॥ क्रीतान्नं यदि चेद्द्रव्येरानीतं स्यादिक्षकम्। तहाँ त्र क्राध्यते रोषः संयतेश्च कृतोभुवि ॥१७॥ नोचेदेवं मुधालव्धं भिन्तथान्नं शुभाशुभम्।

पार्गा के दिन इस प्रकार का जो प्राप्तक त्राहार ग्रहण करते हैं उससे उनके कर्मों का वंध नहीं होता किंत उससे ही उनके कमों की निर्जरा होती है ॥ ११॥ इस संसार में जो मूर्ख यति राग द्वेष पूर्वक धाहार लेते हैं उनके पद पद पर कमीं का वंध होता है फिर भला उनके संवर और निर्जरा किस प्रकार हो सकते हैं अर्थात् कभी नहीं होते ॥४२॥ यह जिह्वा इन्द्रिय सर्व भन्नण करने के लिये रामसी के समान है। ऐसी इस जिह्वा इन्द्रिय को जो जीत लेता है उसके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं श्रीर वह समस्त इन्द्रियों को वश करने वाला समका जाता है ॥५३॥ इन्द्रियों से ठगा हुआ जो दीन मनुष्य जिह्वा इन्द्रिय रूपी सर्पिणी को जीतने में असमर्थ है वह अत्यंत दुर्जय और दुर्थर ऐसे कामादिक शत्रुष्यों को कैसे मार सकता है ॥ ४४॥ क्योंकि जिह्वा इन्द्रिय की लंपटता से धर्म के साम्राज्य को नष्ट करने वाले काम आदि इन्द्रिय शत्रु अत्यंत उम्र रूप धारण कर लेते हैं ॥५५॥ व्याधे जले हुये मुर्दे की ब्राकृति को धारण करने वाला जो नग्न मुनि भिचा भोजन का नियम लेकर भी मिष्ट रस की इच्छा करता है वह लोक में लिजित क्यों नहीं होता ॥४६॥ यदि द्रव्य देकर खरीद कर लाया हुआ अन विगड़ा हुआ हो तो कोध करना भी अच्छा लगता है परन्तु इस संसार में मुनियां को ऐसा समय वा कारण कव मिलता है ? अर्थात् कभी नहीं ॥५७॥ यदि ऐसा नहीं है तो फिर भिना मृति से शुभ वा अशुभ (इन्ट वा अनिन्ट) अन को ग्रहण करना न्यर्थ है। फिर तो यादर पूर्वक भोजन करना चाहिये। ऐसी अवस्था में भी क्रोध का मवसर कभी नहीं आ सकता ॥५=॥

TISEII

शुट प्रव

तहादिरेण भोक्तव्यं रोपस्यावसरः कभोः ॥५६॥ मत्वेति मुनयो यत्नात् दुर्द्धरं रसनेन्द्रियम् । जयंत्वत्रीनसां मूलं रसत्यागतपोयमेः ॥५६॥ कृत्स्नानर्थपरंपरापण्परं पंचाचरात्रोगृ हं कर्मारण्यजलं निहत्य विषमं जिह्ने निद्रयारि जलम् । चौरे स्तीव्रतरस्तपोभिरिखलं जिह्नानिरोधं गुणं सेवध्वं यतयो भवारि मथनं रोपा इविध्वं सकम् ॥६०॥ कर्कशो मृदुशीतोष्णाः क्तियक्त्वो गुरुर्लघुः । जीवाजीव भवा एते त्राष्ट्री स्पर्शाः शुभाशुभाः ॥६१॥ त्रभीषां स्पर्शने योत्राभिलापो हि निवार्यते । स्पर्शनेन्द्रियरोधः स केवलं योगिनां महान् ॥६२॥ स्त्रीमत्यं कोमलांगेषु गयकातूलिकादिषु । मृदुष्वासनराय्यादि संस्तरेष्वच कारिषु ॥६३॥ पट्टकूलादिवस्त्रीपु स्पर्शनं ब्रह्मनाराकृत् । व्रतिभिजीतु कार्यं न कालाहिकंटकेष्विव ॥६४॥ कोमले गद्यकादौ ये कुर्वन्त रायनासनम् । स्पर्शनेन्द्रियलांपट्यां न

यही समभ कर मुनियों को रसों का त्याग कर तथा तपश्चरण और यम नियम धारण कर बड़े प्रयतन के साथ समस्त पापों की मूलकारण और अत्यंत दुर्घर ऐसी रसना इन्द्रिय को जीतना चाहिये ॥५६। यह जिह्ना इन्द्रिय रूपी शत्रु अत्यंत दुष्ट है, समस्त अनर्थों की परंपरा को देने वाला है, पाँचों इन्द्रिय रूपी शत्र यों का घर है, कर्मर पी वन को वढ़ाने के लिये जल के समान है और अत्यंत विषम है। इसलिये मुनियों को अत्यंत घोर और अत्यंत तीव्र तपश्चरण के द्वारा इस जिह्वा इन्द्रिय को अपने वश में कर लेना चाहिये और जन्म मरण रूप संसार शत्रु को नाश करने वाला तथा समस्त इन्द्रियों को निरोध करने वाला ऐसा जिह्वानिरोध नाम का गुण सदा पालन करते रहना चाहिये ॥६०॥ कठोर, कोमल, शीत, उज्ण, स्निग्ध, रूच्म, तथा हलका भारी ये जीव अजीव से होने वाले आठ स्पर्श हैं। ये आठों ही स्पर्श शुभ भी हैं और अशुभ भी हैं। मुनिराज जो इन आठों प्रकार के स्पर्शों में अपनी अभिलापा का त्याग कर देते हैं उसको स्वर्शनेन्द्रिय का निरोध कहते हैं यह स्पर्शनेन्द्रिय का निरोध मुनियों के लिये सर्वोत्कृष्ट है ॥६१-६२॥ स्त्री वा पुरुष को कोमल श्रारे के स्पर्श करना रुई के कोमल गहों का स्पर्श करना, पाप उत्पन्न करने वाले कोमल शय्या आसन आदि विछोनों पर सोना वा कोमल रेशमी वस्त्रों का स्पर्श करना आदि सब ब्रह्मचर्य को नाश करने वाला है इसलिये वती पुरुषों को काले सर्प वा काँटों के समान समभ कर कभी इनका स्पर्श नहीं करना चाहिये ॥६३-६४॥ जो पुरुप कोमल गद्दों पर बैठते हैं वा सोते हैं उनके स्पर्श इन्द्रिय की लंपटता होने

त्तंगां त्रवात्रतं तृतः ॥६४॥ मत्वेति कोमले रम्ये शर्मदे शामासने । त्रवात्रतार्थिभिर्जातु न कार्यं शयनासनम् ॥६६॥ किंतु शिलारमभूम्यादी कठिने फलकािषु । शयनं चासनं कार्यं निद्राहान्ये सुत्रवर्णे ॥६०॥ यद्यनीहित वृत्यात्र वायुः स्प्रशति शीतलः । त्रीप्मे वपुस्तथाप्याशु रागल्याज्योऽशुभप्रदः ॥६८॥ शीतकाले थया शीतो मरुत्सपृशति योगिनम् । तत्रापि न मनाग्द्रेपं करोति मुनिपुंगवः ॥६६॥ इत्याद्या चहुधा स्पर्शाः सुख दुःख विधायिनः । ये तानासाय योगीन्त्रा रागद्वेपो न कुर्वते ॥७०॥ रागद्वेपपरित्यामा त्रोपां संवर निर्जरे । स्पर्शेषु सत्स्वपीहाहो न वंत्रः कर्मगां कचिन् ॥७१॥ स्पर्शेषु तेषु ये मृदा रागद्वेपो वितन्त्रते । तेषां पापास्रवस्तस्माद्दुर्गतौ भ्रमणं चिरम् ॥७२॥ विवायेति न कर्तव्यो रागद्वेपो सुसंयतैः । सर्वेषु स्पर्शमेदेषु सुख दुःखादि कारिषु ॥७३॥ विश्वा—

के कारण त्रवाचर्य व्रत कभी नहीं ठहर सकता ॥६५॥.यही समभ कर त्रवाचर्य व्रत की इच्छा करने वाले पुरुषों को कोमल मनोहर श्रीर सुख देने वाले आसन पर कभी नहीं बैठना चाहिये श्रीर न ऐसी शय्या पर सोना चाहिये किंतु अपना ब्रह्मचर्य पालन करने के लिये तथा निद्रा की दूर करने के लिये शिला पत्थर भृमि वा कठिन तखते पर सोना चाहिये श्रौर उसी पर बैठना चाहिये ॥६६–६७॥ यदि ग्रीप्म ऋतु में मुनियों के शरीर को विना उनकी इच्छा के अनायास शीतल वायु स्पर्श करे तो मुनियों को उसी समय उस शीत स्पर्श से अपना अशुभ उत्पन्न करने वाला राग छोड़ देना चाहिये ॥६=॥ यदि किसी मुनि के शरीर को शीत ऋतु में शीतल वायु स्पर्श कर ले तो भी उन मुनिराज को अपने हृदय में किंचित भी द्वेप नहीं करना चाहिये ॥६६॥ इस प्रकार बहुत से स्पर्श सुख देने वाले हैं और बहुत से स्पर्श दुःख देने वाले हैं उनको पाकर मुनियों को राग द्वेप कभी नहीं करने चाहिये।।७०॥ राग द्वेप का परित्याग करने से स्पर्श होते हुए भी मुनियों के कमीं का बंध कभी नहीं होता किंतु उनके कमीं का संवर और निर्जरा ही होती है ॥७१॥ जो मूर्ख पुरुष उन स्पर्शी में राग होप करते है उनके महा पाप का आसूत्र होता है और उस पापासूत्र से वे चिरकाल तक दुर्गतियों में परिश्रमण करते रहते हैं ॥७२॥ यही समभ कर श्रेष्ठ मुनियों को मुख वा दुख देने वाले अनेक प्रकार के स्पर्शों में कभी राग वा द्वेप नहीं करना चाहिये ॥७३॥ यह कामेन्द्रिय वा स्पर्शनेन्द्रिय समस्त अनिष्टों को करने वाली है और

भार्दा०

ग्रहर्गाः

भाव्टीव

मूट अट

निष्टकरं भवारिजनकं कामेन्द्रियस्पर्शनं जिल्वाश्मादिभवैरतीव कठिनैः शय्यासने दुष्करैः। स्वर्मोत्तेककरं सुसौख्यजलिंध कर्माद्रिवल्रं परं कृत्त्वात्तारिवशीकरं प्रकुरुत स्पर्शानरोधं बुधाः ॥७४॥ येपां मध्ये जनैर्रीयौ रसस्पर्शनाह्नयौ । होहि कामेन्द्रियौ नृषां महानर्थविधायिनौ ॥७४॥ श्रोतं घाणेन्द्रियं चज्जरिमाणि त्रीणि संस्रतो । भोगेन्द्रियाणि जंतूनां स्तोकानर्थकराण्यपि ॥७६॥ इमे पंचेन्द्रियाश्चौरा धर्मरत्नापहारिणः । जिताः संयमवाणीर्ये सुखनिस्तेन चापरे ॥७०॥ धावन्तो विषयारण्ये दुर्दातेन्द्रियदिन्तनः । त्रिवराग्यांकुरोनात्र येधृता- स्तेविदावराः ॥७६॥ पंचाचतस्कराः क्रूरास्तपः सुभट ताडिताः । विघटते सतां मोत्तमागं विष्नविधायिनः ॥७६॥ यथात्र पोपिता नागा नयन्ति स्वामिनो वलात् । यमान्तं च तथा पंचेन्द्रिया श्वश्नंहि सप्तमम् ॥५०॥

संसार रूप शत्रु को उत्पन्न करने वाली है। इसलिये बुद्धिमान पुरुषों को पत्थर शिला आदि कठिन वा दुष्कर शय्या त्रासन त्रादि के द्वारा इस कामेन्द्रिय वा स्पर्शनेन्द्रिय को जीतना चाहिये तथा स्वर्ग मोच को देने वाला, अनंत सुख का समुद्र, कर्मरूपी पर्वत को चूर करने के लिये वज्र के समान और समस्त इन्द्रिय रूपी शत्रुत्रों को वश करने वाला ऐसा स्पर्शन इन्द्रिय का निरोध अवश्य करना चाहिये ॥७४॥ इन पाँचों इन्द्रियों में से स्पर्शन इन्द्रिय और रसना वा जिह्वा इन्द्रिय ये दोनों इन्द्रियाँ कामेन्द्रिय कहलाती हैं श्रीर मनुष्यों के लिये श्रनेक महा अनर्थ उत्पन्न करने वाली हैं ॥७५॥ इसी प्रकार श्रोतेन्द्रिय घाणेन्द्रिय श्रोर चत्तुइन्द्रिय ये तीन इन्द्रियाँ भोगेन्द्रिय कहलाती हैं श्रीर जीवों को थोड़ा ही अनर्थ करती हैं ॥७६॥ ये पाँचों इन्द्रियाँ चीर हैं और धर्मरूपी रत्न को चुराने वाली हैं। जिन संयमियों ने अपने संयम वाणों से इनको जीत लिया है इस संसार में वे ही सुखी हैं अन्य नहीं ॥७७॥ ये इन्द्रियह्नपो हाथी बड़े ही प्रवल हैं श्रीर विषय रूपी वन में दीड़ लगा रहे हैं। जो लोग संसार शरीर और भोगों के वैराग्यरूपी अंकुश से इन इन्द्रिय रूपी हाथियों को वश में कर लेते हैं उन्हें ही सबसे उत्तम ज्ञानी समभना चाहिये ॥७८॥ ये पंचेन्द्रिय रूपी चोर. बड़े ही क्रूर हैं और सज्जन पुरुपों को मोन्नमार्ग में विघ्न करने वाले हैं ऐसे ये चोर तपश्चरणहरी योद्वाश्रों से ताड़ित होने पर भी इधर उधर भागते हैं ॥७६॥ जिस प्रकार पालन पोपण किये हुये पालतू सर्प अपने स्वामी 118311

श्रिरिश्योऽपि महादुष्टा अदान्तेन्द्रियशत्रवाः । इहामुत्र मनुष्याणां कृत्स्त दुलः निवंधनाः ॥ ५१॥ यतोत्रीवारायः किनिद्दुः तं च दृदते न वा । इहामुत्र नृणां घोरं दृदत्येवानशत्रवः ॥ ५२ ॥ रागेभ्योऽपि महादुः लकराः पंचान दुर्जनाः । लालिताः स्त्रीनराणां च निया दुर्गतिदायिनः ॥ ५३ ॥ जनयंति यतोरोगा श्रल्पासातं किनित् नृणाम् । कोटी कोटाव्यि पर्यन्तं दुः लं लानि च दुर्गतौ ॥ ५४ ॥ कालकूटविषं मन्ये सुलं वैपियकं नृणाम् । श्रत्यः विषमं घोरदुः लतापनिवंधनम् ॥ ५४ ॥ कालकूटं यतो भुक्तं स्वोसून् हरित केवलम् । सुलं चेन्द्रियजं पुंमां दृत्तोनकिविधासुलम् ॥ ५६ ॥ चतुरंगुन्तमानेयं जिह्वा दुः लाशुभाविका । तावनमात्रोप्यजयोहो दुष्ट कामेन्द्रियः ललः ॥ ५० ॥ ऐभिरण्टांगुलोत्पन्ते देपि जीवाः कदिताः । प्रकुर्वन्ति महापापं लभनते दुः लमुल्व-

को ही जन्दस्ती यम मंदिर तक पहुँचा देते हैं मार डालते हैं उसी प्रकार ये पाँचों इन्द्रियाँ भी इस जीव को सातवें नरक तक पहुँचा देती हैं ॥=०॥ ये इन्द्रियरूपी प्रवल शत्र शत्र औं से भी महादृष्ट हैं। तथा इस लोक और परलोक दोनों लोकों में मनुष्यों को सब तरह के दुःख देने वाले हैं। इसका भी कारण यह है कि शत्र इसी लोक में थोड़ा सा दुःख देते हैं अथवा नहीं भी देते हैं किंतु इन्द्रिय रूपी शत्र मनुष्यों को इस लोक में भी दुःख देते हैं और परलोक में भी महा दुःख देते हैं॥=१-=२॥ स्त्री और पुरुगों के द्वारा लानन पालन किये गये ये पाँचों इन्द्रिय रूशी दुर्जन रोग से भी अधिक महा दु:ख देने वाले हैं, निंदनीय हैं और दुर्गति को देने वाले हैं। क्योंकि रोग तो मनुष्यों को कहीं कहीं पर थोड़ा सा द:ख देते हैं परंतु ये इन्द्रियाँ दुर्गतियों में डाल कर कोडाकोडि सागर पर्यंत महा दु:ख देते हैं ॥=३-=४॥ ये मनुष्यों के इन्द्रिय जन्य विषय संत्रंधी सुख अत्यंत विषय हैं तथा घोर दुःख और संताप को देने वाले हैं इसीलिये हम इनको कालक्कट विप के समान ही मानते हैं। इसका भी कारण यह है कि भज्ञण किया हुआ विव केवल अवने प्राणों को हरण कर लेता है परंतु इन्द्रिय जन्य । सुख मंजुप्यों को अनेक प्रकार के दु:ख देते हैं ॥=५-=६॥ यह जिह्ना इन्द्रिय चार अंगुल प्रमास है तथापि अनेक दः ए और दुर्गतियों को देने वाली है। इसी प्रकार अत्यंत दुए कामेन्द्रिय भी चार अंगुल प्रमाण है र्थीर अत्यंत अनेय है ॥=७॥ इन आठ अंगुल प्रमाण दोनों इन्द्रियों से उत्पन्न हुए दोवों के द्वारा

भा०टो०

गहिंगा

**经验还经过还还还是还是还是这些** 

मू० प्र० ॥६४॥

**新班班班班班班** 

णम् ॥ दद ॥ इदं कामेन्द्रियं युग्मं निर्जितं यैस्तपो यमैः । तेषां शेषेन्द्रियाण्याशु वशं यान्ति हृदा समम् ॥दश विज्ञायेति रसत्यागतपोभिरतिदुष्करैः । जयन्तु मुनयो त्रेदं स्वाचयुग्मं शिवाप्तये ॥ ६० ॥ पंचेन्द्रियठगा एते वैरिणोभ्यंन्तरंगजाः । सम्यग्टग्ज्ञानवृत्तादि रत्नान्यपहरन्ति नुः ॥ ६१ ॥ तथाच्चदंतिनोऽदांता धर्मकल्पद्रुमं च्चणात् । पुंसामुन्मूलयंत्यत्रादत्तमुक्ति सुधाफलम् ॥ ६२ ॥ पोषिता स्वेच्छयात्रीतेचाश्वा उत्पथगामिनः । उन्मागं पातयंत्याशु नरान् मुक्तिपथात् शुभात् ॥६३॥ ये केचन गताः श्वश्रं यान्ति यास्यान्ति भूतले । केवलं ते जना नूतिमिन्द्रियेच्यांकुजीकृताः ॥ ६४ ॥ कद्राचा मुनयो त्राहो दशपूर्वधरा विदः । खधूर्तेवंचिता हत्वा चारित्रं नरकं ययुः ॥ ६४ ॥ स्पर्शनाचीण मातंगा मत्त्या जिह्ने निद्रयेण च । व्राणेन श्रमराश्चचुषा पतंगा मृगास्तथा ॥६६॥

कदर्थित हुए दु:खी हुए जीव महा पाप उत्पन्न करते हैं त्र्यौर फिर घोर दु:खों को भोगते हैं ।।⊏⊏।। जो जीव अपने तप और संयम के द्वारा स्पर्शनेन्द्रिय और जिह्वा इन्द्रिय इन दोनों कामेन्द्रियों को जीत लेते हैं उनकी वाकी की समस्त इन्द्रियाँ भी हृदय के साथ साथ बहुत शीघ वश में हो जाती हैं ॥⊏६॥ यही समक्त कर मुनियों को मोच प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन ऐसे रस त्याग नाम के तपश्चरण से ये दोनों इन्द्रियाँ वश में करनी चाहिए॥६०॥ ये पाँचों इन्द्रियाँ बड़ी ठग हैं और इस जीव की अंतरंग शत्र हैं। तथा मनुष्यों के सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूपी रत्नों को चुरा लेती हैं।।६१॥ किसी के वश न होने वाले ये इन्द्रिय रूपी हाथी मोत्तर्ह्या अमृतफल को देने वाले ऐसे मनुष्यों के धर्मरूपी कल्पवृत को चर्ण भर में जड़ मूल से उलाड़ कर फेंक देते हैं ॥६२॥ अपनी इच्छानुसार पालन पोपण किये हुये ये इन्द्रियरूपी घोड़े कुमार्गगामी हो जाते हैं और फिर मनुष्यों को मोच के शुभ मार्ग से हटा कर शीघ्र ही कुमार्ग में पटक देते हैं ॥ ६३॥ इस संसार में अब तक जितने जीव नरक गये हैं वा अव जा रहे हैं वा आगे जायेंगे वे मनुष्य केवल इन्द्रियों से व्याकुल होकर ही गये हैं वा जायेंगे और तरह से नहीं ॥६४॥ देखो ग्यारह अंग और दश पूर्व के जानकार रुद्र आदि कितने ही मुनि इस संसार में इन्द्रियों से ठगे गये और अपने चारित्र को नष्ट कर नरक में जा पहुँचे ॥६४॥ देखों केवल स्परीन इन्द्रिय के वश होकर हाथी अपने प्राण खो देता है, जिह्वा इन्द्रिय के वश होकर मछलियाँ

भा०टी०

政策政策政策政策政策政策政策

Ho Ho

कर्णोन्द्रियेण चैकेन च्यं यान्त्यत्र लोलुपाः । केवलं विषयाशक्त्या किंचित्सौख्यं श्रयन्ति न ॥ ६०॥ एकैकाचारिणात्राहो प्रणष्टाः पश्यो यदि । ततः पंचाचलोला ये श्वश्रनाथाः कथं न ते ॥ ६८॥ अन्येऽपि वहवो
येद्धं चिक्र चक्रयादयो मुद्रि । राजानो विषयाशक्त्या गताःश्वश्रं च सप्तमम् ॥ ६६॥ मुक्त्वा जन्मादिमृत्यन्तं
भोगान्पंचेन्द्रियोद्भवान् । तेषां को गदितुं शक्तः कथां भोगभवां बुधः ॥ १००॥ मत्वेति ज्ञानिनः शीव्रं
पंचेन्द्रियमृगान् चलान् । वष्नंतु दृढवेराग्यपारोन शिवशर्मणे ॥ १॥ इन्द्रियारतयो धीरै वैर्जिताः संयमायुधैः ।
तेश्र दुर्मोह कर्माया हता मुक्तः करे कृताः ॥ २॥ अचारीनिष ये जेतुमच्चाः क्रीवतां गताः । मोह दुष्कर्मशत्रृंस्ते हनिष्यन्ति कथं मुद्रि ॥ ३॥ गृहस्त्रीश्र्यादिकां त्यक्त्या दीचात्र गृह्यते बुधैः । जयाप स्वाचशत्रूणां

प्राण खो देती हैं, ब्राण इन्द्रिय के वश होकर अमर अपने प्राण खोता है चतु इन्द्रिय के वश होकर पतंगा अपने प्राण खोते हैं और कर्ण इन्द्रिय के वश होकर हिरण अपने प्राण खोते हैं। विपयों में ग्रासक्त ग्रीर इन्द्रिय लोलुपी ये जीव कुछ भी सुख न पाकर अपने प्राण खो देते हैं ॥६६-१७॥ देखो एक एक इन्द्रिय रूपी शत्रू के वश होने से ये पशु सब नष्ट हो जाते हैं फिर भला जो पाँचों इन्द्रियों के लोलुपी हैं वे नरक के स्वामी क्यों नहीं होंगे ? अर्थात् वे अवस्य नरक में जायेंगे ॥६=॥ और भी बहुत से चक्रवर्ती अर्द्ध चक्रवर्ती राजा विषयों में आसक्त होने के कारण सातवें नरक में पहुँचे हैं ॥ ६६॥ जो जीव जनम से लेकर मरण पर्यंत पंचेन्द्रिय के भोगों को अनुभव करते हैं उनके भोगों से उत्पन्न होने वाली कथा को मला कौन बुद्धिमान् कह सकता है अर्थात् कोई नहीं ॥१००॥ यही समभ कर ज्ञानी पुरुषों को अपना मोच सुख प्राप्त करने के लिये शीव ही वैराग्य रूपी रस्ती से पंचेन्द्रिय रूपी चंचल पशुओं को दृदता के साथ बाँधना चाहिये॥१०१॥जो धीर बीर पुरुप अपने संयम रूपी शस्त्रों से इन्द्रियरूपी शत्रुओं को जीत लेते हैं वे ही पुरुष मोहनीय कर्मरूपी शत्रुओं को नाश कर डालते हैं तथा उन्हीं के हाथ में मोच प्राप्त हो जाती है ॥२॥ जो पुरुप इन्द्रियरूपी शत्रु औं को भी जीतने में असमर्थ हैं उन्हें नपुँसक ही समभता चाहिये। ऐसे पुरुप भला इस संसार में मोहनीय कर्मरूपी शत्र औं को कैसे नाश कर सकते हैं १ अर्थात कभी नहीं ॥३॥ युद्धिमान लोग रत्नत्रय को अपहरण करने वाले इन्द्रियरूपी शतुओं को जीतने के लिए ही

IIX311

भा०टो०

ર ું ાદસા रत्नत्रयापहारिणाम् ॥ ४ ॥ अतोऽनिर्जितखारीणां वृया दीत्तातपः फत्तम् । व्यर्थो गृह परित्यागो इहामुत्र सूखं यतोत्रविजयः पुंसां तपः स्यात्ररमं भुवि । अतः किं सत्तपस्तेषां येषां भो नोत्तिर्जयः ॥६॥ किमत्र बहुनोक्तेन तेपां सिद्धिर्महात्मनाम् । ऋद्धयः सुतपांसि स्युर्जिता यैःस्यात्तशत्रवः ॥ ७॥ अनिर्जितात्त हीनानां नेह लोकोपकीर्तितः। परलोको न लांपट्यात् किंतु दुर्गतिरेव च ॥८॥ यथात्रगमने स्यातां पंथानी द्वी न देहिनाम् । तथात्रपुख मोत्ती च वृथाजन्मद्विकांत्रिणाम् ॥ ६॥ ज्ञात्वेति बहुयत्नेन दत्ताः स्वार्थ-सिद्धये । खारीन् जयन्तु चारित्रतपखङ्गे भेयंकरैः ॥१०॥ धन्यास्ते भुवने त्रये च महिता वंद्या स्तुता योगिनो, ये चारित्ररणावनौ सुविपमे स्थित्वापि कृत्वार्जितम् । उत्रोत्रं सुबपो धनुगु णयुतं सम्यन्द्रगाचैः शरैः, तीच्णै वर स्त्री और धन त्रादि का त्याग कर दीचा ग्रहण करते हैं। इसलिये जो पुरुष इन्द्रियरूपी शत्र औं को नहीं जीत सकते उनकी दीचा और तपरचरण वा तपरचरण का फल श्रादि सब व्यर्थ है, तथा उनका घर का त्याग भी व्यर्थ है। ऐसे पुरुषों को इस लोक और परलोक दोनों लोकों में सुख नहीं मिल सकता ॥४-५॥ इद्रिन्यों को दमन करना जीतना इस संसार में मनुष्यों का परम तप कहलाता है इसलिये कहना चाहिये कि जो इन्द्रियों को नहीं जीत सकते हैं उनके श्रेष्ठ तप कैसे हो सकता है अर्थात् कभी नहीं हो सकता ।।६।। बहुत कहने से क्या थोड़े से में इतना समभ लेना चाहिये कि जिन्होंने अपने इन्द्रियहरी शत्रुओं को जीत लिया है उन्हीं महात्माओं के ऋद्वियाँ तपश्चरण और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ॥७॥ अपनी इन्द्रियों को न जीतने के कारण जो हीन हो रहे हैं उनके न तो इस लोक में कीर्ति होती है और न परलोक ही उनका सुधरता है किंतु इन्द्रिय लंपटता होने के कारण परलोक में उनकी दुर्गति ही होती है ॥=॥ जिस प्रकार चलते समय मनुष्य भिन्न भिन्न दो मार्गी में ही नहीं चल सकता उसी प्रकार जो मनुष्य इन्द्रिय सुख और मोत दोनों की प्राप्ति चाहते हैं उनका जन्म व्यर्थ ही समस्तना चाहिये ॥ है। यही समस्त कर चतुर लोगों को अपने समस्त पदार्थों की सिद्धि करने के लिये चारित्र और तप रूरी भयंकर तलवार से वड़े प्रयत्न के साथ इन्द्रियरूरी शत्रू औं को जीत लेना चोहिये ॥१०॥ इस संसार में जो मुनिराज अत्यंत विषम ऐसे चारित्ररूपी रणांगन में ठहर कर मू॰ प्र

र्जनित खलान् त्रिलोक जिथनः पंचाच्रात्र्न द्रुतम्, विश्वाच्यांन् विश्ववंद्यान् जिनमुनिवृपमेः स्वीकृतान् धर्ममूलान्, पापान्नान् मुक्तियत् न् शिवयुख जल्यांन् स्वर्गसोपान भूतान् । ज्ञानध्यानागिनहेत्न् सकलगुणिनधीन् विस्तातंगिसहान् , सेवध्वंमुक्ति कामाः यमनियमचयैः कृत्स्वपंचाचरोधान् ॥१२॥ श्रथ मूलगुणान् वच्ये पढावद्यकसंक्षकान् । धर्म शुक्लोत्तमध्यानहेतृन् सिद्धांतजान् सताम् ॥१३॥ सामायिकं स्तवो वंदना प्रतिक्रमणं ततः । प्रत्याक्यानं तन्त्सर्गः इमान्यावश्यकानि पद् ॥१४॥ जीविते मरणे लाभालामे इपदि सन्मणो । संयोगे विप्रयोगे च रिपी वंधी खलाखले ॥१४॥ तृणे च कांचने सौ ये दुःखे वस्तौ शुभाशुमे । क्रियते समभावो य

तथा उप्र अष्ठ तारचरण रूपी प्रत्यंचा सहित धनुप को चढ़ा कर समग्दर्शन आदि तीच्ए वाणों से मत्यंत दृष्ट और तीनों लोकों को जीतने वाले ऐसे पाँचों इन्द्रिय रूपी शत्रुओं को शीघ्र ही मार डालते हैं वश में कर लेते हैं वे ही मुनि घन्य हैं तीनों लोकों में पूज्य हैं वे ही बंदनीय हैं छोर वे ही स्तुति करने योग्य हैं ॥११॥ समस्त पाँचों इन्द्रियों का निरोध तीनों लोकों में पूज्य है, सबके द्वारा बंदनीय है, भगवान तीर्थंकर और गणधर आदि श्रेष्ठ मुनियों ने भी इसको स्वीकार किया है, यह पंचेन्द्रियों का निरोध पापों को नाश करने वाला है, धर्म का मुल है, मोच की प्राप्ति कराने वाला है, मोच के अनंत सुख का समुद्र है, स्वर्ग की सीढ़ी है, ज्ञान और ध्यान का कारण है समस्त गुणों का निधि हैं और मन रूपी हाथी को वश करने के लिये सिंह के समान है। इसलिये मोच की इच्छा करने वाले पुरुषों को अपने यम और नियमों के सपृह से इस पंचेन्द्रियों के निरोध को अवश्य धारण करना चाहिये ॥१२॥ अब आगे छह आवश्यक नाम के मूलगुर्णों को कहते हैं । ये छह आवश्यक धर्म ग्रीर शुक्र नाम के उत्तम ध्यान के कारण हैं श्रीर सिद्धांत शास्त्रों में कहे हुमे हैं ॥१३॥ सामायिक स्तव वंदना प्रतिक्रमणं प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग ये छह मुनियों के आवश्यक कहलाते हैं ॥१४॥ जीने मरने में, लाम अलाभ में, पत्थर मिण में, संयोग वियोग में, शत्रु वंधु में, दुए सज्जन में, तृण सुवर्ण में, सुख दु:ख में और शुभ अशुभ पदार्थों में संमान परिणाम रखना सामायिक कहलाता ई ॥१५-१६॥ यह सामायिक नाम, स्थापना, द्रव्य, चेत्र, काल और भाव के भेद से छह प्रकार

118/911

भा० टो०

मू० प्र० ॥६८॥ स्तिद्ध सामायिकं मतम् ॥१६॥ नामाय स्थापना द्रव्यं चोर्ग कालः शुभाश्रितः । भावः सामायिकोत्रीषो निचोपः पिड्वधो भवेत् ॥१७॥ क्रूर वीभत्पनामान्यशुभानि द्वेषदानि च। रागकतृ िण नामानि मनोहरशुभानि वे॥१६॥ शुत्वा यद्वजेनं राग द्वेपादीनां विधीयते । नाम सामायिकाख्यं तत्सतां प्रोक्तं गणाधिपः ॥१६॥ स्थापनाः प्रतिमा दिव्यक्षपा मनोच्चशर्मदाः । नेत्रानिष्टाः कुरूपाश्च वेतालाकृतिधारिणीः ॥२०॥ विलोक्य क्रियते राग द्वेपदो र्यद्विसर्जनम् । शान्ति शर्मदं स्थापनासोमाथिकमेवतत् ॥२१॥ सुवर्णकृष्यमाणिक्यामुक्ताफलांशुकादिषु । दृव्येषु भोगवस्त्रादौ मृतिकाकंटकादिषु ॥२२॥ रागद्वेषादिकांस्यक्त्वा सतां यत्समदर्शनम् । द्रव्यसामायिकं तच्च द्रव्योत्पन्नाधनाशनम् ॥२३॥ सौधारामनदीकृलपुरादीनि शुभानि च । चोत्राणि दाव वीभत्सकंटकाद्या— श्रितान्यिष ॥२४॥ श्रशमान्याप्य रागद्वेपगोरमाव एव यः । चोत्रसमायिकं तद्धि चोत्रग्रास्रवरोधकम् ॥२४॥

है ॥१७॥ द्वेप उत्पन्न करने वाले करू वीमत्स और अश्रुभ नामों को सुन कर द्वेप नहीं करना तथा राग उत्पन्न करने वाले मनोहर और श्रुभ नामों को सुन कर राग नहीं करना श्रुभ अश्रुभ नामों में राग द्वेप का त्याग कर देना उसको गणधर देवों ने सज्जनों के नाम सामायिक कहा है ॥१८–१६॥ स्थापना निचेप के द्वारा स्थापित मन और इन्द्रियों को सुख देने वाली प्रतिमाओं को देख कर राग नहीं करना तथा नेत्रों को अनिए, कुरूप, वेताल की आकृति के समान प्रतिमाओं को देख कर द्वेप नहीं करना शांति और कल्याण करने वाला स्थापना सामायिक है ॥२०–२१॥ सोना, चाँदी, माणिक, मोती, वस्त्र आदि भोगोपभोग के पदार्थों में अथवा मिट्टी काँटे आदि पदार्थों में राग द्वेप का त्याग कर देना तथा समस्त पदार्थों में समता धारण कर समान परिणाम रखना द्रव्य सामायिक है। यह सामायिक द्रव्यों से उत्पन्न हुए समस्त पापों को नाश करने वाला है ॥२२–२३॥ राजभवन, वगीचा, नदी का किनारा और नगर आदि श्रुभ चेत्रों को पाकर राग नहीं करना तथा काँटों से भरे हुये कंकड़ पत्थरों से भरे हुये दावान्त से जले हुए बन आदि अश्रुभ चेत्र को पाकर द्वेप नहीं करना चेत्र सामायिक है। यह चेत्र सामायिक चेत्र से उत्पन्न होने वाले आस्त्रव को रोकने वाला है ॥२४–२४॥

साम्यह्मपान् शुभान् कालान् शीतोण्णादिन्युतान् कचित्। पड्ऋत्ंश्च तमः पचशीतोष्णाचान् छुदुःखदान् ॥२६॥ संस्पर्शः त्यज्यते यद्धि रागद्धेष द्वयं द्वयेः । कालमामायिकं कालकृतदोपादिहंत् यत् ॥२०॥ सर्वजीवेषु मेच्यादियुक्तोशुभापरान्मुखः । शुभो रागादिनिर्मुक्तो धर्मध्यानादितत्परः ॥२०॥ शुद्धः समगुणापन्नो भावो यो धिमतां महान् । भावसामायिकं तद्धि चित्तोत्यदोपवारकम् ॥२६॥ एतेः पड्भिश्चनिद्दौपैरुपायैद्द्यीनिर्मा परम् । सामयिकं शुभध्यानं कारणं जायतेतराम् ॥३०॥ दर्शनज्ञानचरित्रतपोभिः सह चात्मनः । ऐक्यं गमन मत्यर्थं यत्तत्सामायकं महत् ॥३१॥ निर्जताखिल घोरोपसर्गतीद्दरपरीपहः । व्रतः सिमिनिगुप्ताचैः सर्वेश्च नियमेर्यमेः ॥३२॥ सुभावनाखिलैः सारैः शुभध्यानैरलंकृतः । यः सर्वत्र समारूढः सोऽत्र सामायिकी महान् ॥३३॥

कोई समय शीत उप्णता से रहित समान रूप तथा शुभ होता है। कहीं पर छहीं ऋतुओं का परिवर्तन होता रहा है, कहीं शीतना अधिक होती है, कहीं उच्यता अधिक होती है किसी सभय अधिरा ही रहता हैं। इस प्रकार के सुख दु:ख देने वाले समयों में राग होप नहीं करना राग होप का सर्वथा त्याग कर देना सो बुद्धिमानों के द्वारा काल सामायिक कहलाता है यह काल सामायिक काल से उत्पन्न होने वाले समस्त पापों को नाश करने वाला है ॥२६–२७॥ समस्त जीवों में मैत्री प्रमोद प्रमोद कारुएय अवि भावों को धारण करना, अशुभ परिणामों से सदा परान्मुख रहना, रागादिक शुभ परिणामों का भी त्याग करना धर्मध्यान में सदा तत्पर रहना, समता गुण से सुशोभित शुद्ध परिणामों का धारण करना आदि रूप से जो बुद्धिमानों के उत्कृष्ट परिणाम होते हैं उसको भाव सामायिक कहते हैं। यह भाव सामायिक मन से उत्पन्न होने वाले समस्त दोपों को दूर करने वाला है ॥२=-२६॥ ज्ञानी पुरुषों के ऊपर लिखे अनुसार छह प्रकार के उपायरूप निचोपों से उत्कृष्ट सामायिक होता है तथा वह शुभ ध्यान का कारण होता है ॥३०॥ सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक् चारित्र और सम्यक् तपरचरण के साथ साथ आत्मा की एकता हो जाना आत्मा में अत्यंत लीन हो जाना सर्वोत्कृष्ट सामायिक कहलाता है ॥३१॥ जो महापुरुप समस्त घोर उपसर्ग और तीत्र परिपहों को जीत लेता है, जो ब्रत, समिति, गुप्ति, समस्त यम, नियम, सारभूत समस्त भावनायें और

भा०टी०

113311

भा०दो०

मु० प्रव ॥१००॥ समवायं स्वरूपं च यो जानाति स बुद्धिमान् । द्रव्याणां तद्गुणानां च पर्यायाणा जिनागमे ॥ ३४॥ हेयोपादेयतत्त्वं च कारणं वंय मोन्त्योः । तस्य सामायिकं विद्धि परमं ज्ञानिनो भुवि ॥ ३४॥ विरतः सर्वसा— वयात्रिर्जितान्त्रमना महान् । महातपा स्त्रिगुप्तो यः सामायिकी स उत्तमः ॥३६॥ यस्य सिन्निहितोत्रात्मा संयमे नियमे गुणे । शमे तपिस तस्येव तिष्ठेत्सामायिकं परम् ॥ ३७॥ यः समः सर्वभूतेषु त्रसेषु स्थावरेषु च । सादृश्यः स्वात्मनो भावस्तच सामायिकं सताम् ॥३६॥ रागद्वेषान्तमोहाद्या विकृतिं जनयन्ति न । शमायद्वेमिता यस्य तस्य सामायिकं महत् ॥३६॥ कपायाः क्रोधमानांग्राश्चत्वारो येन निर्जिताः । न्तमामृद्वार्जवासंगग्णै—

शुभ ध्यान से सुशोभित रहता है जो सर्वत्र निश्चल बना रहता है बह उत्कृष्ट सामायिक करने बाला कहा जाता है ॥३२–३३॥ जो बुद्धिमान पुरुष स्वपर पदार्थी के संबंध के स्वरूप को जानता है जिनागम के अनुसार द्रव्य गुण और पर्यायों के स्वरूप को उनके संबंध के स्वरूप को जानता है, हेय और उपादेय तत्त्वों को जानता है त्र्योर वंध मोच के कारणों को जानता है उस परम ज्ञानी के सामायिक होता है ॥३४-३४॥ जिसने समस्त पापों का त्याग कर दिया है, जिसने इन्द्रिय श्रौर मान को जीत लिया है, जो उत्कृष्ट है, महा तपस्त्री है और तीनों गुप्तियों को पालन करने वाला है वह उत्तमा पुरुष सामायिक करने वाला कहा जाता है ॥३६॥ जिस महा पुरुष का त्रात्मा संयम में, नियम में, गुणों में समता में और तपश्चरण में लगा हुआ है उसी पुरुत के श्रेष्ठ सामायिक ठहर सकता है ॥३७॥ जो पुरुष समस्त त्रस स्थावर जीवों में समता धारण करता है समस्त जीवों को अपने आत्मा के समान मानता है। इस प्रकार के भाव रखने वाले सज्जा के सामायिक होता है ॥३८॥ जिस पुरुष के राग द्वेप इन्द्रियाँ और मोह आदिक किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर सकते, जिसके समता वा शांत परिणामों से रागद्वेपादिक सब शांत हो गये हैं उसके सर्वोत्कृष्ट सामायिक होता है ॥३६॥ जिस महा पुरुष ने कोधादिक की शक्ति को घात करने वाले जमा मार्दव आर्जव और आर्किचन्य गुणों से कोध मान माया लोभ इन चारों कपायों को जीत लिया है तथा वैराग्य ब्रह्मचर्य श्रीर संयम से तीनों वेद श्रीर हास्यादिक नोकपाय जीत लिये हैं तथा जिसने श्रीर भी समस्त दोप जीत लिये हैं उसके सर्वोत्कृष्ट

मृष् प्रव

स्तच्छिक्तियातकैः ॥४०॥ हास्यायाः पट् त्रिवेदाश्च वैराग्यत्रव संबमेः । श्रास्ये दोपाच तस्यात्र परं सामायिकं मतम् ॥४१॥ श्राह्मायाश्रतुः संज्ञाः लेट्यास्तिन्तोऽश्रमाभुवि । न यान्ति विकृतिं यस्य तस्य सामायिकं श्रमम् ॥४२॥ यस्य पंचेन्द्रियादान्तास्तपोभिःस्पर्शनाद्यः । शक्ताःकर्तुं विकारं न तस्य सामायिकं मह्म ॥४३॥ दुर्ध्यानान्यान्तं रोद्राणि योष्टो नित्यं परित्यजेत् । प्रशस्तध्यानमालंद्य तस्य सामायिकं परम् ॥४४॥ ध्यानं चतुर्विधं धन्यं शुक्लं ध्यायति योन्वहम् । जित्वा मनो वलात्तस्य तिष्ठेत्सामायिकोत्तमम् ॥४४॥ सर्वत्र ममताभाव कारणाय जिन्नेर्मतः । योगिनां परमो नित्यं सामायिकाष्ट्यसंयमः ॥४६॥ सर्वसावद्ययोगादिवर्जनार्थं शुभाष्तये । सामायिकं गृहस्थानां प्रोक्तं धर्मशमाय च ॥४०॥ मत्वेति श्रावके नित्यं कार्यं सामायिकं शुभम् । दिनमध्ये त्रिवारं च धर्मध्यानाय शर्मणे ॥४८॥ यतः कुर्वन् गृही नूनं शुद्धं सामायिकं परम् । सर्वत्र समतापन्नो

सामायिक माना जाता है ॥४०-४१॥ जिस पुरुप के आहार आदिक चारों संज्ञायें तथा तीनों अशुभ लेश्याएं कभी विकार भाव को प्राप्त नहीं होतीं उसी के शुभ सामायिक माना जाता है ॥४२॥ जिसके तपरचरण के वल से स्पर्शनादिक पाँचों इन्द्रियाँ शांत हो गई हैं और कभी भी विकार उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकतीं उसी के उत्कृष्ट सामायिक होता है ॥४३॥ जो पुरुप धर्मध्यान वा शुक्रध्यान को धारण कर चारों प्रकार के व्यार्तध्यान क्योर वारों प्रकार के रीद्रध्यानों का त्याग कर देता हैं उसी के श्रेष्ठ सामायिक कहा जाता है ॥४४॥ जो पुरुष अपनी शक्ति से मन को जीत कर चारों प्रकार के धर्मध्यान को श्रोर चारों प्रकार के शुक्रध्यान को प्रतिदिन धारण करता है उसी के उत्तम सामायिक होता है ॥४४॥ मगवान जिनेन्द्रदेव ने योगियों के लिये सर्वत्र समता भाव धारण करने के लिए प्रतिदिन परम सामायिक करना और प्रतिदिन इन्द्रिय संयम पालन करना ही बतलाया है ॥४६॥ गृहस्थों को समस्त पापरूप योगों का त्याग करने के लिये, शुभ की प्राप्ति के लिये तथा धर्म और कल्याग की प्राप्ति के लिये एक सामायिक ही वतलाया है।। १७।। यही समक कर श्रावकों को धर्मध्यान की प्राप्ति और ब्यात्मकल्याग करने के लिये प्रतिदिन दिन में तीन बार शुभ सामायिक करना चाहिये ॥४=॥ क्योंकि सर्वत्र समता भाव धारण करता हुआ और शुद्ध उन्ह्रष्ट सामायिक करता हुआ गृहस्थ अवस्य ही भावलिंगी मुनि के

11१०१॥

मु० प्र० ॥१०२॥ भाविलंगी यतिर्भवेत् ॥४६॥ अरण्ये आवकः कश्चिन् धीरस्त्यक्तवपुर्महोन् । निष्कंपं ध्यानमालंद्य व्यधारमामायिकं परम् ॥४०॥ शरेण केनचिद्विद्धो मृगस्तस्य पदान्तरे । प्रविद्यगर्तः कियत्कालं स्थित्वा वेद्नया मृतः ॥४१॥
तथापि न मनागेपो चलत्सामायिकात्सुधीः । अस्पौगमे कथा होयां गृहिणो भाविलंगिनः ॥४२॥ अजितांघाश्च
पार्श्वान्ता द्वाविंशिति जिनेश्वराः । दिशन्ति मुक्तये वाण्या सामायिकैकसंयमम् ॥४३॥ छेदोपस्थापनं नैव यतोमीषां
महाधियः स्वभावेन सुशिष्यौः स्युः निष्प्रमादा जितेन्द्रियाः ॥४४॥ सामायिकं च छेदोपस्थापनं संयमं परम् ।
आहतुर्ध्वनिना मुक्त्ये द्याचान्तिमजिनाधियौ ॥४४॥ यतः श्री वृषभेशस्य सुशिष्या ऋजुवुद्धयः । सन्मतेः काल

समान माना जाता है ॥४६॥ कोई एक धीरवीर महा श्रावक अपने शरीर से ममत्व का त्याग कर किसी वन में अचल और ध्यान में लीन होकर उत्कृष्ट सामायिक करने के लिये खड़ा था। उसी समय किसी के वाण से वायल हुआ कोई हिरण उस आवक के दोनों पैरों के वीच में आ पड़ा। उस समय वह हिर्ग अत्यंत दु:खी होकर चिल्ला रहा था और उसी वेदना से वह थोड़ी ही देर में वहीं मर गया तथापि वह बुद्धिमान श्रावक अपने सामायिक से रंचमात्र भी चलायमान नहीं हुआ। इस भावलिंगी गृहस्थ की कथा शास्त्रों में लिखी है वहाँ से जान लेनी चाहिये ॥५०-५२॥ भगवान अजित नाथ से लेकर भगवान पार्श्वनाथ तक वाईस तीर्थंकरों ने अपनी दिन्य ध्वनि से मोच प्राप्त करने के लिये एक सामायिक नाम के संयम का ही उपदेश दिया है। इन बाईस तीर्थंकरों ने छेदोपस्थापना नाम के संयम का उपदेश नहीं दिया है। इसका भी कारण यह है कि इन वाईस तीर्थंकरों के श्रेष्ठ शिष्य स्वभाव से ही महा बुद्धिमान थे, प्रमाद रहित थे और जितेन्द्रिय थे।।५३-५४॥ प्रथम तीर्थंकर भगवान वृषभदेव ने तथा अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा मोत्त प्राप्त करने के लिये सामायिक और छेदोपस्थापना इन दोनों संयमों का उपदेश दिया है ॥५५॥ इसका भी कारण यह है कि भगवान वृषभदेव के शिष्य सरल बुद्धि को धारण करने वाले थे और भगवान महावीर स्वामी के शिष्य कालदोप से सदोप थे और मंद बुद्धि को धारण करने वाले थे ॥५६॥ स्वभाव से .भा०टी =

数据的现在形式的现在形式的现在形式的现在形式的现在形式的现在分词

ग्रु०त्रः ॥१०३॥ दीपेग सदीपामंद्युद्धयः ॥ ४६॥ ऋजुमंद्रस्यभावास्ते योग्यायोग्यंव्यितिक्रमम् । व्यक्तं सव नजानन्ति विस्तरोक्त्या-विनाभुवि ॥ ४०॥ तस्माद्यकारणात्तीद्वायूचतुःश्रीजिनाधिपौ । श्रनुप्रहाय शिष्याणां संयमौ द्वौ शिवाप्तये ॥४६॥ श्राप्यातुं किल्विद्यातुं पृथम्मावयितुं तथा । महात्रतानि पंचेवगुप्तयःसमितीस्तथा ॥ ४६॥ तेपि मर्वे जिनेशानां शिष्याःशुद्धिशियाप्तये । चरन्तिसर्वदोत्कृष्टं शुद्धं सामाथिकं शुभम् ॥ ६०॥ सामाथिकवलाद्योगीत्तणार्छं न-निपेषयत् । कर्मजालं महत्तत्र तपसा वर्षकोटिभिः ॥ ६१॥ सामाथिकवलेनासौ करोति संवरंपरम् । कर्मणां विधिनाध्यानी महतीं सुनिर्जराम् ॥ ६२॥ सामाथिकहर्य सामर्थ्याद्विधत्ते मुनिपुंगवः । ध्यानानि तैःप्रजायेते केवलज्ञानदर्शने ॥ ६३॥ सामाथिकं जिनाःप्राहुःपंचात्तमृगवंयने । पाशंचश्रं खलातुल्यं मनोमर्कटरोधने ॥ ६४॥

ही सरल युद्धि और मंदयुद्धि को धारण करने के कारण वे लोग विना विस्तार से वतलाये योग्य अयोग्य मुनियों के पूर्ण चारित्र को व्यक्तरीति से नहीं जानते थे। इसी कारण से भगवान वृपभदेव और भगवान महावीर स्वामी ने उन शिष्यों का अनुग्रह करने के लिये मोत की प्राप्ति के लिये दोनों प्रकार के संयम वतलाये हैं ॥५७-५=॥ कहने समभ्तने और अलग अलग पालन करने के लिये महावत पाँच हैं गुष्तियाँ तीन हैं और समितियाँ पाँच हैं। भगवान जिनेन्द्रदेव के शिष्य आतम शुद्धि और मीच प्राप्त करने के लिये इनका पालन करते हैं तथापि वे शुभ शुद्ध और सर्वोत्कृष्ट सामायिक को अवश्य करते हैं क्योंकि सामायिक में सब अन्तर्भुत हैं ॥४६-६०॥ मुनिराज इस सामायिक के बल से आधे चण में जितने कमों को नष्ट कर डालते हैं उतने महा कर्म करोड़ों वर्षों के तपरचरण से भी नष्ट नहीं हो सकते ॥६१॥ ध्यान करने वाला योगी इस सामायिक के वल से परम संवर करता है और विधि पूर्वक कर्मों की महा निर्जरा करता है ॥६२॥ मुनिराज इस सामायिक की सामर्थ्य से ध्यान धारण करते हैं और घ्यान से केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त करते हैं ॥६३॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने पाँचों इन्द्रियरूपी पशुओं को वाँधने के लिये इस सामायिक को रस्सी के समान वतलाया है और मनरूपी वंदर को रोकने के लिये इसी सामायिक को सांकल के समान वतलाया है ॥६४॥ विद्वान् लोग संसार

1150911

भा०टी०

**秋等表示我等表示表示表示表示表示表示表示表示** 

सामायिकमहामंत्रं संसाररोगकीलने । वुघा जगुश्च साधूनां कर्मारण्येनलोपुमम् ॥६४॥ सामायिक सुधापानं ये कुर्वन्ति निरन्तरम् । सुखिनस्तेचिरेणस्युर्जन्ममृत्युविषातिगाः ॥६६॥ संवीयते परंधमं स्वर्गमुक्तिवर्शाकरम् । युद्धंच चीयते पापं सामायिकात्तचेतसाम् ॥६७॥ मुक्तिश्रीःस्वपमागत्यासक्त्योसामायिकात्मनः । वृणोत्यहो श्रियासाद्धं काक्यादेवयोपिताम् ॥६=॥ सामायिकेन सागरा हिंसादिपंचपातकान् । हत्वोपाच्य परं धर्मं वान्ति स्वर्गचपोडशम् ॥६६॥ द्रव्यसामायिकेनात्राभव्योजिनेन्द्रवेपघृत् । महातपाःसुशास्त्रज्ञः ऊर्ज्धं ग्रेवेयकं व्रजेत् ॥७०॥ वह्यारम्भोद्भवं पापं चिपित्वा प्रत्यहं महत् । शुद्धसामायिकेनैव निद्यागईणेनच ॥७१॥ शिष्तकर्मादिमश्चक्री भरतेशोनुसंयमम् । गृहीत्वा ध्यानमालंदय शुक्लं कर्मवनानलम् ॥७२॥ घटिकाद्वयमात्रोण हत्वा घातिचतुष्टयम् ।

रूपी सर्प को कीलने के लिये ( बश में करने के लिये ) इस सामायिक को महामंत्र बतलाते हैं तथा साधुत्रों के कर्म रूपी वन को जलाने के लिये अग्नि के समान कहते हैं ॥६५॥ जो म्रुनि इस सामायिक रूपी अमृत पान को निरंतर करते रहते हैं वे जन्म मरण रूपी विषय से छूट कर सदा के लिये सुखी हो जाते हैं ॥६६॥ जिनके हृदय में सामाथिक की वासना भरी हुई है उनके पाप सव नष्ट हो जाते हैं. और अत्यंत शुद्ध तथा स्वर्ग मोच को वश करने वाला परम धर्म संचित होता है ॥६७॥ सामायिक करने वाले पुरुषों को मोचरूपी लच्मी समस्त लच्मियों के साथ आसक्त होकर स्वयं आकर स्वीकार करती है फिर भला देवियों की तो बात ही क्या है ॥६=॥ इस सामायिक के प्रभाव से श्रोवक भी हिंसादिक पाँचों पापों को नष्ट कर और परम धर्म को संचित कर सोलहवें स्वर्ग तक पहुँचते हैं ॥६६॥ भगवान जिनेन्द्रदेव के भेप को धारण करने वाला ( मुनि लिंग धारण करने वाला ) महा तपस्वी और अनेक शास्त्रों का जानकार अभन्य जीव भी इस द्रन्य सोमायिक के प्रभाव से ऊर्ध्व ग्रॅवेयक तक पहुँचेता है ॥७०॥ देखो प्रथम चक्रवर्ती महाराज भरत महारंभ से उत्पन्न हुए प्रतिदिन के महा पापों को शुद्ध सामायिक के द्वारा ही नष्ट करते थे, तथा निंदा गहीं के द्वारा बहुत से कमीं को नष्ट करते थे। तदनंतर उन्होंने संयम धारण कर कर्मरूपी वन को जलाने के लिये अग्नि के समान ऐसे शुक्क ध्यान को धारण किया था और दो ही घड़ी में चारों वानिया कर्मों को नष्ट कर देव और इन्द्रों के द्वारा

1185211

मृष् प्रव

II EcxII

सार्द्ध र्वाचंनि दिश्यं प्रापानन्तचतुष्टयम् ॥ ७३॥ वहुनोक्तेन कि साध्यं निकिचिन्शिवसिद्धये । सामायिकेन सहरां विग्रंत योगिनांकिचित् ॥ ७४॥ बात्वेत्यस्यात्रमाहात्म्यमुत्थाय वुष्यसत्तमाः । योगशुद्धिं विधाय प्रतिलेख्यांगं धरातलम् ॥ ७४॥ स्वह्ततौ कुड्मलीकृत्य कालेकाले शिवाप्तये । कुर्यन्तु सर्वदा यत्नात् शुद्धं सामायिकं परम् ॥ ७६॥ त्राखिलगुग्गसनुद्रं मुक्तिनीधात्रमार्गं निक्पमसुखहेतुं धर्मवीजं विशुद्धम् । दृरित तिमिरमानुं धीधनाः कर्महान्ये कुरुत हृद्यशुष्या शुद्धसामायिकं भोः ॥ ७७॥ इमां सामायिकस्यादौ निर्युक्तं प्रतिपायवे । समासन तता वद्ये निर्युक्तं सत्त्वस्य च ॥ ७६॥ चतुर्वि तिथिषां त्रिजगत्त्वामिनां च यत् । साथैं नीमादिभिः पड्भिःसारेलोकोत्तमेर्गुणेः ॥ ५६॥ स्तवनंकियते दद्योः प्रणामं भक्तिपूर्वकम् । भावाचनं महध्यानं

होने वाली पूजा के साथ साथ दिव्य अनंत चतुष्टय प्राप्त कर लिया था ॥७१-७३॥ वहुत कहने से क्या लाभ है थोड़े से में इतना समभ लेना चाहिये कि योगियों को मीच प्राप्त करने के लिये इस सामायिक के समान और कोई पदार्थ किसी स्थान में भी नहीं है ॥७४॥ इस प्रकार इस सामायिक के महातम्य की समभ कर श्रेष्ठ बुद्धिमानों की मीच प्राप्त करने के लिये उठ कर खड़ा होना चाहिये तथा मन वचन काय को शुद्ध कर, अपने श्रीर और पृथ्वी को देख शोध कर अपने दोनों हाथ जोड़ कर सामायिक के प्रति समय पर प्रयत्नपूर्वक सदा परम शुद्ध सामायिक करना चाहिये ॥७५-७६॥ यह सामायिक समस्त गुणों का समुद्र है, मोन्हपी राजभवन का मुख्य मार्ग है, मोन्हपी अनुपम सुख का कारण हैं, धर्म का बीज है, अत्यंत विशुद्ध हैं, और पापरूपी अंधकार को दूर करने के लिये सूर्य के समान है। इसलिये हे बुद्धिमान् लोगो अपने कमीं को नाश करने के लिये शुद्ध हृदय से शुद्ध सामायिक धारण करो । प्रतिदिन नियम पूर्वक इसको करते रहो ॥७७॥ इस प्रकार पहले सामायिक का स्वरूप कहा यव आगे संचेप से दूसरे स्तव वा स्तुति नाम के त्रावश्यक का स्वरूप कहते हैं ॥७८॥ भगवान चौबीस तीर्थंकर तीनों लोकों के स्वामी हैं उनके सार्थक नामों के द्वारा वा सारभृत लोकोत्तम गुणों के द्वारा प्रणाम और भक्ति पूर्वक छह प्रकार से जो चतुर पुरुषों के द्वारा स्तवन किया जाता है उनकी भावपूजा की जाती है वा उनका महा ध्यान किया जाता है उसकी मोच सुख देने वाला स्तवन कहते हैं ॥७६-=०॥

॥१०५॥

मू० प्र० पश्ठदा। सस्तवः शिवशर्मदः ॥ ५०॥ स नामस्थापनाद्रव्यचेत्रकालो जिनोद्भवः । भावस्येति निद्योपःस्तवस्यषड्विधः समृतः ॥५१॥ तीर्थेशनाममात्रोचरपोनचसतां द्रुतम् । विद्नजालानि पापानि प्रलीयन्ते रुजादयः ॥५२॥ जायते च परं पुण्यं जिनचक्रयादिभूतिदम् । धर्माद्यर्थश्चि सिध्यन्ति ढोकन्तेत्रिजगच्छित्रयः ॥५३॥ इत्यादि नाममहात्म्य वर्णनेर्या विधीयते । स्तुति नामभिश्चाद्यायसहस्रप्रणामकैः ॥५४॥ वर्तमानचतुर्विंशति तीर्थेश्वरं नामभिः । स्तवः सक्थ्यते सद्भिर्धर्ममूलोऽशुभान्तकः ॥५४॥ कृत्रिमाकृत्रिमाणां च मूर्तीनां तीर्थकारिणाम् । पूजास्तुतिनमस्कारैः चीयन्ते विद्याभ्युद्यकल्याणा जायन्ते च पदे-पदे ॥५०॥ इत्यादिस्थापनास्तुत्या तीर्थेषांस्तवनंचयत् । शिवाय कियते विद्धःसस्थापनाभिधःस्तवः ॥५५॥

वह स्तवन भी नाम स्थापना द्रव्य चेत्र काल भाव के भेद से छह प्रकार है। यह छह प्रकार का स्तवन का निचेप है और भगवान जिनेन्द्रदेव का कहा हुआ है।।⊏१।। चौबीसों तीर्थंकरों के नाम मात्र के उचारण करने से सज्जनों के सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं पाप नष्ट हो जाते हैं ख्रौर रोगादिक सब नष्ट हो जाते हैं ।।⊏२।। इसके सिवाय तीर्थंकरों का नाम उच्चारण करने से तीर्थंकर चक्रवर्ती ऋादि की विभृति को देने वाला पुरुष प्राप्त होता है, धर्मादिक चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं और तीनों लोकों की लिच्नियां प्राप्त हो जाती हैं ॥=३॥ इस प्रकार मगवान के नामों का महात्म्य वर्णन कर जो स्तुति की जाती है अथवा एक हजार आठ नाम पढ़ कर जो स्तुति की जाती है उनको एक हजार आठ प्रणाम किये जाते हैं अथवा वर्तमान चौबीस तीर्थं करों के नाम पढ़ कर जो स्तुति की जाती है उसको धर्म का मूल और शुभ देने वाला नाम स्तवन कइते हैं ॥८४-८४॥ इस संसार में तीर्थंकरों की जो कृत्रिम वा अकृत्रिम प्रतिमार्ये हैं उनकी पूजा स्तुति वा नमस्कार करने से सज्जनों के समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं परम कल्यागों को कारण ऐसा पुरुष प्राप्त होता है और चण चण में सब तरह के अभ्युद्य और कल्याण प्राप्त होते हैं इस प्रकार विद्वान लोग मोत्त प्राप्त करने के लिए स्थापना नित्तेप से स्थापित की हुई' तीर्थंकर की प्रतिमा को स्तुति करते हैं उसको स्थापना स्तव कहते हैं ॥=६-==॥ भगवान तीर्थंकर परम देव

भार्टी०

मु० प्र०

1100911

दिव्योदारिकदृहानां कोटीनेभ्योखिलाईताम् । विश्वांत्रियाणां मोभ्यानामिकतेलपाम् ॥ विशा श्रे तपीतादिन् मद्वणें स्तवनं यत्मुकान्तिभः । निष्पायते च शास्त्रोः सद्द्रव्यस्तव एवि ॥ १०॥ कैलाशचलसम्मेदोर्जयतादिन् राभात्मनाम् । निर्वाण्चोत्रभूमीनामईतांगुण्वणैनः ॥ १॥ पूलोस्तुति नमस्कारैर्यन्माहात्म्यप्रशंसनम् । चोत्रस्तवः मिविद्रोयःपुण्यनिर्वाण्हेतुकृत् ॥ १॥ पंच कल्याणकैःसारैः स्वर्गावतरणादिभिः । देवेन्द्रादिकृतैभूत्यामहापुण्य निवंधनैः ॥ १॥ स्तुतिर्याक्रियते तज्दोः कल्याण्गुण्भापणैः । सर्वेषां तीर्थकत् णां कालःस्तवः सण्वच ॥ १॥ कंवलह्यानद्वष्ट्रयाया गुणा श्रम्तातिगाः पराः । विद्यन्तेयेईतां स्तोतुं तान्त्रमोमादृशःकथम् ॥ १॥ इत्यादि सद्गुणानांच भाषणं यद्विधीयते । तद्गुणाय वुथैभिवस्तवःसतद्गुण्यदः ॥ ६॥ लोकोद्योतकरालोके विश्वतत्त्वन

दिज्य ऋौदारिक रारीर को धारण करने वाले हैं संसार भर के समस्त नेत्रों को प्रिय हैं अत्यंत सौम्य हैं और करोड़ों स्पों से भी अधिक तेज को धारण करते हैं ऐसे तीर्थं करों के अत्यंत मनोहर खेत पीत श्रादि शरीर के रूप का वर्णन कर उनकी स्तुति करना अथवा अनेक शास्त्रों को जानने वाले जो ज्ञानी पुरुष इस प्रकार की स्तुति करते हैं उसको द्रव्य स्तवन कहते हैं ॥=६−६०॥ भगवान अरहंतदेव के गुणों का वर्णन कर कैलाश पर्वत, सम्मेदशिखर, गिरनार आदि अरहंतों के शुभ निर्वाण भूमियों की पूजा स्तुति करना उनको नमस्कार करना श्रीर उनका महातम्य प्रगट करना चोत्र स्तवन कहलाता है। यह चेत्र स्तवन भी पुराय और निर्वाण का कारण है ॥६१-६२॥ विद्वान् लोग जो समस्त तीर्थंकरों के स्वर्गावतार आदि पाँचों कल्याणों के गुणों का वर्णन करते हैं इन्द्रादिक देवों ने जिस विभृति के साथ कल्याणोत्सव मनाया है उसका वर्णन करते हैं उन कल्याणोत्सवों को महा पुरुष का कारण वतलाते हैं और सारभृत कहते हैं इस प्रकार जो पाँचों कन्याणों के गुणों का वर्णन करते हैं उसकी कालस्तवन कहते हैं ॥६३-६४॥ "भगवान अरहंतदेव के केवल ज्ञान केवल दर्शन आदि अनंत गुण हैं उन सबकी स्तुति करने के लिये मेरे समान बुद्धिहीन पुरुष कभी समर्थ नहीं हो सकते" इस प्रकार विद्वान् लोग उन गुणों की प्राप्ति के लिये जो अरहतदेव के गुणों का निरूपण करते हैं वह उन गुणों को देने वाला भावस्तवन कहलाता है ॥६५-६६॥ भगवान अरहंतदेव इस लोक में समस्त लोक का उद्योत करने

गिरुज्या

我就是我是我在我在我们就是我们就是我们是我们是我们是我们是我们是我们

भा०दी०

मू० प्र० ॥१०८॥ प्रकाशकाः । थर्मतीर्थकराः सर्वज्ञान तीर्थविधायिनः ॥६७॥ ऋहेन्तो मुक्तिमतीरःपंचकल्याणभागिनः । शरण्या भवभीतानामनन्तगुणसागराः ॥६८॥ मंत्रमूर्तिमया ध्येयाः कीर्तनीयाःजगत्सताम् । वंदनीया महान्तश्च पूज्या— लोकोत्तमाःपराः ॥६६॥ दिव्यश्रीभूषितानित्या निस्पृहाःस्तवनाविष । देवीनिकरमध्यस्थाः परष्रद्धान्नतांकिता ॥२००॥ विश्वमव्यहितादुक्ताः सार्थवाहाःशिवाध्वनि ॥१॥ मुक्ति भुक्त्यादिदातारो धर्मार्थकाममोत्तदाः । विश्वविद्याद्यह्नतारो भाक्तिकानां नसंशयः ॥२॥ इत्याद्यन्यगुणौवैर्ये पूर्णा जिनवरा भुवि । ते मे वोधि समाधिचदिशन्तु कीर्तिता नुताः ॥ ३ ॥ सम्यग्दर्शनसद्ज्ञान चारित्राण्यत्र यानिच । परमार्थेन तीर्थान दुष्कर्ममलनाशनात् ॥४॥

वाले हैं, समस्त तन्त्रों को प्रकाशित करने वाले हैं, धर्म के तीर्थंकर हैं, समस्त ज्ञान और तीर्थों की प्रवृत्ति करने वाले हैं, मोच के स्वामी हैं, गर्भादिक पंच कल्याणों को प्राप्त हुए हैं, संसार से भयभीत हुये मनुष्यों को शरण भूत हैं, अनंत गुणों के समुद्र हैं, समस्त मंत्रों की मृतिस्वरूप हैं, तथा समस्त जगत के सज्जनों को ध्यान करने योग्य और स्तुति करने योग्य हैं। वे भगवान वंदनीय हैं, महान् हैं, पूज्य हैं, लोकोत्तम हैं और सर्वोत्कृष्ट हैं। वे भगवान सदा ही दिव्य विभूतियों से विभूपित रहते हैं, अपने शरीर से भी निस्पृह हैं, अनेक देवियों के मध्य में विराजमान रहते हुये भी परम ब्रह्मचर्य ब्रत से सुशोभित रहते हैं। वे भगवान आतम चमा आदि उत्तम गुणों से सदा सुशोभित रहते हैं कर्मरूपी शत्रुओं को नाश करने वाले हैं, समस्त भन्य जीवों का हित करने के लिये सदा तत्पर रहते हैं और मोच मार्ग में वे सदा सहायक रहते हैं। वे भगवान भक्त पुरुपों को भिक्त और मुक्ति दोनों के देने वाले हैं, धर्म अर्थ काम मोच चारों पुरुपार्थी को देने वाले हैं तथा समस्त विद्नों और पापों को नाश करने वाले हैं। इस प्रकार वे भगवान अनेक गुणों के समूहों से परिपूर्ण हैं। उन भगवान की मैंने यह स्तुति की है तथा उनको नमस्कार किया है इसलिये वे भगवान मेरे लिये रत्नत्रय की प्राप्ति करें और समाधि की प्राप्ति करें ॥६७-२०३॥ वास्तव में देखा जाय तो अशुभ कमीं का नाश रतनत्रय से ही होता है, इसलिये सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र ये ही वास्तव में तीर्थ हैं। इन रतनत्रय स्वरूप तीर्थों की प्रवृत्ति वे तीर्थंकर ही करते हैं अथवा वे तीर्थंकर रत्नत्रयह्य महा तीर्थों से सुशोभित रहते हैं अथवा

स्० प्रव ॥१वस्य तेषां ये च प्रणेतारों महद्भितेरलं कृताः । तन्मया वा जगनाथास्तेऽत्रतीर्थाभवस्त्यहो ।।।। जितमोहारिसन्तानाः सतामोहं जयन्ति ये । ते जिनाःचातिहन्तारः उच्यन्ते तेनहेतुना ॥६॥ सर्वान् स्तुतिनमस्कारान् सत्कारादीन् नृनाकिनाम् । पंचकल्याणकाचीं च गमनं मुक्तिधामनि ॥७॥ अन्यद्वा मानमन्मानं येत्राहिन्त जिनेश्वराः । व्यह्नस्तेऽत्र कथ्यन्ते त्यमुनाहेतुनाखिलाः ॥६॥ कथ्यन्ते त्रिजगनाथैःकीर्तनीया न भूतले। वद्याश्रमुनिभिःथैःसन्पुनिक्तार्गःप्रदर्शितः ॥६॥ लोकोलोकं समस्तं ये जानन्तिकैवलेन च । प्रपरयन्ति दशा तस्मात्स्युस्तेकैविलनोऽनिवलाः ॥१०॥ मोहद्यज्ञानचारित्रावरणैर्घातिकमंभिः । मुक्ता ये तीर्थकर्तारः उत्तमास्ते जगन्नये ॥११॥ एवं गुण्विशिष्टाये तीर्थनाथाजगत्तुताः । तेमे दिशन्तु वोधिचममाधि च स्वगुणान् परान् ॥१२॥ नस्यादेतिन्नदानहि

व तीर्थंकर रत्नत्रयमय ही हैं ऐसे तीनों लोकों के स्वामी वे तीर्थंकर तीर्थ कहलाते हैं ॥४-५॥ उन भगवान ने मोहरूपी रात्र की समस्त संतान जीत ली है अथवा वे भगवान, सज्जन पुरुपों के मोह को भी जीत लेते हैं तथा वे भगवान घातिया कमीं को नाश करने वालें हैं इसलिये उनकी जिन कहते हैं ॥६॥ अथवा वे भगवान जिनेन्द्रदेव मनुष्य और इन्द्रों के द्वारा की जाने वालीं समस्त स्तुतियों के समस्त नमस्कारों के योग्य हैं, पंचकल्याणकों में होने वाली पूजा के योग्य हैं, मुक्ति स्थान में गमन करने योग्य हैं तथा और भी संसार में जितना मान सन्मान है सबके वे योग्य हैं इन्हीं सब हेतुओं से वे मगवान थाईन् कहलाते हैं ।।७-=।। जिन तीर्थंकर परमदेव ने श्रेष्ठ मोच का मार्ग दिखलाया है वे भगवान इस संसार में तीनों लोकों के इन्द्रों के द्वारा ही प्रशंसनीय नहीं है किंतु मुनियों के द्वारा भी वंदनीय गिने वाते हैं ॥६॥ वे भगवान केवल ज्ञान के द्वारा समस्त लोक आलोक को जानते हैं इसलिये उनको केवली कहते हैं तथा केवल दर्शन के द्वारा वे समस्त लोक अलोक को देखते हैं इसलिये उनको केवल दर्शी वा सर्वदर्शी कहते हैं ॥१०॥ वे तीर्थंकर परमदेव मोहनीय ज्ञानावरण दर्शनावरण श्रीर निरंत्रावरण ( चारित्र मोहनीय वा अंतराय ) इन घातिया कर्मीं से रहित हैं इसलिये वे भगवान तीनों लोकों में सर्वोत्तम कहलाते हैं ॥११॥ इस प्रकार अनेक गुणों से सुशोभित और तीनों लोकों के द्वारा स्तवन किये गये वे भगवान तीर्थंकर परमदेव मेरे लिये एत्नत्रय तथा समाधि को प्रदान करें

॥३०१॥

किन्त्वसत्यमृपाह्वयम् । एपाभापा जिनेन्द्रेण प्रणीता कार्यसिद्धये ॥१३॥ यतस्तैर्यचदातव्यं सर्वद्विवद्वतादिकम् । हितं धर्मोपदेशादि तद्दतं तैर्जिनैःसताम् ॥१४॥ अधुनावीतमोहास्तेकृतकृत्याजिनाधियः । निकंचिद्वदते लोके विश्वचितमातिगा नृणाम् ॥१४॥ अथवा प्रार्थनाजैषा भिक्तरागभरांकिता । सफला भिक्तकानां सद्धर्मी जिनाद्भविष्यति ॥१६॥ यतोभक्त्यार्हतां पुंसां चीयन्तेक्लेशराशयः । सर्वे मनोरथासिद्धिमहामुत्र व्रजन्ति च ॥१७॥ अर्हत्सुवीतदोपेष्वाचार्योपाध्यायसाधुषु । धर्मे रत्नत्रयेनध्ये जिनवाक्ये च धर्मिषु ॥१८॥ यतो जायतेरागः स्वभावेनयो गुणोद्भवः । सप्रशस्तो मतःसद्भिद्धिक्वानादिधर्मकृत् ॥-१६॥ मत्वेति श्रीजिनादीनां

तथा अपने अन्य गुणों को भी प्रदान करें ॥१२॥ भगवान की इस प्रकार की स्तुति करने को "रत्नत्रय समाधि प्रदान करें" इस प्रकार कहने को निदान नहीं समक्तना चाहिये किंतु मगवान जिनेन्द्रदेव ने कार्य सिद्धि के लिए ऐसी भाषा को अनुभय भाषा कहा है ॥१३॥ इसका भी कारण यह है कि भगवान जिनेन्द्रदेव को भन्य जीवों के लिये सम्यन्दर्शन, आत्मा की शुद्धता, व्रत हित धर्मी बदेश आदि जो कुछ देना था वह सब कुछ वे भगवान भव्य सज्जनों को दे चुके । इस समय तो वे भगवान वीतराग हैं कृतकृत्य हैं जिनेन्द्र हैं और समस्त चिंताओं से रहित हैं इसलिये वे अब इस संसार में मनुष्यों को कुछ नहीं देते ॥१४-१५॥ अथवा यों समभना चाहिये कि भगवान की ऐसी स्तुति करना हमें रत्नत्रय देवें आदि कहना भक्ति और उनके गुणों के प्रति होने वाले अनुराग से भरी हुई प्रार्थना है और श्रेष्ठ धर्म को पालन करने से भक्त पुरुषों की वह प्रार्थना सफल ही होती है ॥१६॥ इसका भी कारण यह है कि भगवान अरहंतदेव की भक्ति करने से मनुष्यों के समस्त क्लेशों का समूह नष्ट हो जाता है तथा इस लोक और परलोक दोनों लोकों के मनोरथ सब सिद्ध हो जाते हैं ॥१७॥ वीतराग भगवान अरहंतदेव में आचार्य उपाध्याय साधुओं में, रत्नत्रय रूप सर्वोत्कृष्ट धर्म में, जिन वचनों में और धर्मात्माओं में उनके गुणों से उत्पन्न हुआ जो स्वामाविक अनुराग है उसको सज्जन पुरुष प्रशस्त अनुराग कहते हैं वह प्रशस्त अनुराग सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप धर्म को उत्पन्न करने वाला है ॥१=-१६॥ यही समभ कर भक्त पुरुषों को समस्त अर्थों की सिद्धि करने वाली भगवान

भा॰टो॰

मृङ ग्रङ

1188811

भक्तिरागाद्योखिलाः । विश्वार्थसाथका निसं कर्तत्र्या भक्तिः पराः ॥२०॥ स्तवं क्विन्तु तद्वबतुविंशतिजिनेशा—
नाम् । सर्वाभ्युद्यमंसिध्ये नित्यंप्रति मुनीश्वराः ॥२१॥ प्रतिलेख्य धरांगादीक्षित्तशुद्धिं विधाय च । स्वकरो
मंपटी कृत्य स्थित्वा कृत्वा स्थिरो कमो ॥२२॥ ऋज् चांतरितौ शक्त्या चतुर्भिरंगुलेमु दा । मधुरेण स्वरेणैव
गुद्धव्यक्ताच्रज्ञतेः ॥२३॥ यतोईद्गुणराशीनां स्तवनेन वुधोक्तमेः । लभ्यन्ते तत्समा सर्वेगुणाःस्वर्मोत्तदा—
यिनः ॥२४॥ कीर्तनेनाखिला कीर्तिस्त्रौलोक्येच भ्रमेत्सताम् । इन्द्रचिक्र जिनादीनां कीर्तनीयं पदं भवेत् ॥२४॥
मन्पयतेऽईतां भक्त्या सौभाग्यभोगसम्पदः । पूज्या विजगल्लोके श्रेष्ठपूज्यपदानि च ॥२६॥ जिनानांध्यानयोगेन
तीर्थकरादिभूतयः । जायन्ते मुक्तिनार्यामा का वार्ता परसम्पदाम् ॥२०॥ गुण्यहणमात्रोण जिनेन्द्राणां चयं

जिनेन्द्रदेव की भक्ति और उनके गुणों में उत्कृष्ट अनुराग सदा करते रहना चाहिये ॥२०॥ इसलिये मुनिराजों को अपने समस्त कल्याणों की सिद्धि करने के लिये भगवान चौबीसों तीर्थंकरों की स्तुति प्रतिदिन सदा करनी चाहिये ॥२१॥ मुनियों को सबसे पहले अपना श्रारी और पृथ्वी को शुद्ध कर लेना चाहिये, मन को शुद्ध कर लेना चाहिये फिर अपने हाथ जोड़ कर दोनों पैरों को स्थिर रख कर खंडे होना चाहिये। उस समय उनके दोनों पैरों में चार अंगुल का अंतर होना चाहिये और दोनों चाहिये और दोनों पेर सीधे रहने चाहिये। फिर प्रसन चित्त होकर मधुर स्वर से शुद्ध और व्यक्त अचरों का उच्चारण करते हुये अपनी शक्ति के अनुसार चौबीसों तीर्थंकरों की स्तुति करनी चाहिये ॥२२-२३॥ इसका कारण यह है कि भगवान अरहंतदेव के गुणों के समूह की स्तुति करने से उत्तम युद्धिमान पुरुषों को उन गुर्णों के समान ही स्वर्ग मोच देने वाले समस्त गुर्ण प्राप्त हो जाते हैं ॥२४॥ भगवान जिनेन्द्रदेव के गुण कीर्तन करने से सज्जनों की समस्त शुभ कीर्ति तीनों लोकों में भर जाती है तथा इन्द्र चक्रवर्ती और तीर्थंकर के प्रशंसनीय पद प्राप्त हो जाते हैं ॥२४॥ भगवान श्ररहंतदेव की भक्ति करने से समस्त सीभाग्य और भोग संपदाएं प्राप्त होती हैं तथा अरहंतदेव की पूजा करने से तीनों लोकों में श्रेष्ठ और पूज्य पद प्राप्त होते हैं ॥२६॥ भगवान अरहंतदेव का ध्यान करने से मंक्ति स्त्री के साथ साथ तीर्थंकर की समस्त विभूतियाँ प्राप्त होती हैं फिर भला अन्य सम्य-

1188811

भाग्टी०

त्तणात् । यान्ति विष्नाश्चरोगाद्या यथैनेन तमांति भो ॥२८॥ ज्ञात्वेति यतयो नित्यं तद्गुणाय जिनेशिनाम् ।
प्रयत्नेनप्रकुर्वन्तुरागभिक्तःस्तवादिकान् ॥२६॥ जिनवरगुणहेतु दोपदुष्यांन शत्रु सकलसुखनिधानं ज्ञानविज्ञानमूलम् । परिवमलगुणोर्धेस्तद्गुणप्रामित्रध्ये कुरुत वुधजनानित्यं स्तवं तीर्थभाजाम् ॥३०॥ विश्वेषां तीर्थकत् णां निर्देश्येमं स्तवं ततः । हितायस्वान् ग्रावेद्ये वंदनां मुक्तिमात्रकाम् ॥३१॥ एकतीर्थकृतःसिद्धाचार्यपाठकयोगिनाम् । साधूनां च सुनामार्चाध्यानभक्त्यादिभिश्च यत् ॥३२॥ गुण्यामैनमःस्तोत्रं कृतकर्मविधीयते । प्रत्यहं गृणिभिर्मुक्त्ये वंदनावश्यकंहि तन् ॥३३॥ नामाथस्थापना द्रव्यंद्योत्रं कालः शुभान्वितः । भावःपडतिनिद्योपां

दाओं की तो बात ही क्या है ॥२७॥ जिस प्रकार सूर्य की प्रभा से अंश्रकार सब नष्ट हो जाता है उसी प्रकार भगवान जिनेन्द्रदेव के गुणों को ग्रहण करने से चण भर में ही समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं श्रीर समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं ॥२≈॥ यही समक्त कर मुनियों को भगवान अरहंतदेव के गुण प्राप्त करने के लिये बड़े प्रयत्न के साथ भगवान अरहंतदेव के गुगों में अनुराग, उनकी भक्ति और उनकी स्तुति आदि करनी चाहिये ॥२८॥ भगवान तीर्थंकर परमदेव का स्तवन उनके गुणों की प्राप्ति का कारण है, समस्त दोप और अशुभ ध्यानों को नाश करने वाला है समस्त सुखों का निधान है श्रीर ज्ञान विज्ञान का मूल कारण हैं। इसलिये बुद्धिमान पुरुषों को तीर्थंकरों के समस्त श्रेष्ठ गुणों को सिद्ध करने के लिये उनके निर्मल गुणों का वर्णन कर उनकी स्तुति सदा करते रहना चाहिये ॥३०॥ इस प्रकार समस्त तीर्थं करों की स्तुति का स्वरूप कहा अब आगे अपना और दूसरों का कल्याण करने के लिए मोच की जननी ऐसी वंदना का स्वरूप कहते हैं ॥३१॥ गुणी पुरुष मोच प्राप्त करने के लिए किसी एक तीर्थंकर की सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुओं का नाम उचारण करते हैं ध्यान और भक्ति के द्वारा तथा उनके गुण वर्णन कर के प्रतिदिन उनकी पूजा करते हैं उनको नमस्कार करते हैं उनकी स्तुति करते हैं और कृतिकर्म करते हैं उसको वंदना नाम का आवश्यक गुण कहते हैं ॥३२-३३॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने उस वंदना के भी नाम स्थापना द्रव्य चेत्र काल और भावरूप निचेशों के द्वारा

1155311

वंदनायाजिनेर्मता ॥ ३४॥ एकाईतोच सिधानां सूरीणां पाठकात्मनाम् । साधूनांचमुदानामोधरणैर्नामसम्भवेः ॥ ३४॥ गुण्यामेःसदा स्तोत्रंकिवते यिच्छवाप्तये । सा नामवंदनाहोया नुतिपूर्वा जगद्धिता ॥३६॥
एकाई।द्दिसवेंपां भक्तिमावभरांकितैः । स्तूयन्ते प्रतिमा यत्रपुण्यादिफलभाषणेः ॥ ३०॥ तद्भक्त्याची प्रणामादीनांधर्मार्थादिसाधनम् । स्वापनाव्यं जिनैःप्रोक्तं वंदनाववयकंहि तत् ॥ ३६॥ अभीषां यच्छरीराणां दिव्यवर्णादिवर्णनैः । स्तवनं यद्वुधैर्भक्त्या साद्रव्यवंदना शुभा ॥ ३६॥ दोत्राण्याधिष्ठितान्येव तैःसर्वे यत्रयोगिमिः ।
स्तूयन्ते पुरुषकतृणि दोत्राख्या वंदनाहिमा ॥४०॥ तैरेकजिनसिद्धाधैःकालोयोऽधिष्ठितःशुभः । स्तूयन्तेसद्गुणोद्यारैः
मा कल्यन्दनोर्जिता ॥४१॥ एकाईदशरीराचार्योपाध्यायमहात्मनाम् । साधूनां शुद्धभावेनभावयहणपूर्वकम् ॥४२॥

छह भेद वतलाये हैं ॥३४॥ किसी एक तीर्थंकर का, सिद्धों का आचार्यों का उपाध्यायों का और साधुओं का प्रसन्तता पूर्वक नाम उच्चारण करना उनके नाम में होने वाले गुणों का वर्णन करना वा मोच प्राप्त करने के लिए उनकी स्तुति करना नाम वंदना कहलाती है। यह नाम वंदना नमस्कार पूर्वक ही होती है और संसार भर का हित करने वाली है ॥३५-३६॥ अलग अलग तीर्थंकरों की थलग थलग प्रतिमाओं की अत्यंत भक्ति शौर अनुराग के साथ स्तुति करना इस प्रकार सब तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की स्तुति करना तथा भक्तिपूर्वक उनकी पूजा, उनको प्रणाम आदि करने से जो पुराय प्राप्त होता है उसका निरूपण करना स्थापनावंदना नाम का आवश्यक गुण है यह गुण धर्म अर्थ आदि समस्त प्ररुपार्थीं को सिद्धि करने वाला हैं। ऐसा भगवान जिनेन्द्रदेव ने कहा है ॥३७-३=॥ चुद्धिमान लोग मक्तिपूर्वक जो पाँचों परमेष्ठियों के शारीर का दिव्य वर्णन करते हैं तथा उस वर्णन के द्वारा जो लोग उनकी स्तुति करते हैं उसको शुभ द्रव्य वंदना कहते हैं ॥३६॥ उन पाँचों परमेष्ठियों के द्वारा जो चेत्र अधिष्ठित किया गया है रोका गया है उस पुरुष बढ़ाने वाले चेत्र की स्तुति करना उसको चोत्र बंदना कहते हैं ॥४०॥ एक तीर्थंकर, एक सिद्ध एक साधु त्रादि के द्वारा जो शुभ काल अधिष्ठित किया गया है उसके गुर्णों को उच्चारण कर उसकी स्तुति करना काल बंदना है ॥४१॥ किसी एक धरहंत एक सिद्ध एक याचार्य एक महात्मा उपाध्याय और एक साधु की शुद्ध मात्र पूर्वक विचारवान

1188311

भा० टो०

स्तवनं यद्विचारज्ञेः क्रियतेगुणभाषणैः । साभाववन्दना ह्रोया शुभभावप्रवर्द्धिनी ॥४३॥ प्रथमं कृतिकर्माथ चितिकर्म द्वितीयकम् । पूजाकर्म तृतीयं च विनयकर्मचतुर्थकम् ॥४४॥ कृत्यतेळिचतेयेनाच् रत्रजेन योगिभिः । सर्वमण्टिवधं कर्मकृतिकर्मतदुच्यते ॥४४॥ पापारिनाशनोपायो येनसंचीयतेतराम् । तीर्थकृत्वादिसत्पुण्यं चितिकर्म तदेवच ॥४६॥ पूज्यन्तेयेनसर्वेऽत्रार्हदाचाःपरमेष्टितः । विश्वाभ्यु १यकर्तारस्तर्ज्ञाकर्म कथ्यते ॥४०॥ विनीयन्तेऽ— व्हकर्माण येनान्तमुद्यादिना । तत्स्याद्विनयंकर्मात्र समस्तकार्यसाधकम् ॥४८॥ यस्माद्विनाशयत्याशु यःकर्माण्यत्वस्यादिना । तस्माद्विलीनसंसारास्तमाहुर्विनयं परम् ॥४६॥ पूर्वविश्वेर्जिनाधीशैः सर्वासु कर्मभूमिषु । सतां सुमुक्तिलाभाय विनयःप्रतिपादितः ॥४०॥ लोकानुवृत्तिनामार्थनिमित्तः कामहेतुकः । भयाख्यो मोच्नसंज्ञःपंच—

॥११४॥

**北京安东北京北京北京北京北京北京北京** 

पुरुपों के द्वारा स्तुति की जाती है उनके भाव ग्रहण कर उनके गुणों के वर्णन द्वारा जो स्तुति की जाती है उसको भाव वंदना कहते हैं। यह भाववंदना अनेक शुभ भावों को बढ़ाने वाली है ॥४२-४३॥ वंदना में पहला कृति कर्म दूसरा चिति कर्म तीसरा पूजा कर्म श्रीर चौथा विनय कर्म किया जाता है ॥ ४४॥ योगी लोग स्तुति के जिन अचरों से आठों प्रकार के कमीं को छिन्न भिन्न कर डालते हैं काट डालते हैं उसको कृतिकर्म कहते हैं ॥४४॥ स्तुति के जिन अन्तरों से पापरूप शत्रु के नाश करने का उपाय किया जाता है, अथवा तीर्थंकर की विभूति को देने वाला पुरुष संचय किया जाता है उसकी चितिकर्म कहते हैं ।। १६॥ जिन अन्तरों के समुदाय से समस्त कल्याणों को करने वाले समस्त विभूतियों को देने वाले अरहंत आदि पाँचों परमेष्ठियों की पूजा की जाती है उसको पूजा कर्म कहते हैं ॥४७॥ स्तुति के जिन अन्तरों से आठों कमीं को उदय उदीर्गा में लाकर नष्ट कर दिया जाता है उसकी समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाला विनय कर्म कहते हैं ॥४८॥ इस विनय से आठों कर्प बहुत ही शीव नष्ट हो जाते हैं इसीलिये संसार को नाश करने वाले भगवान अरहंतदेव इसकी विनय कहते हैं ॥४६॥ पहले जितने भी तीर्थंकर हुये हैं उन सबने समस्त कर्म भूमियों में सज्जनों को मोच प्राप्त करने के लिये मोच का कारण एक विनय ही वंतलाया है ॥५०॥ इस विनय के पाँच मेद हैं लोकानुवृत्ति, अर्थ धेतिविनयोमतः ॥ ४१ ॥ अभ्युत्यान नमस्कारासनदानादिभिः परैः । भाषानुवृत्ति छन्दोनुवृत्तिमद्भोजनादिकैः ॥ ४२॥ लोकात्मीकरणार्थं यो विनयः क्रियते जनैः । लोकानुवृत्तिनामासविनयः कार्यसाधकः ॥ ४२॥ श्रय्याय यः कृतोलोके विनयः सोऽर्थ संद्यकः । काभाय कार्मिभिर्यश्चमकामविनयोऽशुभः ॥ ४४ ॥ भयेनविनयोथोनुष्ठीयते स भयाद्वयः । मोन्तार्थविनयो योऽत्र समोन्नविसयो महान् ॥ ४४ ॥ त्याच्या लोकानुवृत्यायाश्चत्वारो विनयाः सदा । मोन्तार्थ्यः पंचमः कार्यं विनयोमुनिभिःपरः ॥ १६॥ दिग्वद्त्ततपोभेदैरुपचारेण पंचधा । मोन्नार्थ्यो विनयो दोयोमुक्तिकिहेतु गुण्पदः ॥ १४॥ यथाविश्वे पदार्था येऽत्रोपदिष्टा जिनोत्तमः । तेषां तथैव श्रद्धानं यद्दिष्टविनयो हि सः ॥ १६॥ सम्यक्त्वविनयोनात्र सम्यक्त्वं चन्द्रनिर्मलम् । सोपानं प्रथमं मुक्तिश्रीमौधलभ्यते महत् ॥ १६॥

निमित्तक, कामहेतुक भय और मोच संज्ञक ॥५१॥ दूसरे को देख कर खड़ा होना, उसको नमस्कार करना, उसको आसन देना, उसके अनुकूल भाषण करना, उसके अनुकूल चलना, उनको भोजन देना त्यादि लोगों को अपना बनाने के लिये जो बिनय किया जाता है उसको लौकिक कार्य सिद्ध करने वाला लोकानुष्टत्ति नाम का विनय कहते हैं ॥५२-५३॥ इस लोक में धन कमाने के लिये जो दिनय किया जाता है उसको अर्थ विनय कहते हैं कामी पुरुषों के ढारा जो काम सेवन के लिये विनय किया जाता है उसको अशुभ काम विनय कहते हैं ॥५४॥ भय से जो विनय किया जाता है वह भय विनय है और मोच के लिये जो विनय किया जाता है वह महान् मोच विनय है ॥५५॥ मुनियों को लोका-नुष्टति आदि चारों प्रकार का विनय सदा के लिये त्याग कर देना चाहिये और पाँचवाँ सर्वोत्कृष्ट मोच नाम का धिनय धारण करना चाहिये।।। पह मोच विनय मोच का कारण है और अनेक गुणों को देने वाला है तथा दर्शन विनय ज्ञान विनय चारित्र विनय तप विनय और उपचार विनय ये पाँच उसके भेद हैं ॥५७॥ भगवान जिनेन्द्रदेश ने समस्य पदायों का स्वरूश जैसा वतलाया है उनका उसी रूप रों श्रद्धान करना दर्शन विनय कहलाती हैं ॥५=॥ इस प्रकार सम्यग्दर्शन का विनय करने से चन्द्रमा के समान निर्मल और मुक्तिलचमी के राजभवन की पहिली सीढ़ी ऐसा महान् सम्यग्दर्शन प्राप्त होता

भा०टी०

॥११५॥

मृ० प्र० ॥११६॥ कलायण्टिवधाचारैः पठनं पाठनं च यत् । योगशुष्यासुशास्त्राणां स ज्ञानिवनयोऽद्भृतः ॥६०॥ सद्ज्ञानिवनये— नाहो जायते ज्ञान लोचनम् । त्रिजगद्दर्पणंसाध्दं सर्वेविद्यादिभिः सताम् ॥६१॥ त्रयोदशिवधेः वृत्तापालने वृत्त— शालिभिः । उत्साहो योऽनुरागश्च चारित्रिवनयोऽत्रसः ॥६२॥ चारित्रिवनयेनात्र केवलज्ञान कारणम् । विश्व— सौख्याकरं वृत्तं यथाख्यातं नृणां भवेन् ॥६३॥ द्विपद्भेदतपोयोगाचरणे च तपस्विषु । भक्तिरागोद्यमः शक्त्या यस्तपः विनयोऽत्र सः ॥६४॥ स्युस्तपोविनयेनाहो घोरवीर तपांति च । घातिकमारिहंतृिण योगिनां विश्व— सम्पदः ॥६४॥ यत्प्रत्यत्तपरोत्तोणाचार्याखिलयोगिनाम् । आज्ञोदिपालनं चौपचारिको विनयोऽत्र सः ॥६६॥ श्रनेन विनयोनाशु संपाद्यन्तेखिलागुणाः । ज्ञानिवज्ञानिवद्याद्यामोत्तदा यिननां पराः ॥६०॥ मोन्नार्थं विनयं

है ॥५८॥ मन वचन काय को शुद्ध कर कालाचार, शब्दाचार, अर्थाचार, शब्दार्थाचार, विनयाचार, उपाधना चार, मानाचार, अनिह्ववाचार इन आठों आचारों के साथ साथ अेष्ठ शास्त्रों का पठन पाठन करना सर्वोत्तम ज्ञानविनय कहलाता है ॥६०॥ इस श्रेष्ठ ज्ञानविनय से सज्जन पुरुषों के समस्त विद्यात्रों के साथ साथ दर्पण के समान तीनों लोकों के स्दरूप को दिखलाने वाला केवलज्ञान प्रगट होता है ।।६१।। चारित्र पालन करने वालों का तेरह प्रकार के चारित्र पालन करने में जो उत्साह वा अनुराग है उसको चारित्र विनय कहते हैं ॥६२॥ चारित्र विनय को धारण करने से केवलज्ञान का कारण और समस्त सुखों को उत्पन्न करने वाला ऐसा यथाख्यात चारित्र उत्पन्न होता है ॥६३॥ बारह प्रकार के तपश्चरण को पालन करने में तथा तपस्त्रियों में शक्तिपूर्वक अनुराग धारण करना तवी विनय कहलाता है ॥६४॥ तवी विनय धारण करने से मुनियों के घातिया कमीं की नाश करने वाले वोर वीर तपरचरण प्रगट होते हैं ऋौर संसार की समस्त संपदाएं प्राप्त होती हैं ॥६५॥ आचार्य आदि समस्त योगियों की प्रत्यच वा परोच रूप से आज्ञा का वालन करना औपचारिक विनय है ॥६६॥ मुनियों के इस उपचार विनय से सर्वोत्कृष्ट और मोच देने वाले ज्ञान विज्ञान विद्या आदि समस्त गुण प्रगट हो जाते हैं ॥६७॥ जो पुरुप मोच प्राप्त करने के लिये प्रतिदिन इस मोच विनय को धारण करते हैं उनको संसार की समस्त विभृतियों के साथ साथ मोच लच्मी प्राप्त होती है ॥६=॥

भा०टी०

मोनाितधं येत्रकुर्वतेऽन्वहम् । इमं तेपांजगल्लद्म्यासमं मुक्तिप्रजायते ॥६८॥ मत्वेति विनयं दत्ता इमंसर्वप्रयत्नतः। त्रिशुष्त्रा प्रत्यहं सारं कुर्वन्तु शिवरामं ॥ ५६॥ अत्रान्तरे सुमेवावी शिष्यः प्रच्छित सादरः। प्रणम्य स्वगुरुं मूर्ध्नाकांश्चित्प्रद्वतान्शुभाष्तये ॥ ५०॥ भगवन् कृतिकर्मात्र कीद्दशं वा कियद्विधम् । केस्तेषां तद्धिकर्तव्यं विधिना केनवाित्वलम् ॥ ५१॥ अवस्थाविषये किस्मन् कंतिवारान्शुभप्रदान् । कृतिकर्मण एवास्य कियत्य- वनतािन वै ॥ ५२॥ कियन्ति च शिरांसि स्युरावर्तानिकियंति च । कित दोपैविमुक्तं वा कर्तव्यं कृतिकर्मन्तन् ॥ ५३॥ इमां सत्प्रदनमालां मेऽनुप्रहायसमादिश । ततःप्राह गुरुविश्व हितो युक्तं इदं वचः ॥ ५४॥ शृणु धीमन् विधाय त्यं स्वयरो इत्यं निजम् । जिनागम वलाद्वते कृतिकर्माविधान्परान् ॥ ५४॥ नित्यनेमित्तिकाभ्यां तरकृतिकर्म द्विधोच्यते । एकेकं वहुभेदं च कर्यव्वं शिवकारणम् ॥ ५६॥ त्रिकालवंदना योग सत्प्रतिक्रमणा-

यही समभ कर चतुर पुरुपों को मन वचन काय को शुद्ध कर मोच प्राप्त करने के लिये प्रयत्नपूर्वक प्रतिदिन यह सारभूत मोच विनय धारण करना चाहिये ॥६८॥ इसी बीच में किसी चतुर शिष्य ने अपने गुरु के आगे मस्तक भुका कर आदर के साथ शुभ ज्ञान की प्राप्ति के लिये कुछ प्रश्न पूछ ॥७०॥ वह पूछने लगा कि हे भगवन् यहाँ पर कृति कर्म से क्या अभिप्राय है, वह कितने तरह का होता है, उनका विधान किन किन के लिये हैं वा किनको करना चाहिये, किस विधि से करना चाहिये, किस अवस्था में कितने वार यह शुभप्रद कृति कर्म करना चाहिये, कितने नमस्कार करने चाहिये कितनी शिरोनित करनी चाहिये कितने आवर्त करने चाहिये, और कितने दोपों से रहित यह कृति कर्म करना चाहिये ॥७१-७३॥ हे प्रभो मेरा अनुग्रह करने के लिये इन सब प्रश्नों का उत्तर दीजिये। यह सुन कर सब जीवों का हित करने वाले गुरु नीचे लिखे अनुसार कहने लगे ॥७४॥ कि है बुद्धिमान् तू अपने मन को वशा में कर सुन । मैं जिनागम के अनुसार कृति कर्म की उत्कृष्ट विधियों को कहता हूँ ॥७४॥ उस कृति कर्म के दो भेद हैं एक प्रतिदिन होने वाला कृति कर्म और दूसरा किसी निमित्त से होने वाला कृति कर्म। इनमें भी एक एक कृति कर्म के अनेक भेद हैं जो कर्मी को नारा करने वाले हैं और मोच के कारण हैं ॥७६॥ जो प्रतिदिन त्रिकाल बंदना की जाती है, योग भा॰टो॰

॥११७॥

मू० प्र० ॥११८॥ दिकम् । प्रत्यहं क्रियते यत्तन्नित्यकर्माघनाशकम् ॥७०॥ अष्टम्यां च चतुर्देश्यां पत्तपर्वदिनादिषु । विधीयते क्रियाकर्म यत्तन्निमित्तकं परम् ॥७६॥ त्रिकालवंदनायां च विधेया भक्तिकः सदा । चैत्यभक्तिस्ततः पंचगुरु-भक्तिर्विधानतः ॥७६॥ चतुर्दशीदिने सिद्धचैत्यश्रुताख्य भक्तपः । भक्तिः पंचगुरुखां श्रीशान्तिभक्तिरतोतिमा ॥६०॥ श्रष्टमीदियसे सिद्धश्रुतचारित्र भक्तपः । चैत्यभित्त स्ततः पंचगुरुशान्ति समाह्वये ॥८१॥ पाचिके दियसे सिद्ध-चारित्रशान्तिभक्तयः । श्रीसिद्धप्रतिमायां श्रीसिद्धभक्तिर्वधीयते ॥६२॥ अपूर्वचैत्यचैत्यालये सिद्धचैत्यसंज्ञके । भित्त चारित्रसत्पंचगुरुशीशांतिनामिकाः ॥८३॥ नन्दीश्वरत्रये सिद्धचैत्यभित्तत स्वभित्तः । विधातव्ये ततःपंच गरुशान्त्यविधे परे ॥८४॥ जिनेन्द्रप्रतिमायाश्च तीर्थेशजन्मनो वुचैः । सिद्ध चारित्रशान्त्याख्या दावव्या सक्तयो मुदा ॥ ८४॥ कर्तव्या श्रभिषेकस्य वंदनाया सुभक्तयः । सिद्धचैत्यमहापंचगुरुशांतिजिनेशिनाम् ॥ ८६॥ जिनेन्द्र-

धारण किया जाता है वा श्रेष्ठ प्रतिक्रमण किया जाता है उसको नित्यकर्म कहते हैं। यह नित्यकर्म भी पापों को नाश करने वाला है ॥७७॥ अष्टमी के दिन चतुर्दशी के दिन पन्न पूरा होने पर वा अन्य किसी पर्व के दिन जो किया कर्म किया जाता है उसको नैमित्तिक कृतिकर्म कहते हैं।।७८।। त्रिकाल वंदना में भक्त पुरुपों को विधि पूर्वक सदा चैत्यभक्ति और पंचगुरुभक्ति बोलनी चाहिये ॥७६॥ चतुर्दशी के दिन सिद्धमिक, चैत्यमिक, श्रुतमिक, पंचगुरुमिक और शांतिभिक्त बोलनी चाहिये॥ = ।। अष्टमी के दिन सिद्धमिक श्रुतमिक चारित्रमिक चैत्यमिक पंचगुरुमिक श्रीर शांतिमिक्त बोलनी चाहिये॥ ८१॥ पाचिक वंदना में सिद्धभिक्त, चारित्रभिक्त, शांतिभिक्त पढ़नी चाहिये तथा सिद्ध प्रतिमा के सामने सिद्ध मिनत पढ़नी चाहिये ॥ २॥ अपूर्व चैत्य वा अपूर्व चैत्यालय में सिद्ध मिनत, चैत्यमिनत, चारित्र— मिक्त, पंचगुरुमिक्त और शांतिमिक्त पढ़नी चाहिये ॥≈३॥ नंदीश्वर के तीनों पर्नों में सिद्धमिक्त, चैत्यमक्ति नंदीश्वरमक्ति पंचगुरुमक्ति श्रौर शांतिमक्ति पढ़नी चाहिये ॥ = १॥ मगवान जिनेन्द्रदेव की प्रतिमा के सामने तथा तीर्थंकर के जन्म कल्याएक के दिन बुद्धिमानों को सिद्धमिनत चारित्रमिनत श्रीर शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥=५॥ अभिषेक की बंदना में सिद्धभिक्त चैत्यभिक्त पंचमहागुरुभिक्त थौर शांतिभिक्त पढ़नी चाहिये ॥=६॥ भगवान जिनेन्द्रदेव की चल और अचल प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा भा०टी०

ા(ફેટ્ટા) મુંચ્સ્ર प्रतिविन्वानां स्थिरानां वा चलात्मनाम् । प्रतिष्ठायां भवेत्सिद्धशान्ति भक्त्योद्धयः द्वयम् ॥ ५७ ॥ वियर्ग्ह्रियतिमायां च चतुर्थन्नपनाहिन । सिद्धभित्तिश्च चारित्रभिक्करालोचनायुता ॥ ५६ ॥ चेत्वभिक्तमेहा पंचगुरुभित्तः
प्रयत्नतः । शान्तिभिक्ति विधातव्या विधिना विधिहानये ॥ ६६ ॥ चलाईत्प्रतिमायाश्च मुदाकार्यादुधोत्तमेः ।
सिद्धचैत्यमहापंचगुरुशान्तिसुभक्तयः ॥ ६० ॥ महत्तपः पदारूढसामान्यपं प्रवंदना । सिद्धभित्ति विधायोच्चैभेक्त्या
कार्यान्यसंयतेः ॥६१॥ सिद्धांतवेदिनां सिद्धश्रुतभित्तद्वयं भवेत् । श्चाचार्याणां हि सिद्धाचार्यभित्ति भवतो
नुतो ॥६२॥ सिद्धांतवेदि सूरीणां वदनायां सुशिष्यकैः । कर्तव्या विधिना सिद्धश्रुताचार्याख्यभक्तयः ॥६३॥
मुनेर्लवीयसोपि प्रतिमायोगस्थितस्य व । महतस्तपसो भक्त्याप्रणामे परसंयतेः ॥६४॥ ध्यात्वा युक्तितः
सिद्धयोगशांत्याख्यभक्तयः । तथा प्रदित्तिणा कार्या योगभक्त्यातिभाक्तिकैः ॥६४॥ जिननिष्क्रमणेसिद्धचारित्र

में सिद्धमित और शांतिभित्त ये दो भित्त पढ़नी चाहिये॥=७॥ स्थिर प्रतिमा के चतुर्थ अभिषेक के दिन सिद्धभिक्त चारित्रभिक्त त्रालोचना, चैत्यभिक्त, पंचमहा पुरुमिक्त और शांतिभिक्त विशिष्वेक कभी को नारा करने के लिये प्रयत्नपूर्वक पढ़नी चाहिये॥==-=६॥ बुद्धिमान पुरुपों को चल अरहंत प्रतिमा के चतुर्थ श्रमिपेक के दिन प्रसन्तापूर्वक सिद्धमिक चैत्यमिक पंचमहागुरुमिक शांतिमिक्त पड़नी चाहिये ॥६०॥ जो सामान्य मुनि उग्र उग्र तपश्चरण करने वाले हैं उनकी वंदना करने के लिये अन्य मुनियों को भक्तिपूर्वक सिद्धभक्ति पढ़कर वंदना करनी चाहिये ॥ १॥ सिद्धांत के जानने वोले मुनियों की वंदना करते समय सिद्धभक्ति ग्रीर श्रुतभक्ति पढ़नी चाहिये। तथा ग्राचार्यों की वंदना करने के लिये सिद्धभक्ति थाचार्यभक्ति पढ़ कर नमस्कार करना चाहिये ॥६२॥ यदि वे आचार्य सिद्धांत के जानकार हों तो उनके शिष्यों को विधि पूर्वक सिद्धभक्ति श्रुतभिक्त श्रीर श्राचार्यभिक्त पढ़नी चाहिये ॥६३॥ यदि कोई मुनि छोटे हों किंतु प्रतिमा योग धारण कर खड़े हों तो उनके लिये तथा बड़े मुनियों के लिये ग्रन्य मुनियों को नमस्कार करते समय युक्तिपूर्वक सिद्धभिक्त योगभिक्त और शांतिभिक्त पढ़नी चाहिये। तथा भक्त पुरुगों को योगभिक्त पढ़ कर उनकी प्रदिचिणा देनी चाहिये ॥६४-६५॥ मगवान के दीचा कल्याणक के समय सिद्धभिक्त चारित्रभिक्त योगभिक्त और शांतिभिक्त पहनी चाहिये तथा योगभिक्त

1138811

गठ्डण मु० प्र०

五元子在子在子在子在子在子在子在子在子在子

योगभक्तयः । योगशान्त्याद्वयेभिक्त योगभक्त्या प्रद्तिणा ॥६६॥ जिन निर्वाण सत्तेत्रो भिक्त सिद्धश्रुता—
मिथे । चारित्रयोगिनवीण शान्तिभिक्तप्रद्तिणा ॥६०॥ ज्ञानोत्पत्तौ महासिद्धश्रुतचारित्रभक्तयः । शान्तिभिक्ति—
स्तथायोग भक्त्या कार्या प्रद्तिणा ॥६८॥ श्रीवर्द्धमानिर्वाणिदिने कार्या कियाविधौ । सिद्धनिर्वाण सत्पंच—
गुक्शान्त्याख्य भक्तपः ॥६६॥ सामान्यपौ मृतेंगस्य निपद्यास्थानकस्य वा । विधेयाः सिद्धयोगश्रीशांतिभक्तय
एव हि ॥३००॥ सिद्धांतवेदिसाधूनां कर्तव्या मरणे वृधैः । श्रीसिद्धश्रुतयोगश्रीशांतिभिक्तसमाद्वयः ॥१॥ उत्तरा—
ख्यमहायोगधारिणां योगिनांमृतौ । सिद्धचारित्र सद्योगश्रीशांतिभक्तयोऽमलाः ॥२॥ तथोत्तरमहायोगधारि—
सिद्धांतवेदिनाम् । श्रीसिद्धश्रुतचारित्रयोगश्रीशांतिभक्तयः ॥३॥ आचार्येऽत्र मृतेंगस्य निपद्यायाः किलाथवा ।

पढ़ कर प्रदित्तणा देनी चाहिये ॥ ६६॥ तीर्थंकरों के निर्वाण चेत्र में जाकर सिद्धमिकत श्रुतमिकत चारित्रभक्ति योगभिक्त निर्वाणभिक्त और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये तथा प्रदिचणा भी देनी चाहिये। (प्रदिच्या योगभक्ति से दी जाती है ) ॥ १७॥ भगवान के ज्ञान कल्यायक के समय महा सिद्धिभिक्त श्रुतमिक्त चारित्रमिक्त और शांतिभिक्त पढ़नी चाहिये तथा योगभिक्त पढ़ कर प्रदिच्छा देनी चाहिये ॥६=॥ भगवान बर्द्धमान स्वामी के निर्वाण के दिन कृतिकर्म की विधि करते समय सिद्धमित निर्वाणभिक्त पंचगुरुभिक्त श्रौर शांतिभिक्त पढ़नी चाहिये ॥६६॥ किसी सामान्य ऋषि के मर्ग हो जाने पर उनके शरीर के लिए तथा उनके निपद्या स्थान के लिये सिद्धभिकत योगभिक्त और शांतिमिक्त पढ़नी चाहिये ॥३ ०॥ सिद्धांत के जानकार साधुत्रों के मरण होने पर बुद्धिमानों को सिद्धभिक्त श्रुतमिक्त योगमिक्त श्रौर शांतिभिक्त पढ़नी चाहिये ॥३०१॥ उत्तरगुण धारण करने वाले महायोगी मुनियों के मरण होने पर सिद्धभिकत, चारित्रभिकत, योगभिकत और निर्मल शांतिभिकत पढ़नी चाहिये ॥२॥ यदि उत्तरगुणों को धारण करने वाले महामुनि सिद्धांत के जानकार हों और उनका मरण हो जाय तो सिद्धमिकत, श्रुतमिक्त, चारित्रमिक्त योगभिक्त और शांतिभिक्त पढ़नी चाहिये ॥३॥ त्राचार्य के मरण होने पर उनके शरीर के लिये त्रीर निपद्या के लिये सिद्धमित भा०टी०

मु० ५० ॥१२१॥ दातव्याः मिद्धयोगाचार्यश्रीशान्तिमक्तवः ॥४॥ सिद्धांत वेनिस्रीणां विवेयाः शिष्यकेर्मुदा । श्रीसिद्धश्रुतयोगा-आचार्यश्रीशांतिभक्तयः ॥४॥ उत्ताराभिधमयोगिनांस्रीणां मृतेसति । सिद्धचारित्रसयोगाचार्यश्रीशान्तिभक्तयः ॥६॥ भिद्यान्तीत्तर मुगोगाद्यस्रेः मिद्धपूर्विकाः । श्रुतचोरित्रसयोगाचार्यश्रीशान्तिभवतयः ॥७॥ इसाष्टी च क्रियाः-कार्याः शिष्येर्वापरसंयतेः । शरीरस्य निषयास्थानस्य वा शुभकारणाः ॥८॥ प्रथमं श्रुतपंचम्पांभवितसिद्ध− श्रुताह्ये । श्रीश्रुताचार्यभिक्तः च कृत्यास्याध्यायऊर्जितः ॥६॥ श्राह्यस्तत्त्वार्थसूत्राणि पठित्वानुवृद्येश्च तम् । किन्छाप्य श्रुतभवत्यन्ते शान्तिभिवतिर्योयते ॥१०॥ सन्यासारंभकाले भिवत सिद्धश्रुतसंक्षिके । कृत्वा गृहीत-

योगभिक्त याचार्यभिक्त और शांनिभिक्त पढ़नी चाहिये ॥४॥ यदि सिद्धंत के जानकार याचार्य को मर्ग हो जाय तो उनके श्रीरं और निषद्या के जिये शिष्यों को सिद्धमिक श्रुतमिक योगभिक्त याचार्यभक्ति याँर शांतिभक्ति पदनी चाहिये ॥५॥ इसी प्रकार उत्तरगुणों को धारण करने वाले श्राचायों के मरण होने पर सिद्धभक्ति चारित्रभक्ति योगभक्ति आचार्यभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥६॥ यदि आचार्य सिद्धांतवेत्ता भी हो और उत्तरगुणों को धारण करने वाले भी हों और उनका मरण हो जाय तो सिद्धमिक श्रुतमिक्त चारित्रमिक्त योगमिक्त श्राचार्यमिक्त श्रोर शांतिमिक्त पदनी चाहिये ॥७॥ ये आठ किआयें ( आठ प्रकार के साधुओं के मरण होने पर पढ़ी जाने वाली भिक्तयों का पढ़ना ) उनके शिण्यों को भी करनी चाहिये तथा अन्य मुनियों को भी करनी चाहिये। तथा ये शुभ कियाएँ उनके श्रार की भी करनी चाहिये और उनके निपद्या? स्थान की भी करनी चाहिये ॥=॥ श्रुत पंचमी के दिन पहले तो सिद्धमिक और श्रुतमिक पड़नी चाहिये। फिर श्रुतमित ग्रांर याचार्यभित पढ़ कर उत्तम स्वाध्याय का प्रारंभ करना चाहिये फिर तत्त्वार्थस्त्र को पढ़ कर युद्धिमानों को श्रुतभित पढ़ कर उस स्वाध्याय को पूर्ण करना चाहिये और फिर शांतिभिक्त पढ़नी चाहिये ॥६-१०॥ समाधिमरण के प्रारंभ काल में सिद्धभिक्त और श्रुतमिक्त पढ़नी चाहिये फिर मन में परम वैराग्य धारण करते हुए सन्यास ग्रहण करना चाहिये। फिर श्रुतमिक्त और

१-समाधिस्थान

भार्टा०

संन्याससंवेगांकितमानसः ॥११॥ श्रुताचार्याभिधे भिक्त दत्वास्वाध्यायमद्भुतम् । गृहीत्वा श्रुतभक्त्यन्ते युक्त्या निष्ठापयेन्मुदा ॥ १२ ॥ स्वाध्यायग्रहणे ज्ञेयाः संन्यासस्य महामुनेः । महाश्रुतमहाचार्यमहा श्रुताख्य भक्तयः ॥१३॥ सत्प्रतिक्रमणे कार्या त्रिकालगोचरेन्वहम् । सिद्धभक्तिस्ततो भक्तिः प्रतिक्रमण्संज्ञका ॥ १४ ॥ निष्ठितकरणाद्यंत वीरभक्तिश्चसंयतैः । चतुर्वि शतितीर्थंकरभक्तिर्मलहानये ॥१४॥ पालिकाल्ये च चातुर्मीतिकसंहोऽवघातके । सत्प्र-तिक्रमणेसारे सांवत्मरिकनामनि ॥१६॥ आदौ श्रीसिद्धचारित्रप्रतिक्रमण भक्तयः। श्रीनिष्ठितकरणादि वीरभिक्त-समाह्नयः ॥१७॥ चतुर्वि'शतितीर्थंकरभिक्तः शुभदायिनी । चारित्रालोचनाचार्यभिक्तिश्चारित्रशुद्धिदा ॥१८॥ युहदालोचनाचार्यभक्तिर्मलविनाशिनी । जुल्लकालोचनाचार्यभिक्तः शुद्धिकरांतिमा ॥१६॥ चारित्रालोथनाचार्य भिनतभिक्तिविधायिनी । वृहदालोचनाचार्य भिक्तदौषापहारिणी ॥२०॥ एतद्भिक्तद्वयमुक्त्वा शेपाः षड्भक्तयोपराः ।

॥१२२॥

त्राचार्यभिक्त पढ़ कर उश्चम स्वाध्याय को ग्रहण करना चाहिये और अंत में श्रुतभिक्त पढ़ कर उस स्वांध्याय को समाप्त करना चाहिये ॥११-१२॥ सन्यास धारण करने वाले महामुनि को स्वाध्याय ग्रहण करते समय महा श्रुतभक्ति महा श्राचार्यभक्ति श्रीर महाश्रुतभक्ति पढ़नी चाहिये ॥१३॥ प्रतिदिन तीनों कालों में होने वाले प्रतिक्रमण में सिद्धमिक प्रतिक्रमण के अंत में वीरभक्ति और दोप दूर करने के लिए चतुर्विशति तीर्थ कर मिक्त करनी चाहिए ॥ १४-१५ ॥ पापों को नाश करने वाले पाचिक प्रतिक्रमण में चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में और सारभूत वार्पिक प्रतिक्रमण में पहले सिद्धभक्ति और चारित्रभक्ति करनी चाहिये फिर प्रतिक्रमण भक्ति पढ़नी चाहिये प्रतिक्रमण समाप्त होने पर वीर-मक्ति और शुम देने वाली चतुर्विंशति तीर्थकर भक्ति पढ़नी चाहिए फिर चारित्र को शुद्ध करने वाली चारित्रालोचना आचार्यभक्ति पढ़नी चाहिये। तदनंतर दोष दूर करने वाली बृहत आलोचना और श्राचार्य भक्ति पढ़नी चाहिये अंत में शुद्धि करने वाली लघु श्रालोचना और लघु श्राचार्यभक्ति पढ़नी चाहिये ॥१६-१६॥ इन मिनतयों में से चारित्रालोचना और आचार्यभक्ति भक्ति उत्पन्न करने वाली हैं तथा वृहत् आलोचना और आचार्यभिकत दोषों को दूर करने वाली हैं ॥२०॥ पात्तिक चातुर्मासिक श्रीर वार्षिक प्रतिक्रमण को छोड़कर वाकी के जितने प्रतिक्रमण हैं उन सब में दोप दूर करने के लिये

1152311

प्रतिक्रमण्डोपेषुकर्तन्या दोपहानये ॥२१॥ सदीचाप्रहणे लोचे सिद्धयोगतमाह्नये । भक्ति लोचायसाते च सिद्ध-भिक्तियाया ॥२१॥ अति मिद्धयोग भक्तिग्छत्वाप्रत्याक्यानमूर्जितम् । गृहीत्वाचार्यभिक्तिश्चकर्तन्या पारणा-इति ॥२३॥ सिद्धभिति विधायोच्छेः प्रत्याख्यानं विमोचयेत् । मध्याह्ने सयमीदात्रगेहेंगत्थितये चिदे ॥१४॥ श्रीश्वताचार्य भक्तिविधाय स्वाध्याय ऊर्जितः । प्राह्मो निष्ठापने तस्यश्रुतभिक्तभेवत्सताम् ॥२४॥ कार्यामगल-भिष्याद्विक्रयायांमुनिसत्तमेः । सिद्धशीचैत्य सत्यंचगुरुशीशान्तिभवतयः ॥२६॥ प्रत्याख्याने शुभेमंगलगोचर-मध्याद्विक्रयायांमुनिसत्तमेः । सिद्धशीचैत्य सत्यंचगुरुशीशान्तिभवतयः ॥२६॥ प्रत्याख्याने शुभेमंगलगोचरम् ममाह्नये । महासिद्धमहायोगभवतिष्ठत्वा चतुर्विधम् ॥२७॥ प्रत्याख्यानं गृहीत्वैकोपवासादिकगोचरम् । त्र्याचार्य समाह्नये । महासिद्धमहायोगभवतिष्ठत्वा चतुर्विधम् ॥२७॥ प्रत्याख्यानं ग्रीविवे सुयोगिनः । योगभिति प्रकुर्वन्तु शान्तिनभवती सान्तेरा ग्रुर्वन्तु योगिनः ॥२६॥ प्रहणे वर्षाकाले निष्ठापने तथा । श्रीसिद्धयोगभितत दत्त्वा प्राह्मो पापालवितिरोधिनीम् ॥२६॥ योगस्य प्रहणे वर्षाकाले निष्ठापने तथा । श्रीसिद्धयोगभितत दत्त्वा प्राह्मो

चारित्रालीचना और आचार्य भक्ति को छोड़कर वाकी की छहाँ भक्ति पढ़नी चाहिये॥ २१॥ दीचा ग्रहण करते समय और केशलांच करते समय सिद्धभक्ति और योगभक्ति पढ़नी चाहिये तथा केशलोंच करने के अनंतर वैराग्य उत्पन्न करने वाली सिद्धमिक पढ़नी चाहिये ॥२२॥ सिद्धमिक और योगभिकत पहकर उत्तम प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिये श्रीर पारणा के दिन श्राचार्यभिक्त पढ़नी चाहिये॥ २३॥ किर संयमियों को ज्ञात्म कल्याणार्थ शरीर की स्थिति के लिए दाता के घर मध्याह के समय सिद्धभिक्त पढ़कर प्रत्याख्यान का त्याग करना चाहिए ॥ २४ ॥ सज्जन पुरुषों को श्रुतमक्ति श्रोर श्राचार्यभिक्त पढ़कर श्रेष्ठ स्वाध्याय ग्रहण करना चाहिए और समाप्त करते समय श्रुतिमन्ति पढ़नी चाहिए ॥२५॥ मध्याह की मांगलिक क्रियाओं में मुनियों को सिद्धभक्ति चैत्यभक्ति पंचगुरुभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये ॥ २६ ॥ किसी मांगलिक शुभ प्रत्याख्यान में महा सिद्धभक्ति, श्रीर महा योगभक्ति पढ़कर एक वा दो वा अधिक उपवास के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग कर प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिए और अन्त में उन मुनियों को अचार्यभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिए ॥ २७-२८॥ रात्रि योग धारण करते समय और उसका त्याग करते समय मुनियों को पापास्नाव को रोकने वाली योगभिक्त पड़नी चाहिए॥ २६॥ वर्षाकाल में योग धारण करते समय तथात्रंत में उसका त्याग

गृ॰ प्र० ॥१२४॥ योगऊर्जितः ॥३०॥ चतुर्दिज्ञ चतस्रोनुचैत्य भक्तयः एवि । ततो भिक्तद्वयं पंचगुरुशान्त्याद्वयं परम् ॥३१॥ सिद्धांतवाचनाया प्रह्णे सिद्धश्रुताभिधे । भक्ति कृत्वा पुनर्दत्वा श्रुताचार्याद्वयेपरे ॥३२॥ स्वाध्यायं किल गृहातु तस्य निष्ठीपने यमी । श्रुतश्रीशान्ति भक्ति, च करोतु वहुभक्तय ॥३३॥ सिद्धांतार्थाधिकाराणां समाप्तौ मानहेत्वे । एकैकं सत्तन्त्सर्ग मुदा कुर्वन्तु संयताः ॥३४॥ तपमर्थाधिकाराणां वहुमान्यत्वतिश्चदे । त्रादौ सिद्धश्रुताचार्यभक्तिः कृत्वाविदाम्बरेः ॥३४॥ समाप्तावप्यनेनक्रमणे प्रवर्तते सित । भवन्ति ज्ञानकर्तारः कायोत्सर्गाः पढेव हि ॥३६॥ ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो महाप्राज्ञो महातपाः । चिरप्रव्रजितो वागमी सिद्धांता-म्वुधिपारगः ॥३७॥ दान्तोदियोति निर्लोभोधीरः स्वान्यमतादिवित् । गंभीरस्तत्त्वविद्द्वो हाजह्योमृदुमा-

करते समय सिद्धभिवत योगभिक्त पढ़कर योग धारण करना चाहिए वर्षायोग धारण की प्रदिच्णा में चारों दिशाओं में एक एक चैत्य भक्ति पढ़नी चाहिए और फिर पंचगुरुभक्ति तथा शांतिभक्ति पढ़नी चाहिए इसी प्रकार वर्षायोग धारण करना चाहिए और इसी प्रकार उसका विसर्जन करना चाहिए॥ ३०-३१॥ सिद्धांत वाचना के ग्रहण करते समय सिद्धमिक और श्रुतमक्ति पढ़नी चाहिए, फिर श्रु तिमिक्त आचार्यमिक पढ़कर स्वाध्याय का ग्रहण करना चाहिए और उसको समाप्त करते समय मुनियों को अधिक भक्ति करने के लिए श्रुतमिक्त और शांतिमिक्ति पहनी चाहिये ॥३२-३३॥ सिद्धांत ग्रंथों के अधिकार समाप्त होने पर उनका सन्मान करने के लिये मुनियों को प्रसन्न चित्त होकर एक एक कायोत्सर्ग करना चाहिये॥ ३४॥ सिद्धान्त ग्रंथों के अर्थाधिकारों के प्रारम्भ में अधिक मान देने के लिये सब से पहले सिद्धमिनत श्रुतमित श्रीर श्राचार्यमिनत बुद्धिमानों को कर लेनी चाहिये ॥३५॥ इसी प्रकार सिद्धांत ग्रंथों के अर्थाधिकार समाप्त होने पर ये ही भिक्तयां पढ़नी चाहिये तथा ज्ञान की वृद्धि करने वाले छह कायोत्सर्ग करने चाहिये॥३६॥ जो शिष्य ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न है महा वृद्धिमान है, महा तपस्वी है, चिरकाल का दीचित है श्रेष्ठ वक्ता है, सिद्धांत महासागर का पारगामी है, इन्द्रियों को वश करने वाला है, अत्यंत निर्लोभ है, धीर वीर है, अपने और दूसरों के मन को अच्छी तरह जानता है, जो गंभीर है तत्वों का वेत्ता है चतुर है, जिसका मन कोमल है जो धर्म की प्रभावना करने

भा०टी०

मुञ्जञ गरस्था नमः ॥ ३८॥ धर्मवभावना शांलः इत्यादिगुणसागरः । श्राचार्यपदवीयोग्यः शिष्योगुरोरनुज्ञया ॥३६॥ श्रीसिद्धाचार्य भक्ति विधायाचार्यपदंमहत् । गृहीत्वासंघसानिध्ये शान्तिभक्तिं करोतु च ॥ ४०॥ इमा उक्ताः क्रियाः कार्याः सक्तायोगितिमुँदा । श्रावकैश्च यथायोग्यं जवन्यमध्यमोत्तमेः ॥ ४१॥ जमादिलण्णेयुँका-रत्त्वयिभृपिताः । निर्ममानिरहंकारा त्र्यनालस्या जितेन्द्रियाः ॥ ४२॥ दीच्या जघवो दत्ता विरागा निर्जरार्थिनः । धर्मशीलाः सुसंवेगा विचार चतुराभुवि ॥ ४३॥ इत्यादिगुणासम्पन्ना सुनयो ये शिवाष्तये ॥ श्राचार्यादि विरिष्टानां कुर्वन्तु कृतिकर्म ते ॥ ४४॥ पंचकल्याणपूजाही त्र्यहेन्तिक्वगन्तुताः । सिद्धाः कर्माग-सुनाश्च योग्याः सत्कृतिकर्मणाम् ॥ ४४॥ पंचाचारपरा दत्ताः पद्त्रिशद्गुणभूपिताः । विश्वोपकारचातुर्या

में चतुर है और जिसका मन निश्चल हैं इस प्रकार जो अनेक गुणों का समुद्र है, ऐसा शिष्य गुरु की याज्ञानुसार याचार्य पदवी के योग्य होता है ॥ ३७-३६ ॥ ऐसे शिष्य की सिद्धमिक्त और याचार्य भिवत पदकर व्याचार्य का सर्वोत्कृष्ट पद ग्रहण करना चाहिये और फिर संघ के समीप बैठकर शांतिभिक्त करनी चाहिये ॥ ४० ॥ ये सब ऊपर लिखी हुई कि याए मुनियों को प्रसन्न चित्त होकर करनी चाहिये तथा जवन्य मध्यम श्रोर उत्कृष्ट श्रावकों को यथा योग्य रीति से ये क्रियाएं करनी चाहिये॥ ४१॥ जो मुनि उत्तम चमा आदि श्रेष्ठ गुणों से सुशोभित हैं, रत्नत्रय से विभूपित हैं, मोह रहित हैं अहंकार रितत हैं आलस्य रिहत हैं जिनेन्द्रिय हैं, दीचा की अपेचा लघु वा छोटे हैं, चतुर हैं वीतराग हैं, कर्मों की निर्जरा करने वाले हैं धर्मात्मा हैं, संसार से भयभीत हैं, और विचार करने में चतुर हैं। इस प्रकार अनेक गुणों से सुशोभित जो मुनि हैं उनको मोच प्राप्त करने के लिये आचार्य आदि अपने से मुनियों के लिये कृति कर्म करना चाहिये॥ ४२-४४ ॥ जो पाँचों कल्याएकों की पूजा के योग्य हैं और तीनों लोकों के इन्द्र जिनको नमस्कार करते हैं ऐसे भगवान अरहंत देव तथा समस्त कमों से रहित भगवान सिद्ध परमेष्ठी सत्कृति कर्म के योग्य हैं। भावार्थ-मुनियों को श्रेष्ठ मुनियों का कृतिकर्म करना चाक्रिये। श्रीर श्ररहंत सिद्धों का सत्कृति कर्म करना चाहिये॥ ४५॥ जो पाँचों श्राचारों के पालन करने में अत्यंत चतुर हैं, जो छत्तीस गुणों से सुशोभित हैं, जो समस्त जीवों का उपकार करने में चतुर

भा०टी०

श्राचार्याः सर्ववंदिताः ॥४६॥ रत्नत्रयमहाभूषा ऋंगपूर्वाव्धिपारगाः। उपाध्याया महान्तो ये श्रुतपाठन-तत्पराः ॥४७॥ प्रवर्तकाः स्वसंघानां योगचोमविधायिनः । मर्याददेशका ये च स्थविराश्चिरदीचिताः ॥४८॥ चत्वारस्ते जगद्व'चा योग्या भवन्ति भूतले । विनयस्य मुनीनां च सर्वेषां कृतिकर्मणाम् ॥४६॥ शैथल्याचारणा मंदसंवेगा द्रव्यितिगनः। द्विधासंगार्त्त संसक्ताः शठाः पंडितमानिनः ॥४०॥ नरेन्द्रमातृपित्राचै दीचाविद्यादि-दायिनः । गुरवश्चित्रवाहीनाः सर्वे पापंडिलिंगिनः ॥४१॥ रागिणो विरताविश्वे कुदैवा भववर्तिनः । एते सतामवंचा यतोऽयोग्वाः कृतिकर्मणाम् ॥४२॥ पार्श्वस्थाश्च कुशीला हि संसक्ता वेषधारिखः । तथापगतसंज्ञाश्च मृगचारित्रनामकाः ॥४३॥ एते पंचैवपार्श्वस्था न वंद्याः संयतेः कचित् । अमीषां लच्चएं किंचत्रिद्याचारं बुवेऽत्र

是我就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们们们们们们们们们们们们们们们 发布发布等在外外的工作的工作的工作的工作 हैं और सब मुनि जिनको नमस्कार करते हैं उनको आचार्य कहते हैं।॥ ४६॥ जो रत्नत्रय से अत्यंत सुशोभित हैं, जो अंग पूर्व रूपी महासागर के पारगामी हैं, और जो शास्त्रों के पठन पाठन में सदा तत्पर रहते हैं ऐसे महा साधुओं को उपाध्याय कहते हैं ॥ ४७ ॥ जो अपने संघ में योग चेम करने वाले हैं उनको प्रवर्तक कहते हैं तथा जो एक देश मर्यादा को पालन करने वतलाने वाले चिरकाल के दीचित हैं उनको स्थविर कहते हैं ॥ ४८ ॥ ये जगतवंद्य चारों प्रकार के मुनि इस संसार में अन्य मुनियों की विनय के और समस्त मुनियों के कृति कर्म के योग्य होते हैं॥ ४९॥ जिनका आचरण अत्यंत शिथिल है, जिनका संवेग मंद है, जो द्रव्य लिंगी है, वाह्याभ्यंतर परिग्रह धारण करने के कारण जो त्रार्तध्यान में लीन रहते हैं, जो मूर्स्व हैं, अपने को पिएडत मानते हैं, जो राजा वा माता विता के कहने से दीचा वा विद्या देते हैं, जो गुरु कियाहीन हैं, जो जो पाखराडी हैं, रागी हैं, व्रतहीन हैं, जो जो संसार में परिश्रमण करने वाले कुदेव हैं वे सब सज्जनों को बंदना करने के अयोग्य है तथा कृतिकर्म करने, के अयोग्य हैं। उन्हें न वंदना करनी चाहिये और न उनके लिये कृतिकर्म करना चाहिये॥ ५०-५२॥ जो मुनि पार्श्वस्थ हैं, कुशील हैं वेपधारी संसक्त हैं अपगत संज्ञक हैं और मृगचारित्री हैं वे सब पार्श्वस्थ कहलाते हैं मुनियों को ऐसे पार्श्वस्थों की बंदना कभी नहीं करनी चाहिये। आगे में संचीप से इन पार्र्वस्थों का थोड़ा सा लच्छा और निंद्य आचरण कहताहूँ ॥ ५३-५४॥ जो सदा वसतिका में

च ॥५१॥ वसनिप्रतिवद्धा ये वहुमोहाः कुमार्गगाः । संगोपकरणादीनांकारकाः शुद्धिदूरगाः ॥५४॥ दूरस्थाः संवत्तस्यो दुष्टाऽसंवतदि संविनः । श्राजिताच्कपायाश्च द्रव्यालिगधरा भुवि ॥५६॥ गुणेभ्योद्दग्विदादिभ्यः पाश्चं तिष्टात्त्वयोगिनाम् । ते पार्श्वस्था जिनैः प्रोक्ताः स्तुतिनुत्यादि वर्जिताः ॥५०॥ श्रीलं च कुत्सितं येपां नियमाचरणं सताम् । स्वभावो वा कुशीलात्ते क्रोधादिग्रस्तमानसाः ॥५८॥ त्रतशीलगुणैहीना श्र्यशः करणे नियमाचरणं सताम् । स्वभावो वा कुशीलात्ते क्रोधादिग्रस्तमानसाः ॥५८॥ त्रतशीलगुणैषुये ये । सदा-भुवि । कुशलाः साधुसंगानां कुशीला उदिताः खलाः ॥५६॥ श्रमका दुर्धियोनिया श्रमंथतगुणेषुये ये । सदा-धृवि । कुशलाः साधुसंगानां कुशीला उदिताः खलाः ॥५६॥ श्रमका दुर्धियोनिया श्रमंथतगुणेषुये ये । सदा-धृवि । कुशलाः साधुसंगानां कुशीला उदिताः सलाः । स्वादिसेवनो मूर्वा मंत्रतंत्रादितत्पराः । संसक्तास्ते वुधैः प्रोक्ता धृत्येपाश्चलंपटाः ॥६१॥ विनष्टाः प्रगताः मंजाः सम्यग्ज्ञानोदिजाः पराः । येषां ते लिगनोत्रापपगतसंज्ञा भृतवेपाश्चलंपटाः ॥६१॥ विनष्टाः प्रगताः संज्ञाः सम्यग्ज्ञानोदिजाः पराः । येषां ते लिगनोत्रापपगतसंज्ञा

निवास करते हैं, जो अत्यन्त मोही हैं कुमार्ग गामी हैं, परिग्रह और उपकरण आदि को उत्पन्न करने वालं हैं, जो शुद्धता से दूर रहते हैं, संयभियों से दूर रहते हैं, दुष्ट असंयभियों की सेवा करते हैं जो न तो इन्द्रियों की जीतते हैं और न कपायों को जीतते हैं जो संसार में केवल द्रव्य लिंग की धारण करते हैं, जो सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान आदि गुणों के लिये मुनियों के पास रहते हैं उनकी भगवान जिनेन्द्रदेव पारवस्य मुनि कहते हैं ऐसे मुनि स्तुति वा नमस्कार आदि सबसे रहित होते हैं ॥४४-५७॥ जिनका शील भी कुत्सित है, जिनके आचरण भी निद्य हैं, जिनका स्वभाव भी निद्य है और जिनका मन कोबादिक से भरा हुआ है उनको कुशील कहते हैं ॥४=॥ ये कुशील मुनि बत शील और गुणों से रहित होते हैं साधु और संघ का अपयश करने में जो संसार भर में कुशल होते हैं तथा जो दुष्ट होते हैं ऐसे मुनियों को कुशील कहते हैं ॥५६॥ जो मुनि चारित्र पालन करने में असमर्थ हैं, विपरीत युद्धि की धारण करने वाले हैं, असंयमियों में भी निद्य हैं, जो आहारादिक की लालसा से ही, वैद्यक वा ज्योतिप का ज्यापार करते हैं, राजादिकों की जो सेवा करते हैं, जो मूर्ख हैं, मंत्र तंत्र करने में तत्पर हैं, छोर जो लंपटी हैं ऐसे भेष धारण करने वाले मुनियों को बुद्धिमान लोग संसक्त मुनि कहते हैं ॥६०-६१॥ जिनकी सम्याज्ञानादिक संज्ञा सब नष्ट हो गई है चली गई है ऐसे भेषवारी मुनियों

।।१२७॥

मु॰ प्र॰ ॥१२५॥ 在沙龙外在沙龙外在沙龙沙龙沙龙沙龙沙龙沙龙沙龙沙龙沙

भवन्तिभो ॥६२॥ जिनवाक्यमजानाना अष्टाः चारित्रवर्जिताः । सांसारिकसुखासक्ताः करणालसमानसाः ॥६३॥ मृगस्येव चारित्रं चोचरणं स्वेच्छया भुवि । येणं ते मृगचारित्रा भवेयुः पापकारिणः ॥६४॥ स्वच्छदचारिणो जेनमार्गदूपणदायिनः । त्यक्त्वाचार्योपदेशांश्चे काकिनो धृतिवर्जिताः ॥६४॥ दर्शनज्ञान चारित्र तपेभ्यो विनया— च्छुतात् । दूरीभूताश्च पार्श्वस्था एते पंचैव दुर्भगाः ॥६६॥ छिद्रादिशे विणोशेया गुणियोगिसतां सदा । त्र्यद्याः सर्वथानिया अयोग्या कृतिकर्मणाम् ॥६७॥ एपां पूर्वोदितानां च जातु कार्या न वंदना । विनयाचा न शास्त्रा-दिलाभाभीत्याविभिद्यिः ॥६८॥ अमीपांभ्रष्टवृत्तानां ये छुर्वन्ति स्वकारणात् । विनयादि नुतिस्तेषांक वोधिर्निश्चयः कथम् ॥६६॥ यतः पलायते नूनं सम्यक्त्वं सद्गुणैः समम् । ढोकन्ते दोषामिण्यात्वा नीचसंगनुतेः

को अपगत संज्ञक कहते हैं ॥६२॥ जो भगवान जिनेन्द्रदेव के वाक्यों को समभते ही नहीं जो अष्ट हैं चारित्र से रहित हैं, संसार के विषयजन्य सुखों में लीन रहते हैं, जिनका मन चारित्र के पालन करने में आलसी रहता है जो इस संसार में हिरणों के समान अपनी इच्छानुसार चारित्र वा आचरणों को पालन करते हैं उन पापियों को मृगचारित्र नाम के मुनि कहते हैं ॥६३-६४॥ ये ऊपर लिखे पाँचों प्रकार के मुनि स्वच्छन्दचारी होते हैं, जैन धर्म में दोष लगाने वाले होते हैं, श्राचार्यी के उपदेश की छोड़ कर एकाकी रहते हैं, घैर्य से सदा रहित होते हैं सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र सम्यकतप विनय और अतज्ञान से सर्वथा दूर रहते हैं, भाग्यहीन होते हैं तथा गुणी मुनि और सज्जनों के दोप देखने में ही निपुण होते हैं छिद्रान्वेपी होते हैं। इसीलिये ये अवंदनीय होते हैं सर्वथा निद्य होते हैं और कृतिकर्म के अयोग्य होते हैं ॥६५-६७॥ बुद्धिमान् पुरुपों को किसी शास्त्र आदि के लोभ से वा किसी भय से भी उत्तर कहे हुये पार्श्वस्थ आदि मुनियों की वंदना कभी नहीं करनी चाहिये और न इनकी विनय करनी चाहिये ॥६८॥ जो पुरुप अपने किसी भी अयोजन से अष्ट चारित्र की धार्ण करने वाले इन पार्श्व स्थों की विनय करता है वा इनको वंदना करता है उनके रतनत्रय और श्रद्धा वा निरचय कभी नहीं हो सकता अर्थात् कभी रत्नत्रय नहीं हो सकता ॥६९॥ इसका भी कारण यह है कि नीच लोगों के संसर्ग से वा उनको नमरकार करने से सज्जनों का समस्त श्रेष्ठ गुणों के साथ भार्टाः

क्ष्य अव ११२६॥ मताम् ॥७०॥ मत्वेति वातु कार्जे न तेषां संगोयकीर्तिष्ठत् । त्रतम्लहरो नियः सद्भिः शास्त्रादि लोभतः ॥७१॥ पुण्यमालाईतो यद्वत्मंपर्काद्वंयतां त्रवेत् । अस्पर्शतां च लोकेहि मृतकस् । नसंशयः ॥७२॥ तद्वन्महासमनां संगात्प्रव्यतां यांति संयताः । नीचात्मनामिहामुत्र नियतां च परेपरे ॥७३॥ यथापद्मादियोगेन सुगंधं शीतलं जलम् । भाजनानलसंपर्कात्संतमं जायतेतराम् ॥७४॥ तथात्रोत्तमसंगेनोत्तमांगी तद्गुणैः समम् । भवेत्रीचप्रसंगेन नीचध्यतद्गुणैः सह ॥७४॥ ऋचौरश्चौरसंसर्गायथा चौरोत्र कथ्यते । साधुश्चासाधुसंसर्गादसाधुर्नान्यथा तथा ॥७६॥ असाधुः प्रोच्यते साधुर्यथात्र साधुसेवया । निर्गुणीपि तथा लोकेगुणी च गुणिसेवया ॥ ७०॥ किमत्र

सम्यग्दर्शन द्र भाग जाता है और मिथ्यात्व आदि दोप सब उन सज्जनों में आ मिलते हैं ॥७०॥ यही समक कर सज्जन पुरुषों को किसी शास्त्र आदि के लोभ से भी इन अष्ट मुनियों का संसर्ग नहीं रखना चाहिये क्योंकि इनका संसर्ग अपकीर्ति करने वाला है, बतों को जड़ मूल से हरण करने वाला है और निद्नीय है ॥७१॥ देखो जिस प्रकार भगवान अरहंतदेव के संसर्ग से पुष्पमाला भी वंदनीय गिनी जाती है और मृत पुरुप के ( मुर्दा के ) संसर्ग से वही पुष्पमाला अस्पृश्य छूने अयोग्य मानी जाती है उसी प्रकार संयमी लोग भी महात्माओं के संसर्ग से पूज्यता को प्राप्त होते हैं और नीचों के संसर्ग से इस लोक और परलोक में पद-पद पर निंद्यनीय हो जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है ॥७२-७३॥ देखों कमल आदि के संयोग से जल सुगंधित और शीतल हो जाता है तथा वर्तन और श्राग्नि के संसर्ग से वही जल श्रात्यंत गर्म हो जाता है। उसी प्रकार यह पुरुष भी उत्तम पुरुषों के संसर्ग से उनके उत्तम गुणों के साथ साथ उत्तम वन जाता है श्रीर नीच पुरुषों के संसर्ग से उनके नीच गुणों के साथ साथ नीच हो जाता है ॥७४-७५॥ जिस प्रकार कोई साहकार भी नोर के संसर्ग से चोर कहलाता है उसी प्रकार सायु पुरुप भी असाधुओं के संसर्ग असाधु ही कहलाता है इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है ॥७६॥ इस संसार में जिस प्रकार असाधु पुरुष भी साधु की सेवा करने से साधु कहलाते हैं उसी प्रकार निगु णी पुरुप भी गुणी पुरुपों की सेवा करने से इस लोक में गुणी ही कहलाते हैं ॥७०॥ बहुत करने से क्या थोड़े से में इतना समभ लेना चाहिये

मृ० प्र० ॥**१**३०॥ वहुनोक्तेन गुणांश्रदोषांश्च देहिनाम् । संसर्गजनितान् मन्ये सर्वान् वुध्या न चान्यथा ॥ ७८ ॥ विज्ञायेत्यु न समानां च संगंमुक्त्वा गुणार्थिभिः । कचित्संगो न कर्तव्यो नीचानां कार्यकोटिषु ॥ ७६ ॥ महाव्रतमित्याद्येः कितान् धर्मभूषितान् । वाद्यान्तर्प्रथनिर्मुक्तान् युक्तान् सद्गुणसम्पदा ॥ ५० ॥ मुमुचून् श्रमणान्नित्यं ध्या नाध्ययनतत्परान् । वंदस्व परया भक्त्या त्वं मेधाथिन् शिवाप्तये ॥ ५१ ॥ सम्यग्द्यज्ञानचारित्रतपोविनय भूपणोः । भूषिता निर्ममानित्यंसर्वत्रांगादिवस्तुषु ॥ ५२॥ सतां गुणधराणां च ये दत्तागुणवादिनः । आत्मध्यानरतास्तेत्र वंदनीया नचापरे ॥ ५३॥ केनचिद्धे तुना व्याकुजिन्ता मुनयोष्यहो । प्रमत्ता निद्रिताः सुष्ता विकथादिरताशयाः ॥ ५४॥ श्राहारं यदि कुर्वाणा नीहारं वा परान्मुखाः । नार्हा सतां नमस्कारे ध्यानाध्ययनवर्जिताः ॥ ५४॥ पर्यंकाद्यासनस्था

कि जीवों के जितने गुरण वा दोप हैं वे सब संसर्गजन्य ही माने जाते हैं। न तो वे गुरण दोप बुद्धि से उत्पन्न होते हैं और न किसी अन्य प्रकार से उत्पन्न होते हैं ॥७८॥ यही समभ कर गुण चाहने वाले पुरुषों कों करोड़ों कार्य होने पर भी उत्तम पुरुषों के संसर्ग को छोड़ कर कभी भी नीच पुरुषों का संसर्ग नहीं करना चाहिये ॥७६॥ इसलिये हे बुद्धिमान् जो मुनि महात्रत और समिति आदि से सुशोमित हैं, धर्म से विभूपित हैं, वाह्य और आम्यंतर परिग्रहों से रहित हैं, श्रेष्ठ गुणरूपी संपदा से सुशोभित हैं जो ध्यान और अध्ययन करने में सदा तत्पर रहते हैं और मोच की इच्छा करने वाले हैं ऐसे मुनियों की मोच प्राप्त करने के लिये परम भक्ति पूर्वक वंदना कर ॥ = ० - = १॥ जो मुनि सम्यग्दर्शन सम्यन्ज्ञान सम्यक्चारित्र तप विनय आदि आभूपणों से सुशोभित हैं, जो अपने शरीर आदि पदार्थीं में भी मोह रहित हैं, जो गुणों को धारण करने वाले सज्जनों के गुण वर्णन करने में निपुण हैं और जो आत्मध्यान में लीन हैं ऐसे मुनि ही इस संसार में वंदनीय हैं अन्य नहीं ॥ = २ = = ३॥ जिन मुनियों का चित्त किसी भी कारण से न्याकुल है, जो प्रमादी हैं निद्रित हैं सोए हुए हैं विकथा आदि करने में लीन हैं, जो आहार वा नीहार कर रहे हैं अथवा जो परान्मुख हैं और जो ध्यान अध्ययन से रहित हैं ऐसे मुनि सज्जन पुरुषों को कभी नमस्कार करने योग्य नहीं होते ॥=४-=४॥ जो मुनि

भार्गः

मृञ् प्रञ

ये शुभध्यानपरायणाः । गुर वः शान्तरूपाः शुद्धाचार्यादयोखिलाः ॥६६॥ तेभ्यः स्वस्यान्तरे स्थित्वा इस्तमात्रे—
मुमुत्तवः । प्रतिलेख्य धरापादगुणादीश्र प्रवंदनाम् ॥६७॥ भवद्भयः कतु भिच्छाम इति विज्ञाय संयताः
कुर्वन्तु वंदनां तेषां कृतिकर्मार्रेणकृतये ॥६६॥ मायागर्वादिदूरस्थैः शुद्धभावरनुद्धतेः । जनयद्भिः सुसंवेगं कृति—
कर्मविश्रायिनीम् ॥६६॥ श्राचार्यार्थेर्जगद्वंयैस्तैयोग्यमधुरोक्तिभिः। वंदनाभ्युपगतव्या स्वान्ययो शुभकारिणी ॥६०॥
प्रदेवे चालोचना काले स्वापराधे सुसंयतैः । गुरूणां वंदना कार्यास्वाध्यायावययकादिषु ॥६१॥ एकैकिसम्
तन्तुसगं मुर्ध्नाद्वेवनती प्रथक् । श्रावर्ता द्वादश स्थुदचानुःशिरोनतयो थवा ॥६२॥ चतुर्ित च चत्वारःप्रणोमा

भ्रमगुराभाः । एकैकस्मिन् बुधैर्रीया त्र्यावर्ता द्वादरीवहि ॥ ६३ ॥ इत्यंचसकलंसारं कृतिकर्मशुभावहम् । मनोवा-

पर्यकासन वा अन्य किसी आनन से विराजमान हैं जो गुरु शुभध्यान में तत्पर हैं और अत्यंत शांत हैं ऐसे शुद्ध याचार्य उपाध्याय वा साधु हैं उनसे एक हाथ दूर बैठ कर तथा पृथ्वी पाद गुह्य इन्द्रिय आदि का प्रतिलेखन कर ( पीछी से शुद्ध कर ) "मैं आपके लिये वंदना करना चाहता हूं" इस प्रकार उनकी सचित कर मोच की इच्छा करने वाले मुनियों को उनकी बंदना करनी चाहिये तथा मोन प्राप्त करने के लिए उनका कृतिकर्म करना चाहिये ॥=६-=७॥ जो ब्राचार्यादिक माया अहंकार आदि से रहित हैं, शुद्ध भावों को धारण करने वाले हैं, उद्धतता से रहित हैं, संवेग को उत्पन्न करने वाले हैं और जगतवंद्य है ऐसे आचार्य उपाध्याय और श्रेष्ठ साधुओं को योग्य और मधुर वचन कह कर कृतिकर्भ करने वालों की वह अपना और दूसरों का कल्याण करने वाली बंदना स्वीकार करनी चाहिये ॥=६-६०॥ किसी प्रश्न के पूछने पर, आलोचना करते समय, अपना कोई व्यवराध हो जाने पर और स्वाध्याय आदि आवश्यक कार्यों के करते समय मुनियों की अपने गुरु की बंदना करनी चाहिये ॥ १॥ प्रत्येक कायोत्सर्ग में ब्यादि अंत में दो नमस्कार, बारह ब्यावर्त और नारों दिशाओं में चार प्रणाम वा शिरोनित करनी चाहिये ॥६२॥ विद्वानों को एक एक प्रदृत्तिणा में चारों दिशाओं में चार शुन प्रणाम करने चाहिये और वारह आवर्त करना चाहिये ॥६३॥ इस प्रकार समस्त दोपों से रहित, शुभ भावनात्रों को घारण करने वाला, सारभृत यह कृतिकर्म मुनियों को

मू० प्र० ॥ १३२॥ कायसंगुद्धं प्रंथार्थीभयभूपितम् ॥ ६४ ॥ द्विचिधस्थानसंगुक्तं मदातीतं सुयोगिनः । दोषातिगं यथालातं कुर्वन्तु— विनयादिभिः ॥ ६४ ॥ दोषञ्चानाद्दतः स्तन्धः प्रविष्ठः पिरपीलितः । दोलायताष्यदोपोकुशितः कच्छपरि— गितः ॥ ६६ ॥ मत्स्योद्धर्तो मनोदुष्टोवेदिकावधएवि । भयाभिधोविभ्यदेष ऋद्विगौरवगौरवौ ॥ ६० ॥ स्तेनितः प्रतिनीताष्यः प्रदुष्टस्तितिताभिधः । शब्दोहीलिनरोपस्त्रिविलतः कुंचिताह्वायः ॥ ६८ ॥ दृष्टोदृष्टाभिधः संघकर— मोचनसंज्ञवः । स्त्रालब्धाष्योप्पनालब्धो हीन उत्तरचूित्तकः ॥ ६६ ॥ मूकाष्यो दृष्टु रोदोष तथा च लुलुताष्यकः वंदनाया इमे दोपास्तयाज्याद्वात्रिंशदेवि ॥ ४०० ॥ स्त्रादरेणिवना यच शैथिल्येनप्रमादिभः क्रियतेत्रिक्रयाकमं दोपः सोनादताह्वयः ॥ १ ॥ श्रुतविद्यादिगर्वेण प्रोद्धताशयसंयतेः । विधीयते क्रियाकमे यस्तव्धदोषएव सः ॥ २ ॥ स्तर्यासन्नोत्रभूत्वायः पंचानां परमेष्ठिनाम् । क्रियाकमे विधत्तोसः प्रविष्टदोषमाष्नुयात् ॥ ३ ॥ करजानुप्रदेशैर्य संस्पृश्य परिपीड्यवा । करोति वंदनां तस्य दोप स्या त्परिपीड्वितः ॥ ४ ॥ यः कृत्वा चलमात्मानं दोलामिवात्र—

मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक, शब्द अर्थ और शब्दार्थ से विभूपित होकर, तथा मद रहित होकर और दोनों प्रकार के स्थानों से सुशोभित होकर विनयादिक के साथ यथार्थ रीति से करना चाहिये ॥६४-६५॥ इस वंदना के वनीस दोप हैं और वे ये हैं—अनाहत, स्तब्ध, प्रविष्ट, परि—पीडित, दोलायित, अंकुशित, कच्छपरिंगत, मत्स्योद्धर्त, मनोदुष्ट, वेदिकावद्ध, भय, विभ्दोप, ऋद्धि—गोरव, गौरव, स्तेनित, प्रतिनीत, दुष्टदोप, तिजत, शब्द, हीलित, त्रिविलत कुंचित हष्ट अहष्ट संघकर मोचन लब्ध अनालब्ध हीन उत्तर चूलिक मूक दर्द आधर चुलुक्तित। वंदना के ये वन्तीस दोप हैं वंदना करते समय इन सबका त्याग कर देना चाहिये ॥६६-४००॥ आदर के विना शिथिलता पूर्वक प्रमोद के साथ कियाकर्म करना अनाहत नाम का दोप हैं ॥४०१॥ श्रुतज्ञान वा विद्या आदि के अहंकार से उद्धत हुए सुनियों के द्वारा जो कियाकर्म किया जाता है उसको स्तब्ध दोप कहते हैं ॥२॥ जो पाँचों परमेष्ठियों के अत्यंत निकट होकर कियाकर्म वा वंदना करता है उसके प्रविष्ट नाम का दोप प्राप्त होता है ॥३॥ जो अपने हाथ से जंघा को स्पर्श करता हुआ वा जंवा को द्वाता हुआ वंदना करता है उसको परिवीडित नाम का दोप लगता है ॥४॥ जो मुनि मुला

भा० टो०

में अव

1183311

権が、政治などは対対なが、政治など

यंदनाम । मंरायित्यायवा कुर्यात्म रोलायितदोपभाक् ॥ ४॥ कृत्वांकुशिमवात्मीये ललाटेंगुष्टमेवयः । भजते यंदनां तस्य दोपांकुशित नामकः ॥ ६ = विधाय कच्छपस्येव कटीभागेनचेष्टितम् । कुरुते वंदनां य सः भजत्कच्छपरिं नितम् ॥ ७॥ गत्त्यस्येव कटीभारोद्धर्तनं स विधाय या वंदना वा द्विपार्थांन मत्त्योद्धर्तः स उच्यते ॥ ६॥ दुष्टो भूत्वा हृदाचार्यादीनां को रायुतेन वा विधत्तेयः कियाकर्म समनोदुष्टदोपभाक् ॥ ६॥ वेदिकाकारहस्ताभ्यां वध्या भूत्वा हृद्यांस्ययम् । वंदनाकरणं यत्सवेदिकावद्धसंज्ञकः ॥ १०॥ मृत्वादिभयभीतो यः भयत्रस्तोभयेन वा । करोति जानुद्वयंस्ययम् । वंदनाकरणं यत्सवेदिकावद्धसंज्ञकः ॥ १०॥ मृत्वादिभयभीतो यः भयत्रस्तोभयेन वा । करोति वंदनां तत्य भयदोपोत्रज्ञायते ॥ ११॥ परमार्थातिगाज्ञस्य गुर्वादिभ्योत्रविभयतः । वंदनाकरणं यत्सविभयदोपोऽशुभ- यदनां तत्य भयदोपोत्रज्ञायते ॥ ११॥ परमार्थातिगाज्ञस्य गुर्वादिभ्योत्रविभयतः । वंदनाकरणं यत्सविभयदोपोऽशुभ- ग्रदः ॥ १२॥ चातुर्वर्णसुसंघेभ्योभिक्त कीर्त्यादिहेतवे । वंदनां यो विधते स ऋद्विगौरवदोपवान् ॥ १३॥ च्यावि-

क समान आत्मा को चलायमान करता हुआ अथवा संशय में पड़ कर वंदना करता हैं उसको दोला-यित नाम का दोप लगता है ॥५॥ जो मुनि अंकुश के समान अपने ललाट पर अंगूठे को रख कर वंदना करता है उसकी अंकुशित नाम का दोप प्रगट होता है ॥६॥ जो अपनी कमर से ममान चेप्टा करता हुआ बंदना करता है उसके कच्छपरिंगत नाम का दोप लगता है ॥७॥ जो मछली के समान अपनी कमर को ऊंची निकाल कर बंदना करता है अथवा जो दोनों बगलों से बंदना करता है उसको मत्स्योदर्त नाम का दोप लगता है ॥=॥ जो मुनि आचार्यों को क्लेश पहुँचा कर वा यानायों के प्रति यपने मन में इख दुष्टता वारण कर वंदना करता है उसकी मनोदुष्ट नाम का दोप लगता है ॥ है। जो वेदी के आकार के अपने दोनों हाथों से दोनों जंघाओं को बाँघ कर वंदना करता हैं उसकी विदिकावद नाम का दोप लगता है ॥१०॥ जो मृत्यु आदि के भय से भयभीत होकर अथवा किसी भय से त्रस्त होकर वंदना करता है उसको भय नाम का दोप लगता है ॥११॥ जो अज्ञानी मुनि परमार्थ को न जानता हुआ गुरु से डर कर वंदना करता है उसके अशुभ उत्पन्न करने गाला विभ्य नाम का दोप लगता है ॥१२॥ जो मुनि चारों प्रकार के संघ से मक्ति वा कीर्ति चाहने के लिये वंदना करता है उसको ऋदि गौरव नाम का दोप लगता है ॥१३॥ जो मुनि किसी विशेष आसन

गार्ड्डग

**经现代的现在分类的现在分类的** 

भाट्टीट

मृ० प्र० 1183811

प्कृत्य समाहात्म्यमासनायैः सुखाय वा कुर्याद्यो वंदनां तस्यदोषो गौरवसंज्ञकः ॥ १४ ॥ चौरवुध्यास्त्रगुर्वादीनां करोति यः वंदनाम् । चौरियत्वास्वमन्येषां तस्याघःस्तेनिताभिधः ॥ १४ ॥ प्रतिकूलोत्रयो भूत्वा देवग्वीदियोगिनाम । वंदनों कुरुते तस्य प्रतिनीताह्वयोमलः ॥ १६॥ विधाय कलहासन्यैः सह चन्तव्यमाशु यः । अकृत्वा वंदनां कुर्यात्सदुष्टदोपमाष्त्रयात् ॥ १७ ॥ अन्यान्यस्तर्जयन्नंगुल्या वा गुर्वादिनर्जितः । श्रयते वंदनां तस्यदोपस्तर्जितसं-ज्ञकः ॥ १८॥ मौनं त्यक्त्वा ब्रुवाणो यः क्रियाकमेनिजेच्छया । करोति तस्य जायेत शब्ददोपोघ कारकः ॥ १६॥ कृत्वापरिभवं वाक्येनाचार्यादिमहात्मनाम् । क्रियाकर्म विधत्ते यः सः स्याद्धीलितदोषभाक् ॥ २०॥ कृत्वात्रिवलितं कट्यादी ललाटेथवात्रयः । विद्धाति क्रियां तस्यदोपस्त्रिवलिताह्वयः ॥ २१॥ हस्ताभ्यां स्वशिरः स्पर्शन् जानु-मध्येविधाय वा यः करोतिकियाकर्म तस्य दोपोत्रकुंचितः ॥ २२ ॥ आचायिश्वेद्यदृष्टोयः सम्यक्करोतिवंदनाम् ।

在外在外在外在外在外在外在外在外在外在外在外 आदि के द्वारा अपना माहात्म्य प्रगट कर वंदना करता है अथवा जो अपने किसी सुख के लिये वंदना करता है उसको गौरव नाम का दोप लगता है ॥१४॥ जो मुनि चोर की चुद्धि रख कर अन्य मुनियों से छिपा कर गुरु आदि की वंदना करता है उसके स्तेनित नाम का दोप लगता है ॥१५॥ जो मुनि देव शास्त्र गुरु से प्रतिकूल होकर वंदना करता. है उसके प्रतिनीत नाम का दोष लगता है ॥१६॥ जो मुनि किसी से कलह कर के विना उससे चमा कराये वंदना करता है उसके दुष्ट नाम का दोष लगता है ॥१७॥ जो मुनि दूसरों को तर्जना करता हुआ वंदना करता है अथवा गुरु के द्वारा तर्जना किया हुआ वंदना करता है उसको तर्जित नाम का दोप लगता है ॥१८॥ जो मुनि मौन को छोड़कर अपनी इच्छानुसार वोलता हुआ क्रियाकर्म (वंदना) करता है उसको पाप उत्पन्न करने वाला शब्द नाम का दोप लगता है।। १२।। जो मुनि किसी वाक्य आदि के द्वारा आचार्य आदि महापुरुपों का तिरस्कार कर वंदना करता है उसको हीलित नाम का दोप लगता है।। २०॥ जो मुनि अपनी कमर में त्रिवली डालकर अथवा ललाट पर त्रिवली डालकर वंदना करता है उसके त्रिवलित नाम का दोप होता है ॥ २१ ॥ जो मुनि अपने हाथ से मस्तक को स्पर्श करता हुआ अथवा अपने मस्तक को जंघाओं के बीच में रखकर बंदना करता है उसको कुंचित नाम का दोप लगता है।। २२।। आचार्यो

॥१३४॥ गु० प्र० नान्यथा वा दिशः पद्मम् इष्टदोषोत्र तस्य वै ॥२३॥ त्यदत्या दृष्टिपथंयोत्राचोर्यादीनां च वंदनाम् । करोस्प्रतिलेख्यांगभूमिं मो दृष्टिदोषमाक् ॥२४॥ संघत्य करदानार्थं वासंघभित्वांच्छया । क्रियते यतिक्रयाकर्म
तत्मंघकरमोत्तनम् ॥२४॥ लब्धोषकरणादि य सानंदः सर्ववंदनाम् । कुरुते नान्यथा तस्य लब्धदोषः प्रजायते ॥२६॥ योगोषकरणं लष्ट्येहमत्रेतिधयामुनिः । विधत्ते वंदनां तस्यदोषोनालब्धसंज्ञकः ॥२७॥ यंथार्थकालयते ॥२६॥ योगोषकरणं लष्ट्येहमत्रेतिधयामुनिः । विधत्ते वंदनां तस्यदोषोनालब्धसंज्ञकः ॥२७॥ यंदनां स्तोक कालेन
हीनां सत्परिणामविव्यर्जिताम् । तनोति वंदनां तस्य हीनदोषो शुभोभवेत् ॥२५॥ वंदनां स्तोक कालेन
हीनां सत्परिणामविव्यर्जिताम् । तनोति वंदनां तस्य हीनदोषो शुभोभवेत् ॥२५॥ वंदनां क्तिनं करोति यः ।
निर्वत्यकार्यसिद्धये । वंदना चृलिकाभूतस्यालोचनात्मकस्य वै ॥२६॥ कालेनमहता कृत्वा निर्वर्तनं करोति यः ।
वंदनां स्याधतस्योत्तर चृलिकाहयोमलः ॥३०॥ मृकवन्मुलमध्येयो वंदनां वितनोति वा । कुर्वन् हस्ताद्यहंकारसंज्ञां

वा अन्य किसी के देख लेने पर तो जो अन्छी तरह वंदना करता है और किसी के न देखने पर सव दिशाओं की ग्रोर देखता हुन्रा बंदना करता है उसके दृष्ट नाम का दोप लगता है ॥२३॥ जो त्राचायों की दृष्टी को बचा कर तथा शरीर भूमि आदि को बिना प्रतिलेखन किये बंदना करता है उसको अद्यन्ट नाम का दोप लगता है ॥२४॥ जो मुनि वंदना को संवका कर समक्त कर किया कर्म वा वंदना करता है अथवा संघ से भक्ति चाहने की इच्छा से वंदना करता है उसकी संघकर मोचन नाम का दोप लगता है ॥२५॥ जो मुनि किसी उपकरण आदि को पाकर आनन्द के साथ पूर्ण वंदना करता है तथा उपकरण श्रादि को न पाने से बंदना नहीं करता उसकी लब्ध नाम का दोप लगता है ॥२६॥ यहाँ पर त्राल मुक्ते कोई उपकरण अवस्य प्राप्त होगा इस प्रकार की बुद्धि रख कर जो मुनि वंदना करता है उसके अनालच्य नाम का दोप लगता है ॥२०॥ जो मुनि शब्द अर्थ से रहित काल से रहित और शुभ परिणामों से रहित वंदना करता है उसके हीन नाम का अशुभ दोप लगता है ॥२=॥ जो मुनि अपने कार्य की सिद्धि के लिये वंदना की बहुत थोड़े समय में पूर्ण कर लेता है तथा चंदना की चूलिका भूत जो आलोचना है उसके करने में बहुत समय लगाता है उसकी उत्तर नृतिका नाम का दोप लगता है ॥२६-३०॥ जो मुनि गूंगे के समान मुख के भीतर ही भीतर वंदना करता है अथवा हान आदि के इसारे से अहंकार को मूचिन करता हुआ वंदना करता है उसकी

भा०टी०

॥१३६॥

स मृक दोपवान् ॥ ३१ ॥ स्वशव्देनाभिभूयान्यशव्दान् वृहद्गलेन वा । वंदनां कुरुते तस्य दोपो दहुर नामकः ॥ ३२ ॥ स्थित्वेकस्मिन् प्रदेशे यः सर्वेषां वंदनांभजेत् । दोपश्च लुलितस्तस्यपंचमादिस्वरेण वा ॥ ३३ ॥ ऐते दोपः सदा त्याच्याः छतिकर्म मलप्रदाः । द्वात्रिंशस्मवयत्नेन पडावश्यकशुद्धये ॥ ३४ ॥ श्रमीपां केनचिद्दोपेण समं छतिकर्म च । कुर्वन् सर्वभवेन्निकर्गमागी जातुनोयतिः ॥ ३४ ॥ अस्य तद्दोषान् सम्यक्त्यक्वासुसंयताः । कुर्वन्तु छतिकर्माणि सर्वाणि निर्जराप्तये ॥ ३६ ॥ नृसुर्जन्यतीनां विश्वसम्पत्तिखानि वरपद्जननीं वा सद्गुणारामः वृद्धिम् । श्रतुलसुखनिधिसद्व दना धर्ममान्यां प्रमजत शिवकामाः सर्वदोचे पदाप्त्ये ॥ ३० ॥ तीर्थशान् धर्ममूलान् त्रिमुवनपतिभिः सेव्यमानाव्रियद्यान् सिद्धानन्तातिगान् सद्रसुगुणकित्तान् ज्ञानदेहान्देहान् । सूरीनाचारदत्तान

मूक नाम का दोप लगता है ॥३१॥ जो मुनि अपने ऊ चे गले की आवाज से दूसरे मुनियों के शब्दों को दवाता हुआ तिरस्कार करता हुआ बंदना करता है उसके दुदुर नाम का दोप लगता है ॥३२॥ जो मुनि एक ही प्रदेश में बैठ कर सब मुनियों की बंदना कर लेता है अथवा जो पंचम स्वर से ऊंचे स्वर से वंदना करता है उसके चुलुलित नाम का दोप 'लगता है ॥३३॥ म्रुंनियों को अपने छहों आवश्यक शुद्ध रखने के लिये पूर्ण प्रयत्न के साथ इन बत्तीस दोपों का सदा के लिये त्याग कर देना चाहिये क्योंकि ये दोप वंदना में मल उत्पन्न करने वाले हैं ॥३४॥ जो मुनि इन दोपों में से किसी भी दोप के साथ वंदना करता है वह पूर्ण निर्जरा का भागी कभी नहीं हो सकता ॥३४॥ यही समभ कर मुनियों को कम की निर्जरा करने के लिये इन समस्त दोयों का त्याग कर कृतिकर्म वा वंदना करनी चाहिये ॥३६॥ यह वंदना नाम का आवश्यक मनुष्य देव और जिनेन्द्रदेव की समस्त सम्पत्तियों की खानि है, इन्द्रादिक श्रेष्ठ पदों को देने वाली है, श्रेष्ठ गुण रूपी वगीचे के लिये वर्पा के समान है अनुपम सुखों की निधि है और धर्मात्मा लोगों को सदा मान्य है इसलिये मोन्न की इच्छा करने वालों को उच्च पद प्राप्त करने के लिये यह वंदना सदा करते रहना चाहिये ॥३७॥ जो तीर्थंकर परम देव धर्म के मूल हैं और तीनों लोकों के समस्त इन्द्र जिनके चरण कमलों को नमस्कार करते हैं ऐसे तीर्थंकरों को में उनके गुण प्राप्त करने के लिये नमस्कार करता हूं। जो अनंत सिद्ध

गर्३७॥

स्त्रपरितकरान् पाठकान् ज्ञानऋद्वान् साधून्सर्वाश्चमूलोत्तरगुणजलघीन्संस्तुवेतद्गुणाप्त्ये ॥ ४३= ॥ इति मूलाचार प्रदीपाख्ये महाप्रंथे भट्टारक श्री सकलकीर्ति विरचते मूलगुण ज्यावर्णन पंचेन्द्रियरोध सामाधिकस्तववंदना वर्णनो नाम तृतीयोधिकारः ।

सम्यक्त आदि आठों श्रेष्ठ गुणों से सुशोभित हैं तथा ज्ञान ही जिनका शरीर है और स्वयं शरीर रिहत हैं ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को भी में उनके गुण प्राप्त करने के लिये नमस्कार करता हूँ। जो श्राचार्य पाँचों श्राचारों को पालन करने में चतुर हैं जो उपाध्याय अपना और दूसरों का हित करने वाले हैं जो साधु ज्ञान श्रीर ऋदियों से सुशोभित हैं तथा मूलगुण और उत्तरगुण के समुद्र हैं उन सक्की मैं उनके गुण प्राप्त करने के लिये स्तुति करता हूँ ॥४३=॥

इस प्रकार आचार्य श्री सकलकीति विरचित मूलाचार प्रदीप की भाषा टीका में मूलगुणों के वर्णन में पाँची इन्द्रियों का निरोध तथा सामायिक स्तुति वंदना को निरूपण करने वाला यह तीसरा अधिकार समाप्त हुआ।



भा०टी०

॥१३८॥

## चतुर्थोधिकारः।



पूर्णावश्यककर्तारो ये पंचपरमेष्ठिनः । गुणानामभ्धयस्तोषां वर्देवीस्तद्गुणाप्तये ॥ १॥ श्रथ वद्ये समासेन व्रतरत्मलापहाम् । प्रतिक्रमण निर्पुक्तिस्वान्येषां मुक्तिसिद्धये ॥ २॥ द्रव्यदोत्रादिकै भीवैः कृतापराधशोधनम् । स्वनिदागर्हणाभ्यां यत्क्रियां तत्रमुमुद्धिसः ॥ ३॥ मनोवाकाययोगेश्च कृतकारितमाननैः । तत्प्रतिक्रमणं प्रोक्तं व्रतदोषापहं शुभम् ॥ ४॥ नामाथ स्थापना द्रव्यं दोत्रंकालोनिजाश्चितः । भावोभीषड्यानिद्योपाः स्युःप्रतिक्रमणेन शुभाः ॥ ४॥ शुभाशुभादि नामौद्ये जीतातीचारशोधनम् । निदाद्ये यत्ससतां नामप्रतिक्रमणमेवतत् ॥ ६॥

## चौथा अधिकार।

जो पाँचों परमेष्ठी पूर्ण आवश्यकों के करने वाले हैं और गुणों के समुद्र हैं उनके गुण प्राप्त करने के लिये में उनके चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ ॥१॥ अब में अपने और दूसरों के मोच की सिद्धि के लिए त्रत रूपी रत्नों के दोपों को दूर करने वाले प्रतिक्रमण के स्वरूप को संचेप से कहता हूं ॥२॥ मोच की इच्छा करने वाले जो मुनि मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से द्रव्य चेत्र वा भावों से उत्पन्न हुए अपराधों को शुद्ध करते हैं अथवा अपनी गही निंदा के द्वारा अपराधों को शुद्ध करते हैं अथवा शुभ प्रतिक्रमण कहते हैं ॥३-४॥ यह प्रतिक्रमण भी द्रव्य चेत्र काल नाम स्थापना और अपने आश्रित रहने वाले भावों के द्वारा छह प्रकार का माना जाता है ॥४॥ शुभ वा अशुभ नामों से उत्पन्न हुए अतीचारों को अपनी निंदा आदि के

1123=11

गेऽद्रशा में० ये० मनोनेतरम्बंद्यां जातानेपाद्विवर्जनम् । योगर्यत्थापनाक तित्वित्रमणमृजितम् ॥७॥ सावचद्रव्यसेवाया उत्त्यत्रापत्राप्त्यारणम् । तियुष्यायत्यतां द्रव्यविक्रमणमेवतत् ॥ ६॥ सरागन्तेत्रवासोत्थातीचारपरिहायनम् । निदा- धर्यत्सदान्तेत्रप्रतिक्रमणमेवतत् ॥ ६॥ रज्ञतीदिनवर्णादिकालज्ञत्रत्रोपतः । निवृतिर्या हृदाकालप्रतिक्रमणमेवतत् ॥१०॥ धर्यत्सदान्तेत्रप्रतिक्रमणमेवतत् ॥११॥ एतेः पड्विधनिनेपेः रागरोपाश्रिताद्भावाज्जातस्यातिक्रमस्य या । विरितः क्रियते भावप्रतिक्रमणमेवतत् ॥११॥ एतेः पड्विधनिनेपेः सर्वपात्वव्रतात्मनाम् । कृतानां कृत्सनदोपाणां निराकरणमूर्जितम् ॥१२॥ हृदा च वपुषा वचा निदनिर्पहेणोदिभिः सर्वपात्वव्रतात्मनाम् । कृतानां कृत्सनदोपाणां निराकरणमूर्जितम् ॥१२॥ हृदा च वपुषा वचा निदनिर्पहेणोदिभिः क्रियते पुनिभिर्यत्तत्प्रतिक्रमणमद्भतम् ॥१३॥ एकं दैवसिकं रात्रिकमैर्यापयसंज्ञकम् । पात्तिकं नाम चातुर्मासिकं विपत्त्वव्यक्रसम् ॥१४॥ सावदसरिकमेरोत्तमार्थं संस्थाससंभवम् । स्वधित जिनैः प्रोक्तं प्रतिक्रमणनुत्तमम् ॥१४॥ वौषत्ववंकरम् ॥१४॥ सावदसरिकमेरोत्तमार्थं संस्थाससंभवम् । स्वधित जिनैः प्रोक्तं प्रतिक्रमणनुत्तमम् ॥१४॥

द्वारा शुद्ध करना नाम प्रतिक्रमण कहलाता है ॥६॥ मनोज्ञ वा अमनोज्ञ मूर्ति से उत्पन्न हुए दोपों को मन वचन काम से त्याग करना स्थापना नोम का श्रेष्ठ प्रतिक्रमण है ॥७॥ पापरूप द्रव्यों के सेवन करने से उत्पन्न हुए दोपों को मन बचन काय की शुद्धता पूर्वक निवारण करना द्रव्य प्रतिक्रमण कहलाता है ॥=॥ सरागरूप दोत्रों के निवास से उत्पन्न हुए अतीचारों को निदादि के द्वारा दूर करना उसको चोत्र प्रतिक्रमण कहते हैं ॥ ।। रात दिन वर्षा ग्रादि काल जन्य त्रतों के दोगों को हृदय से निवारण करना काल प्रतिक्रमण कहलाता है ॥१०॥ राग द्वेप आदि के आश्रित रहने वाले भावों से उत्पन हुए दोपों को दूर करना भावप्रतिक्रमण कहलाता है ॥११॥ व्रत करने वाले समस्त व्रतियों के इन छुहों निचोपों के द्वारा अनेक दोग उत्पन्न होते हैं मुनि लोग जो मन बचन काय से होने वाली निंदा गहीं के द्वारा उन समस्त दोषों की द्र करते हैं उसकी उत्तम प्रतिक्रमण कहते हैं ॥१२-१३॥ इस प्रनिक्रमण के सात मेद हैं एक देवसिक प्रतिक्रमण, द्सरा रात्रिक प्रतिक्रमण, तीसरा ईर्यापथ प्रतिक्रमण, चौथा पाचिक प्रतिक्रमण, पाँचवाँ दोगों को चय करने वाला चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, छठा सांवत्सिरिक प्रतिक्रमण श्रीर सातवाँ उत्तम अर्थ को देने वाला सन्यास के समय होने वाला प्रतिक्रमण । इस प्रकार भगवान जिनेन्द्रदेव ने इस उत्तम प्रतिक्रमण के सात भेद वतलाये हैं ॥१४-१५॥

11 88011

प्रतिकामक प्रात्मा यः प्रतिक्रमणुमेवतत् । यत्प्रतिक्रमितव्यंतत्त्रयं सर्वेवुत्रेधुना ॥ १६॥ मुमुनु र्यत्नचारीयः पापभीतो महात्रती । मनोवाकायसंशुद्धो निंदागहीदितत्परः ॥ १७॥ द्रव्यैनीनाविधैः चोत्रीः कालैभीवैत्रंता-त्मनाम् । श्रवीचारागतस्याशु सन्निराकरणोद्यतः ॥ १८॥ निर्मायो निरहंकारो व्रतशुद्धिसमीहकः स प्रतिकासको ज्ञेयः उत्तमोमुनिषु गतः ॥ १६ ॥ सर्वया कृतरोपाणां यत्रिराकरणं त्रिधा । पश्चात्तपात्तरोचारैस्तत्प्रतिक्रमणं शुमम् ॥ २० ॥ सचित्ताचित्तिभिश्रं यत्त्रिधा द्रव्यमनेकधा । वा प्रतिक्रमितव्यंतत्प्रवे तद्दोषहायनैः ॥ २१॥ सीधादिरम्यचोत्रं कालो दिन निशादिकः। यः प्रतिक्रमितव्यः स तज्जातीचारशोधनैः ॥ २२॥ काले कालेथवा नित्यं योगिभिर्वतशुद्धये । भो प्रतिक्रमितव्यंस्वदोप हान्य च मुक्तये ॥२३॥ रागद्धेपाश्रिनो भावो मिथ्यात्वा-

文化并在於本在於本代於在於在於在於在於 इस प्रतिक्रमण के करने में त्रात्मा प्रतिक्रमण होता है जो किया जाता है उसको प्रतिक्रमण कहते हैं श्रीर जिसका प्रतिक्रमण किया जाता है उसको प्रतिक्रमितन्य कहते हैं। अब श्रागे इन तीनों का स्वरूप कहते हैं ॥१६॥ जो उत्तम मुनि मोच की इच्छा करने वाला है, यत्नाचार से अपनी प्रकृति करता है, जो पापों से भयभीत है महाव्रती है, जिसका मन वचन काय अत्यंत शुद्ध है, जो निंदा गर्ही त्रावि करने में तत्पर है, जो अनेक प्रकार के द्रव्य चेत्र काल भाव श्रादि के द्वारा लगे हुए वर्तों के दोपों को निराकरण करने में सदा तत्पर रहता है, जो छल कपट से रहित है, ऋहंकार से रहित है और जो वतों को शुद्ध रखने की सदा इच्छा करता रहता है ऐसा मुनि प्रतिक्रमण करने वाला प्रतिक्रांमक कहलाता है ॥१७-१६॥ परचात्ताप के द्वारा तथा श्रचरों का उच्चारण कर जो सर्वथा किए हुए दोपों का मन वचन काय से निराकरण करना है उसको शुभ प्रतिक्रमण कहते हैं ॥२०॥ सचित्त अचित्त और मिश्र के भेद से द्रव्य के तीन भेद हैं अथवा द्रव्य के अनेक भेद हैं वे सब द्रव्य दोप दूर करते समय प्रतिक्रमितव्य कहलाते हैं ॥२१॥ राजभवन आदि मनोहर चोत्र तथा दिन रात त्रादि काल भी तज्जन्य ( चोत्र वा काल से उत्पन्न होने वाले ) अतिचारों को शुद्ध करने के लिये और मोच प्राप्त करने के लिये प्रतिक्रमितव्य कहलाते हैं ॥२२॥ अथवा मुनियों को अपने दोप दूर करने के लिये और मोच प्राप्त करने के लिए तथा त्रतों को शुद्ध रखने के लिये प्रत्येक समय प्रतिक्रमण करते रहना चाहिये अतएव उनके लिये सदा काल प्रतिक्रमितव्य है ॥२३॥

मुट प्रठ

संयमादिभाक् । क्षायवहलीयः प्रतिक्रमितव्यः एव सः ॥२४॥ मिथ्यात्वपंचपापानां सर्वस्यासंयमस्य च । क्षायाणां च सर्वपां योगानामशुभातमनाम् ॥२४॥ प्रयत्नेन विधातव्यंप्रतिक्रमणमंजसा । तज्जातिव्रतदोपाः निर्पात्रत्याणां च सर्वपां योगानामशुभातमनाम् ॥२४॥ प्रयत्नेन विधातव्यंप्रतिक्रमणमंजसा । तज्जातिव्रतदोपाः निर्पात्रत्याद्विकं कृत्वा सन्मार्च्यांगधरादिकान् । कृतांजितपुटः शुद्धो मायायानो विहाय च ॥२०॥ शिष्यो व्रत विशुध्यर्थं गुरुवेज्ञानशालिने । त्रालोचयत्समस्तान् व्रतातिचारान् यथोद्भवान् ॥२०॥ प्रायाद्वेवसिकं राविक्रमेर्यापथनामकम् । पात्तिकाख्यं तथा चातुर्मासिकं च मलापहम् ॥ २६॥ सावत्सिरिकनामो—त्तमार्थं चानशनोद्भवम् । सप्तभेदिमिति प्रोक्तं सत्तामालोचनं जिनैः ॥ ३०॥ यद्धि किंचित्कृतं कर्मकारितं चानुर्मोदितम् । यपुपा मनपा वाचा व्रतातिचारगोचरम् ॥ ३१॥ प्रकटं संघलोकानां प्रच्छन्नं वा प्रमादलम् ।

जो भाव राग द्वेप के आश्रित है अथवा मिथ्यात्व असंमय के आश्रित है अथवा जो भाव अधिक कपाय विशिष्ट है वह भी प्रतिक्रमितव्य है उसका भी प्रतिक्रमण वा त्याग करना चाहिये ॥२४॥ मुनियों को मिश्यात्व चादि से उत्पन्न होने वाले दोपों को निराकरण करने और वर्तों को शुद्ध रखने के लिये मिध्यात्व, पाँचों पाप, सब तरह का असंयम, समस्त कपाय और समस्त अश्चम योगों का प्रयतन-पूर्वक शीघ्र ही प्रतिक्रमण करना चाहिये॥२५-२६॥ शिष्य मुनियों को पृथ्वी और अपने शरीर की पीछी से शुद्ध कर तथा सिद्धमिक त्रादि पढ़ कर दोनों हाथ जोड़ कर मान तथा माया का त्याग कर श्रंत:करण से शुद्ध होकर अत्यंत ज्ञानवान् ऐसे अपने गुरु के सामने अपने वर्तों को अत्यंत शुद्ध करने के लिये जैसे जैसे उत्पन्न हुए हैं उसी तरह समस्त व्रतों के व्यतिचारों की व्यालोचना करनी चाहिये ॥२७-२=॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने इस आलोचना के भी सात मेद वतलाये हैं पहली आलो-चना देविसिक, दूसरी राजिक, तीसरी ईर्यापथ, चौथी पाचिक, पाँचवीं चातुर्मासिक, छठी दोषों को द्र करने वाली सांवत्सरिक और सातवीं उत्तम अर्थ को देने वाली औपवासिक ( उपवास से उत्पन्न होने वाली ) ॥२६-३-॥ जिन कर्मी से बतों में दोप वा अतिचार लग जाय ऐसे कर्म जो मनिराज मन वचन काय से करते हैं वा कराते हैं वा अनुमोदना करते हैं, चाहे उन्होंने वह कार्य संघ वा लोगों के सामने किया हो चाहे छिपकर किया हो थाँ। र चाहे प्रमाद से किया हो वह सब पाप उन

तत्तर्वं बालवत्पापं त्रिशुभ्यालोचयेयतिः ॥ ३२ ॥ यस्मिन् दोत्रे च कालादौ द्रव्यभावाश्रयेण यः । जातो व्रताय-तीचारो मायां त्यक्वातदेवसः ॥ ३३ ॥ निहित्तव्यः प्रयत्नेन निदा गर्हा शुचादिभिः । गुर्वादिसान्तिकं दचौ व्रत्यनोऽरिरिवोत्थितः ॥ ३४ ॥ मनसा निदनं स्वस्य गर्हणं गुरुसान्तिकम् । पश्चात्तापजशोकेनयदश्रुपतनादि च ॥ ३४ ॥ कियते मुक्तिप्रागिस्थैः सितव्रतायतिकमे । प्रतिक्रमणंभावार्ष्यं तद्नतः शुद्धिकारणम् ॥ ३६ ॥ यः प्रतिक्रमणं सर्वं द्रव्यभूतं करोति वा । श्रणोति सूत्रमात्रेण निदागर्हादि दूरगः ॥ ३७ ॥ परमार्थातिगस्तस्य शुद्धिनं जायते मनाक् । व्रतानां नच दोपाणां हानि नं निर्जराशिवम् । यतः संवेगवैराग्यशुद्धभावाश्रितोमुनिः । त्रनस्यमानसो धीमान् स्वितदा गर्हणादिभाक् ॥ ३६ ॥ प्रतिक्रमणसूत्रोणविधाय शुद्धिमुल्वणम् व्रतानां तत्फलेनाशुलभतेशाश्वतंपदम् ॥४०॥

मुनियों को मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक बालक के समान गुरु से कह देना चाहिये और फिर उनकी आलोचना करनी चाहिये ।।३१-३२॥ जिस चेत्र में जिस काल में जिन द्रव्यों से और जिन भावों से वतों में अतिचार उत्पन्न हुआ है वह सब चतुर मुनियों को छलकपट छोड़ कर निंदा गहीं और शोक के साथ गुरु आदि की साची पूर्वक बड़े प्रयत्न से दूर करना चाहिये तथा उस दोप को वर्तों को नाशः करने वाले शत्रु के समानः समभ करः उनका निराकरण करना चाहिये ॥३३-३४॥ मन से अपनी निंदा करना गही है परचात्ताप से उत्पन्न हुए शोक से आँद्ध गिरना आदि शोक कहलाता है। मोचमार्ग में रहने वाले मुनियों को वतों में दोष लगने पर गर्हा निंदा वा शोक के द्वारा प्रतिक्रमण अवस्य करना चाहिये। यह भाव प्रतिक्रमण कहलाता है और अंतःकरण की शुद्धि का कारण है ॥३५-३६॥ जो मुनि केवल द्रव्य प्रतिक्रमण तो सब तरह का कर लेता है तथा सत्रमात्र से उसको सुन भी लेता है परंतु निदा गहीं से दूर रहता है और परमार्थ से भी दूर रहता है उसके वर्तों की शुद्धि किंचितमात्र भी नहीं होती है, न उसके दोप दूर होते हैं न उसकी निर्जरा होती है श्रीर न उसको मोच प्राप्त होती है ॥३७-३८॥ इसका भी कारण यह है कि जो बुद्धिमान मुनि संवेग वैराग्य और शुद्ध भावों को धारण करते हैं जो संवेग वैराग्य के सिवाय अन्य किसी काम में अपना मन नहीं लगाते जो अपनी निंदा गहीं करते रहते हैं और जो प्रतिक्रमण सूत्र के अनुसार अपने

भाव्दीव

1158311

मत्वेति थीमता नित्वंनिदागहोदिपूर्वके मत्त्रितकमणालोचने कार्ये व्रत्यद्धये ॥ ४१ ॥ सत्त्रितकमणो धर्मी महान् रत्तव्यात्मकः । शिष्याणां मुक्ति कर्तासीन्नाभेय वीरनाथयोः ॥ ४२ ॥ तथोर्मध्यिनिशानांशिष्याणां च प्रमादतः । कियास्मिनव्रते दोषो जायते तस्य ग्रुद्धये ॥ ४३ ॥ तावन्मात्रं भवेत्त्तोकं सत्प्रितकमणं ग्रुभम् । नच सर्वं यत-स्तोस्प्रिनिप्रमादा महाधियः । ॥ ४४ ॥ श्रादि तीर्थकृतः शिष्याः स्वभावाद्ध्रज्ञद्धयः तस्मान्तोषांमतीचाराः भवेयुर्वह्यो व्रते ॥ ४४ ॥ श्रीवर्द्धमानतीर्थशिष्णवास्तुच्छिययस्ततः । कालदोषेण तेषां स्योदतीचार व्रजो व्रते ॥ ४६ ॥ तस्मादितकमस्ते दुःस्वप्नेऽप्यगोचरादिकः । जातः स्वल्पोमहान्चात्र तस्यग्रुष्येस्वशंकिताः चचारयन्ति सर्वास्तान् प्रतिक्रमण्दंदकान् । विकालं नियमेनेव व्रतग्रद्धिवधायिनः ॥ ४८ ॥ विकायेति व्रतादीनां ग्रुष्यर्थं कर्महानये ।

वर्तों की उत्तम शुद्धि करते हैं वे ही मुनि उस प्रतिक्रमण के फल से शीघ ही मोच पद प्राप्त करते हैं ॥३६-४०॥ यही समभ कर बुद्धिमान पुरुषों को अपने बत शुद्ध रखने के लिए निंदा गर्ही पूर्वक श्रेष्ठ प्रतिक्रमण श्रोर श्रालोचना प्रति दिन करनी चाहिये ॥४१॥ यह श्रेष्ठ प्रतिक्रमण रूप धर्म रत्नवयात्मक है और महान् है तथा भगवान वृषभदेव और भगवान वीरनाथ के शिष्यों को मोन्न का देने वाला है ॥४२॥ भगवान श्रजितनाथ से लेकर भगवान पार्श्वनाथ तक के बाईस तीर्थंकरों के शिष्यों को किसी भी प्रमाद से जिस बत में दोप लगा है उसी की शुद्धि के लिये उतना ही थोड़ा सा शुभ प्रतिक्रमण वतलाता है उनके लिये सब प्रतिक्रमण नहीं बतलाया। क्योंकि मध्य के बाईस तीर्थंकरों के शिष्य बड़े बुद्धिमान् थे और स्वभाव से ही प्रमाद रहित थे ॥४३-४४॥ प्रथम तीर्थंकर भगवान गुगमदेव के शिष्य स्वभाव से ही सरल बुद्धि वाले थे इसलिये उनके बतों में भी बहुत से अतिचार लगते थे। तथा अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्द्धमान स्वामी के शिष्य तुच्छ बुद्धि वाले होते हैं। अतएव कालदोप के कारण उनके त्रतों में भी बहुत से अतिचार लगते हैं ॥४५-४६॥ अतएव द:स्वप्न-ईर्यागमन आदि से होने वाले जितने भी छोटे वा वड़े अतिचार हैं उनकी शुद्ध करने के लिए वर्तों की शुद्ध करने वाले मुनि अच्छी तरह निःशंकित होकर नियम पूर्वक तीनी समय समस्त प्रतिक्रमण के दंडकों का उच्चारण करते हैं ॥४७-४=॥ यह समक्त कर चतुर पुरुषों की अपने बत शुद्ध करने के लिए

1188311

がながれるがな

॥६८८॥ मॅ० प्र०ः कर्तव्यं यत्ततो द्दोः प्रतिक्रमणमंजमा ॥ ४६ ॥ यतः कश्चिद्वतेदोपादिनिराक्रियते वुधैः । सत्प्रतिक्रमणेनैय किप्तालोचनादिभिः ॥ ४० ॥ तस्मात्तद्वितयं नित्यं विधेयं विधिपूर्वक्रम् । सर्वदोषापहं यत्नाद् व्रतशुद्धिविधा— यिभिः ॥ ४१ ॥ यतः सर्वेगु णैः साद्धः समस्ता व्रतपंक्तयः । चन्द्रज्योत्स्ना इवात्यर्थं निर्मलाः स्युश्चतद्द्वयात् । चित्तशुद्धिश्चजायेत तयाध्यानं शिवप्रदम् । तेनकमिवनाशश्चतन्नाशे निवृतिः सताम् ॥ ४३ ॥ प्रमादी योऽथवा गर्वीमत्वा निजं तपोमहत् । मूढ्धाः प्रत्यहं कुर्यात्रप्रतिक्रमणादिक्ष्म् ॥ ४४ ॥ दोपैमलीमसं तस्य व्यर्थं स्यात्तपोखिलम् । दीचा च निष्फला पापस्रावा जन्म निर्यक्षम् ॥ ४४ ॥ मत्वेदयालोचनायुक्तं सत्प्रतिक्रमणं विदः । कुर्वन्तु सर्वयत्नेन नित्यं युक्त्या शिवापये ॥ ४६ ॥ सर्वेपांत्रतगुप्तियोगसमितीनां शुद्धिहेतुं परमन्तातीतगुणात्मनां च शिवदं

श्रौर कर्मी को नष्ट करने के लिये बहुत शीघ्र प्रतिक्रमण करना चाहिये ॥४६॥ बुद्धिमान् लोग किसी दोप को तो प्रतिक्रमण से निराकरण करते हैं और किसी दोष को आलोचना आदि से निराकरण हैं अतएव यत्नपूर्वक व्रतों की शुद्धि करने वाले मुनियों को विधि पूर्वक समस्त दोपों को दूर करने वाले प्रतिक्रमण और आलोचना दोनों ही सदा करने चाहिये॥५०-५१॥ इसका भी कारण यह है कि प्रतिदिन प्रतिक्रमण और आलोचना करने से समस्त वतों के समूह समस्त गुणों के साथ साथ चन्द्रमा की चांदनी के समान अत्यंत निर्मल हो जाते हैं ॥५२॥ इसके सिवाय प्रतिक्रमण और आलोचना करने से चित्त की शुद्धि होती है तथा चित्त की शुद्धि होने से मोच देनेवाला ध्यान प्रगट होता है उस ध्यान से समस्त कार्मी का नाश होता है और समस्त कर्मी के नाश होने से सज्जनों को मोच की प्राप्ति होती है।।५३॥ जो मुनि अपने तपश्चरण को बहुत बड़ा समक्तकर प्रमादी तथा अहंकारी हो जाता है और इसीलिये जो मुर्ख प्रतिदिन प्रतिक्रमण आदि नहीं करता उसका समस्त तपरचरण दोपों से मलिन रहता है और इसीलिये व्यर्थ समभा जाता है। इसी प्रकार पापों का आस्नव करने वाली उसकी दीचा भी निष्फल समभी जाती है और उसका जन्म भी निरर्थक माना जाता है ॥५৪-५५॥ इसलिये चतुर पुरुपों को मोच प्राप्त करने के लिये पूर्ण प्रयत्न के साथ युक्ति पूर्वक प्रतिदिन आलोचना पूर्वेक प्रतिक्रमण करना नाहिये ॥५६॥ यह प्रतिक्रमण नाम का व्यावश्यक व्यनंत गुणों की धारण

भा॰टी•

म १५५५ ।

भ*३*३४॥ स्टब्स

元が、元子とは、子子は、子子となり、たかいたが、大子が、大子となって、

होपायहं निर्मलम् । पायहनं मुनयः कलंकहतकं यत्नात्कृष्यं सदा स्वान्तः शुद्धिकरं प्रतिक्रमण नामावश्यकं मुक्त्यं ॥ ४०॥ प्रतिक्रमण्नियुक्तिममामुक्त्वा समासतः । सत्यत्याख्यान नियुक्ति प्रवद्यामि ततःशुभाम् ॥ ४८॥ प्रभोग्यानां स्वयोग्यानां वस्तूनां तपसेथवा यन्निराकरणं यत्नातिक्रयते नियमेन च ॥ ४६॥ नामादि पड्विधानां या कर्मसंयरहेतवं । प्रागतानामनागतनां तत्प्रत्याख्यानं मतंजिनैः ॥ ६०॥ नामानुस्थापना द्रव्यं दोत्रं कालोऽशुभा- श्रितः । भावश्रोत्यत्र निद्दोपः प्रत्याख्यानेऽपि पड्विधः ॥ ६१ ॥ पोपरागादिहेत्नि क्रूराशुभान्यनेकशः । नामानि वुधिनगानि स्वान्येपां दोपदानि च ॥ ६२ ॥ जातुचियत्रनोच्यन्ते हास्याद्येः स्वपरादिभिः । नियमेनैव तन्नाम- प्रत्याख्यानं स्मृतं वुधेः ॥ ६३ ॥ मिथ्यादेवादिमूर्तीनां रवनीनां सक्लैनसाम् । मिथ्यात्वहेतुभूतानां वीच्रणे

करने वाले समस्त व्रत गुप्ति योग और समितियों को शुद्ध करने वाला है, सर्वोत्कृष्ट है मोच देने वाला हैं, दोपों को दूर करने वाला है, अत्यंत निर्मल है, पापों को नाश करने वाला है, कलंक को दूर करने वाला दें और अंत:करण को शुद्ध करने वाला है। इसीलिये मुनियों को ऐसा यह प्रतिक्रमण नाम का श्रावश्यक प्रयत्न पूर्वक प्रतिदिन करते रहना चाहिये ॥५७॥ इस प्रकार हमने संचेप से प्रतिक्रमण का स्वरूप कहा अब आगे शुभ प्रत्याख्यान का स्वरूप कहते हैं ॥५८॥ जो पदार्थ अपने योग्य हैं अथवा श्रयोग्य हैं उन पदादों का नियम पूर्वक तपश्चरण के लिये त्याग कर देना प्रत्याख्यान है। अथवा कमीं का संबर करने लिये नामादिक छहों निचेगों के द्वारा आगत अथवा अनागत पदार्थों का त्याग करना भगवान जिनेन्द्रदेव ने प्रत्याख्यान वतलाया है ॥५६-६०॥ इस प्रत्याख्यान में भी नाम स्थापना द्रव्य चीत्र काल ख्रीर भाव ये छह निचीप माने गये हैं, अर्थात छहों निचीपों से यह प्रत्याख्यान भी छह प्रकार है।।६१॥ इस संसार में अनेक नाम ऐसे हैं जो पाप और राग के कारण हैं, कर हैं अशुभ हैं, विद्वानों के द्वारा निंदनीय हैं, और अपने तथा दूसरों के लिये दौप उत्पन्न करने वाले हैं ऐसे नामों को इंसी यादि के कारण वा अपने पराये की किसी प्रेरणा से भी नियम पूर्वक उच्चारण नहीं करना विदानों के द्वारा नाम प्रत्याख्यान कहलाता है।।६२-६३॥ पाप से डरने मुनिलोग समस्त पापों की खानि, मिथ्यात्व बढ़ाने का कारण, क्र और सरागी मिथ्या देशों की मृतियों के देखने का

पाइइधा

भा॰टो॰

. मू० प्र० . ॥१४६॥ नियमो त्रयः ॥६४॥ कृताचे वासरागाणां क्र्राणां गृह्यते निशम् । पापभीतेश्च तत्स्थापनाप्रत्याख्यानमञ्जूतम् ॥६४॥ कर्मवंध करा द्रव्या ग्रुमा वा तपसेखिलाः । स्वेन जातु न भोक्तव्या भोजितव्या नचापरैः ॥ ६६॥ मनसा नानुमंतव्या एवं यो नियमो वरः । मुनीशे गृंचते द्रव्यप्रत्याख्यानं तदूर्जितम् ॥ ६७॥ रागवाहुल्यकर्त्य णामसंयम-प्रवर्तिनाम् । सेवितानां विटस्व्याचः सवदोपविधायिनाम् ॥ ६८॥ चेत्राणां दुष्टिमिथ्याद्रग्मूतानां परिहापनम् । नियमाग्रत्सतां चोत्रप्रत्याख्यानं तदुच्यते ॥ ६८॥ यच्चवृष्टितुपारादि व्याप्तकालस्य वर्जनम् । श्रमंयमादि हेतोः कालप्रत्याख्यानमेवतत् ॥ ७०॥ मिथ्योत्वासंयमानां प्रमादानां चाशुभात्मनाम् कषायवेदहास्यादीनां सर्वेषां जिनेन्द्रियः ॥ ७१॥ सर्वथा श्रुद्धभावेन त्यजनं क्रियते वुषः नियमाचिश्च यद्भावप्रत्याख्यानं तदुत्तमम् ॥ ७२॥ एतेश्च पड्विधोपायैर्निचेपैः पड्विधंशुभैः । प्रत्याख्यानं विधातव्यं प्रत्यहं संयमाप्तये ॥ ७३॥ प्रत्याख्यापक

कृत कारित अनुमोदना से त्याग कर देते हैं उनके न देखने का नियम कर लेते हैं उसको उत्तम स्थापना प्रत्याख्यान कहते हैं ॥६४-६५॥ जो द्रव्य कर्मवंध को करने वाले हैं अथवा शुभ हैं ऐसे पदार्थों को तपरचरण पालन करने के लिए कभी उपभोग नहीं करना और न दूसरों से कभी उपभोग कराना और मन से उनके उपभोग करने की अनुमोदना भी नहीं करना इस प्रकार मुनिराज जो नियम कर लेते हैं उसको उत्तम द्रव्य प्रत्याख्यान कहते हैं ॥६६-६७॥ जो चेत्र अत्यंत राग उत्पन्न करने वाले हैं, असंयम की प्रवृत्ति करने वाले हैं, जो व्यभिचारी वा क्रुट्टिनियों के रहने के स्थान हैं जो समस्त दोपों को उत्पन्न करने वाले है और दुष्ट वा मिथ्याद्दष्टियों से भरे हुए हैं ऐसे चोत्रों का नियम पूर्वक त्याग कर देना चोत्र प्रत्याख्यान कहलाता है ॥६ = –६०॥ जिस समय दृष्टि पड़ रही हो वा तुपार पड़ रहा हो ऐसे काल का असंयमादि के डर से त्याग कर देना काल प्रत्याख्यान कहलाता है ॥७०॥ जिते-न्द्रिय वुद्धिमान पुरुष अपने पूर्ण शुद्ध भावों से नियम पूर्वक मिथ्यात्व असंयम प्रमाद अशुभ कपाय वेद हास्य रित अरित शोक भय जुंगुप्सा आदि का त्याग कर देते हैं उसको उत्तम भाव प्रत्याख्यान कहते हैं ॥७१-७२॥ मुनियों को अपना संयम पालन करने के लिये ऊपर लिखे शुभ छहों प्रकार के निचोप रूप उपायों से छहाँ प्रकार का प्रत्योख्यान अवश्य करना चाहिये ॥७३॥ यहाँ पर प्रत्याख्यान

1124811

यात्मात्र यः प्रत्याख्यानमेवयत् । प्रत्याख्यात्रव्यमन्ययदेतेषां विस्तरं हुते ॥ ७४ ॥ श्रीगुरो जिनदेवस्याज्ञया चरणपालकः । मूलोत्तर गुणान् सर्वान्निर्मली कर्तु मुगतः ॥ ७४ ॥ जिनस्त्रानुचारी यो दोपागमन भीतिष्ठत । तयोऽपीजितकामाज्ञः स प्रत्याख्यापकोमहान ॥ ७६ ॥ प्रशानादिपरित्यागंप्रत्याख्या समनेकथा । मूलोत्तर गुणादी च दश्यानाततिह वा ॥ ७० ॥ प्रतागतमितकान्तं कोटीसहितसंज्ञकम् । अखंडितं च साकारमनाकारसमाह यम् ॥ ७६ ॥ परिणामगतं नामा परिशेपाभित्रानकम् । तथाध्वगतसंज्ञं च प्रत्याख्यानं सहेतुकम् ॥ ७६ ॥ कर्तव्यमुपवासादि चतुर्दश्यादिके च यत् । क्रियतेत्त्रयोदस्यांमावनागतमेवतत् ॥ ६० ॥ विधेयमुपवासादि चतुर्दश्यादिके च यत् । क्रियतेत्त्रयोदस्यांमावनागतमेवतत् ॥ ६० ॥ विधेयमुपवासादि चतुर्दश्यादिके च यत् । क्रियतेऽतिकांतमेवतत् ॥ ६१ ॥ प्रातः स्वाध्यायसंपूर्णं यदि शक्ति भीविष्यति ।

करने वाला श्रातमा प्रत्याख्यापक कहलाता है, त्याग करना प्रत्याख्यान है श्रोर जिसका त्याग किया जाता है उसको प्रत्याख्यातच्य कहते हैं। त्रागे संचोप से इनका स्वरूप कहते हैं ॥७४॥ जो मुनि श्री गुरु की आज्ञा से वा भगवान जिनेन्द्रदेव की आज्ञा से चारित्र का पालन करता है, समस्त मृलगुरा श्रीर उत्तरगुणों को निर्मल करने के जो सदा उद्यत रहता है, जो जिन शास्त्रों के अनुसार अपनी प्रवृत्ति करता है, जो दोगों के श्रागमन से सदा भयभीत रहता है, जो निर्मल तपश्चरण करना चाहता है, ओ इन्द्रिय ख्रीर काम को जीतने वाला है ख्रीर जो उत्क्रुष्ट है उसको प्रत्याख्यापक कहते हैं ॥७५-७६॥ मोजन पान का त्याग करना प्रत्याख्यान है वह अनेक प्रकार है, प्रथवा मृलगुरा वा उभरगुर्यों में व्यनागत ब्रादि जो दश प्रकार का त्याग है उसको भी प्रत्याख्यान कहते हैं ॥७७॥ अनागत, अतिकांत, कोटीसहित, अखंडित, साकार, अनाकार, परिणामगत, परिशेष, अध्वगत और सहेतुक ये दरा प्रकार के प्रत्याख्यान हैं ॥७=-७६॥ जो उपवास चतुर्थशी के दिन करता है उसका नियम अयोदशी के दिन ही कर लेना अनागत प्रत्याख्यान कहलाता है ॥=०॥ जो उपवास चतुर्दशी के दिन करना है, उसका नियम प्रतिपदा के दिन ही कर लेना अतिकांत प्रत्याख्यान है ॥ = १॥ प्रातःकाल स्वाच्याय पूर्ण होने पर यदि शक्ति होगी तो में उपवास करूंगा इस प्रकार के नियम करने

मू० प्रव

॥१४८॥ :

उपवासं करिष्यामि तत्कोटिसहितंमतम् ॥ द२॥ अवश्यं यद्विधातव्यं पत्तमासादिगोचरम् । उपवासादिकं तत्त्यात्प्रत्याख्यानमखंडितम् ॥ द३ ॥ सर्वतोभद्रनत्त्रत्त्वाव्यायनेकधा । विधानकरणंयद्वहुधासाकारमत्रतत्। । द४॥ निजेच्छयोपवासादि करणं यद्विधि विना । प्रत्याख्यानमनोकारं कथ्यते तत्त्वास्त्रिनाम् ॥ द४॥ यत्य्व्ठाष्ट्रमपत्त्रीकमासादि वर्षगोचरम् । करणं स्त्रोपवासादेःपरिणामगतं हि तत् ॥ द६ ॥ चनुर्विधाखिलाहार वर्जनं यद्विधीयते । यावज्ञीवं स्वसंन्यासे परिशेषं तदुच्यते ॥ द७ ॥ मार्गाटव्याद्रिनयादिगमनानां प्रतिज्ञया क्रियतेऽत्रोपवासादि यत्तद्व्यातं स्मृतम् ॥ दद ॥ उपसर्गनिमित्तेऽत्रजातेमति विद्योयते उपवासादिकं यत्तात्प्रत्याख्यानं सहेतुकम् ॥ द६ ॥ प्रत्याख्यान् निविधेःसारान् दशभेरानिमान् सरा । ज्ञात्वा नाना तपोवृष्येद्युपचरन्तु तपोधनाः ॥ ६० ॥ अशनंपानकंखायां स्वायं सर्वे चतुर्विधम् । आहारं विविधं द्रव्यं सिचताचित्तामिश्रकम् ॥ ६१ ॥ उपधिः श्रमणायोग्यः दोत्रं

को कोटि सहित प्रत्याख्यान कहते हैं ॥ २॥ किसी पत्त वा किसी महीने में जो उपवास अवस्य किया जाता है उसको अखंडित प्रत्याख्यान कहते हैं ॥⊏३॥ सर्वतोभद्र नचत्रमाला रत्नावली आदि अनेक प्रकार के विधान वा वत करना साकार प्रत्याख्यान कहलाता है ॥⊏४॥ विना किसी विधि के अपनी इच्छानुसार उपवास त्रादि करना तपस्त्रियों का त्र्यनाकर प्रत्याख्यान कहा जाता है ।।≃५॥ जो दो दिन का तीन दिन का एक पत्त का एक महीने का वा एक वर्ष का उपवास किया जाता है उसको परिगाम गत प्रत्याख्यान कहते हैं ॥⊏६॥ अपने सन्यास मरगा के समय जीवन पर्यंत तक जो चारों प्रकार के त्र्याहार का त्याग किया जाता है उसको परिशेष प्रत्याख्यान कहते हैं ॥८७॥ किसी मार्ग में वन में पर्वत पर वा नदी आदि के गमन करने में जो उपवास की प्रतिज्ञा की जाती है उसको अध्वगत प्रत्याख्यान कहते हैं ॥८८॥ किसी उपसर्ग आदि के निमित्त मिलने पर जो उपवास आदि की प्रतिज्ञा की जाती है उसको सहेतुक प्रत्याख्यान कहते हैं ॥८६॥ ये ऊपर लिखे हुए प्रत्याख्यान विधि के सारभूत दश भेद हैं इन सबको समक्त कर मुनियों को अपने अनेक प्रकार के तपश्चरणों की वृद्धि के लिए इन प्रत्याख्यानों का पालन करना चाहिये।।६०॥ अन पान स्वाय खाद्य के भेद से चार प्रकार का आहार है। इनके सिवाय सचित्त अचित्त मिश्र के भेद

भा०टी०

1188=11

॥६८६॥ ५० ४० कालाद्योऽिवलाः इत्यागन्यतरं वन्तु प्रत्याक्यातव्यमंजसा ॥ ६२ ॥ द्रव्यमिश्रितपानेनोपवासो यातिखंडताम् । सिचनं न जलं पातुं योग्यं तस्मान्यजेद्ध्यः ॥ ६३ ॥ रागोष्ण कालदाहार्योर्यदि त्यक्तुं न शक्यते । नीरं पर्धाप्टमादी तह्यं प्राह्मां किचिञ्जनेः ॥ ६४ ॥ पारणाहिन जातासु रागक्लेशादिकादिषु । प्राणान्तेपि न चादेयं भोजनानन्तरेजलम् ॥ ६४ ॥ त्रागं विनयशुद्धाख्यमनुभाषासमाह्नपम् । प्रतिपालनशुद्धाख्यं भावशुष्याभिच्यानक्त्रम् ॥ ६६ ॥ शुद्धं चतुर्विधंहीदं प्रत्याख्यानं भवाषहम् । मुक्तये युक्तिमद्वाक्यैः प्रयक् प्रयक् त्रुवेसताम् ॥६७॥ भिद्धयोगाभियेमिक कृत्यानत्वागुरुकमो । पंचथा विनयेनामा प्रत्याख्यानं चतुर्विधम् ॥ ६८ ॥ गृह्यतेयत्तदन्तेचा-

से अनेक प्रकार के पदार्थ हैं, मुनियों के अयोग्य अनेक प्रकार के उपकरण हैं, अयोग्य चेत्र अयोग्य काल आदि सब त्याग करने योग्य प्रत्याख्यान पदार्थ हैं ॥ ६१ – ६२॥ किसी द्रव्य से मिला हुआ पानी पीने से उपवास खंडित हो जाता है तथा सचित्त जल भी पीने के अयोग्य है। इसलिये बुद्धिमानों की इन सब का त्याग कर देना चाहिये ॥६३॥ राग की अधिकता के कारण वा उज्ल काल होने के कारण अथवा दाह होने के कारण यदि वेला तेला आदि में पानी का त्याग न हो सके तो लोगों को ऐसे समय में उप्ण जल ग्रहण करना चाहिये ॥६४॥ पारणा के दिन यदि रोग क्लेश भी उत्पन्न हो जाँय और प्राणों के यंत होने का समय या जाय तो भी उस दिन भोजन के बाद जल ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥१४॥ इस प्रत्याख्यान में चार प्रकार की शुद्धि रखना चाहिये पहली विनयशुद्ध, व्यनुभाषाशुद्ध, प्रतिपालनशुद्ध और और भावशुद्ध इस प्रकार चार प्रकार की शुद्धतापूर्वक जो प्रत्याख्यान है वही संसार को नाश करने वाला है। अब हम सज्जनों को मोच प्राप्त करने के लिये युक्ति पूर्वक वननों के द्वारा अलग अलग इनका स्वरूप कहते हैं ॥६६-६७॥ प्रत्याख्यान लेते समय सिद्धमिक गोगमिक पड़नी चाहिये फिर गुरु के दोनों चरण कमलों को नमस्कार कर पाँच प्रकार की विनय के साथ नारों प्रकार का प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिये तथा अंत में आचार्यभक्ति पढ़नी चाहिये। इस प्रकार शिष्यों के द्वारा मोच देने वाला प्रत्याख्यान प्रहण किया जाता है उसको विनयशुद्ध

ग्रहरू।। ग्रहरू। र्यभक्तिः प्रदीयते । शिष्यैर्विनयशुद्धं तत्प्रत्योख्यानं शिवप्रस्म् ॥ ६६ ॥ प्रत्याख्यानात्त्तराः सर्वे गुरुणोच्चरितायथा । व्यंजनस्वरमात्रादिशुध्या ये तांस्तथेव च ॥ १०० ॥ शिष्योनुभाषतेयत्रप्रत्याख्यानिवधौशुभे । त्र्राच्याख्यं प्रत्याख्यानं तदुच्यते ॥ १ ॥ महोपमर्ग दुर्व्याध्यक्रमक्ते शादिराशिषु । जातेषु सुखदुःखादिष्वटव्याद्रिवनादिषु ॥२॥ दुर्भितादिषुमर्यत्राखंदं यत्यतिपाल्यते । त्र्राच्याचनशुद्धाख्यं तत्प्रत्याख्यानमूजितम् ॥ ३ ॥ रागद्वेषमदोन्मादैः कपायारि व्रजे. कचिन् । कामाद्रेकाख्यपूर्तेश्च परिणामेन योगिनाम् ॥ ४ ॥ न मनाग्द्षितं शुद्धं प्रत्याख्यानं यदुत्तमम् । भावशुद्धाभिवं होयं प्रत्याख्यानं तदेव हि ॥ ४ ॥ प्रत्याख्यानिमं सर्वं कृत्वा कायस्थितं द्रुतम् । प्राधां चतुर्विधं मुक्तये गुरोऽन्तेमुराबुवैः ॥ ६ ॥ कचिद्धानिनं कर्तव्या प्रत्याख्यानस्यसंयतेः । प्राणान्तेपि

प्रत्याख्यान कहते हैं ॥६⊏-६६॥ प्रत्याख्यान के समस्त अन्तर जो गुरु ने उच्चारण किये हैं व्यंजन स्वर और मात्राएँ जिस प्रकार शुद्ध उच्चारण की हैं उसी प्रकार शिष्य को भी शुभ प्रत्याख्यान लेते समय उच्चारण करना चाहिये। इस प्रकार के प्रत्याख्यान को अनुभाषण शुद्ध नाम का प्रत्याख्यान कहते हैं ॥१००-१०१॥ किसी महा उपसर्ग के आजाने पर किसी महा व्याधि के हो जाने पर, किसी दःखं वा क्लेश के हो जाने पर अथवा किसी जंगल वन पर्वत आदि में किसी सुख दुःख के उत्पन्न हो जाने पर अथवा दुर्भित्त के उत्पन्न हो जाने पर सर्वत्र अपने प्रत्याख्यान का पालन करना अनुपालन-शुद्ध नाम का प्रत्याख्यान कहलाता है ॥२-३॥ राग, द्वेप, मद, उन्माद आदि के द्वारा वा कपाय रूप शत्रुओं के द्वारा अथवा काम के उद्रेकरूपी धूर्तों के द्वारा मुनियों के परिणामों में किसी प्रकार की अशुद्धता नहीं आती है। उनका उत्तम प्रत्याख्यान शुद्ध वना रहता है उसको भावशुद्ध प्रत्याख्यान कहते हैं ॥४-५॥ बुद्धिमान मुनियों को यह सब प्रत्याख्यान कर के उसका नियम पूर्ण होने पर शरीर स्थिति के लिये बाहार ग्रहण करना चाहिये और फिर गुरु के समीप जाकर मोच प्राप्त करने के लिये फिर चारों प्रकार का प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिये ॥६॥ मुनियों को अपने कंठगत प्राण होने पर भी तीव परिपद्द यादि के द्वारा जगत भर में निंदा उत्पन्न करने वाली प्रत्याख्यान की हानि कभी नहीं

भार्टो०

统政党政党政党政党政党政党政

ग*१*४४॥ मुट्य जगित्रया तीवंः परीपहादिभिः ॥७॥ प्रत्याच्यानस्य भंगेन भंगंयान्तियतोखिलाः । गुणा मृलोत्तराद्याश्च तद्भंगान्त्रभूकारणम् ।॥ = ॥ महापापं प्रजायेत तेनदुःखं वचोतिगम् । श्रमणंशिथिलानांच श्वश्चादिदुर्गतौचिरम् ॥ ६ ॥
मत्त्रेति विश्वयत्तेनपालयन्तु तपोधनाः । प्रत्याख्यानं जगत्सारंसत्स्पृद्रवकोटिषु ॥ १० ॥ सर्वोनर्थहरंमनोत्त्रज्ञिष्मं
कर्मारिविश्वंमकं स्वर्मोद्दोक्कनिवंधनंशुभिनिधिं तीर्थेश्वरैः सेवितम् । श्रन्तातीत्गुणाम्बुधिं सुमुनयः संपालयेतीखिलं
प्रत्याख्यानवरं सदासुविधिनामवर्थिसंसिद्धये ॥ ११ ॥ प्रत्याख्यानस्य निर्युक्तिं निरूप्येमांसमासतः । कायोत्सर्गस्य
निर्युक्तिमतऊष्त्रं दिशाम्यहम् ॥ १२ ॥ त्यक्त्यांगदिममत्वं यद्दिधासंगविधीयते लंबमानभुजास्थानं गुण्चितनपूर्वकम् ॥ १३ ॥ परमेप्टिपदादीनामहोरात्रादिगोचरः । कायोत्सर्गः स मन्तव्योनंतर्वार्थादि कारकः ॥ १४ ॥

करनी चाहिये ॥७॥ इसका भी कारण यह है कि प्रत्याख्यान के भंग होने से मूलगुण उत्तरगुण आदि सबका भंग हो जाता है तथा मूलगुण उत्तरगुण के भंग होने से नरक का कारण ऐसा महापाप उत्पन्न होता है और उस महापाप से वचनातीत दुःख होता है। तथा इस अकार शिथिलाचार को घारण करने वाले मुनि नरकादिक दुर्गतियों में चिरकाल तक परिश्रमण करते रहते हैं ॥=-६॥ यही समक कर मुनियों को करोड़ों उपद्रव आने पर भी जगत में सारभृत यह अत्याख्यान पूर्ण प्रयत्न के साथ पालन करना चाहिये ॥१०॥ यह प्रत्याख्यान समस्त अनर्थों को हरण करने वाला है, मन और इन्द्रियों को जीतने वाला है, कर्मऋप शत्रुओं को जीतने वाला है, स्वर्ग और मोच का एक यद्वितीय कारण है, शुभ का निधि है, तीर्थंकर परमदेव भी इसकी सेवा करते हैं और अनंत गुणों का समुद्र है। इसलिये औष्ठ मुनियों को संपूर्ण पुरुपार्थ सिद्धि करने के लिये विधि पूर्वक सदा पूर्ण प्रत्याख्यान पालन करना चाहिये।।११॥ इस प्रकार संचेप से प्रत्याख्यान का स्वरूप कहा अब आगे कायोत्सर्ग का स्वरूप कहते हैं ॥१२॥ राबि में वा अन्य किसी समय में अपने शरीर से ममत्व का त्याग कर तथा दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर खड़े होकर दोनों भुजाएं लंबी लटका कर पाँचों परमेष्ठियों के गुणों का चितवन करना कायोत्सर्ग कहलाता है। यह कायोत्सर्ग अनंत वीर्य को उत्पन्न करने वाला है ॥१३-१४॥

म्० प्र० ॥१४२॥ नामान्यस्थापना द्रव्यंदोत्र' कालोशुभाशितः । भावण्पोस्यनिचं पः कायोत्सर्गस्यपड्विधः ॥१४॥ सरागक्र रनिदादिनामोत्यदोपगुद्धये । कायोत्सर्गीत्र यो नाम कायोत्सर्गाह्वयोहि सः ॥ १६ ॥ कुित्सतस्थापनाद्वारागतातीचारशान्तये ।
कायोत्सर्गः कृतोयः स स्थापनासंज्ञण्यिह ॥ १७ ॥ सावद्यद्रव्यसेवाद्येजीतदोपस्यहानये । क्रियते यस्तन्त्सर्गो
द्रव्यव्युत्सर्गण्य सः ॥ १८ ॥ सरागक्र रमिण्यात्वाद्यचे त्रजंमलात्मनाम् । विशुध्ये यस्तन्त्तर्मः चे त्रव्युत्सर्ग
एव सः ॥ १६ ॥ ऋत्वहोरात्रवर्णादे व्याप्तकालोद्भवस्य यः । दोषस्यहानये कायोत्सर्गः स कालसंज्ञकः ॥ २० ॥
मिण्यासंयमकोपादियुक्तदुर्भावजस्य यः । दोषस्यशुद्धये कायोत्सर्गः सभावनामकः ॥ २१ ॥ अमीभिःपड्विधेःसारे
निच्चे पेर्मु निसत्तमेः कायोत्सर्गः सदाकार्यो जातदोपविशुद्धये ॥ २२ ॥ कायोत्सर्गश्च कायोत्सर्गीकायोत्सर्गकारणम् ।
अभीषां त्रितयानांहि प्रत्येकं लवणं त्रु वे ॥ २३ ॥ वाद्यान्तः सकतेः संगैः समं कायस्य धीधनैः । क्रियते यः

नाम स्थापना द्रव्य चोत्र काल और शुभ भाव के भेद से छहों निचेगों से यह कायोत्सर्ग भी छह प्रकार है ॥१५॥ किसी सारगी, करू और निंच आदि नाम से उत्पन्न हुए दोगों को शुद्ध करने के लिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है उसको नाम कायोत्सर्ग कहते हैं ॥१६॥ किसी कुत्सित स्थापना के आए हुए अतीचारों को शांत करने के लिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है उसको स्थापना कायोत्सर्ग कहते हैं ॥१७॥ पापरूप द्रव्यों के सेवन करने से उत्पन्न हुए दोपों को दूर करने के लिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है उसको कायोत्सर्ग कहते हैं ॥१८॥ सारगी कृर और मिथ्यात्व से दृषित चोत्र से उत्पन्न हुए दोपों को दूर करने के लिये जो कायोत्सर्ग किया जाता है उसको चोत्र कायोत्सर्ग कहते है ॥१२॥ ऋतु दिन रात और वर्षाऋतु आदि किसी भी काल से उत्पन्न हुए दोषों को नाश करने के लिये जो कायोत्सर्ग किया जाता है उसको काल कायोत्सर्ग कहते हैं ॥२०॥ मिथ्यात्व, असंयम और क्रोधादिक दुर्भावों से उत्पन्न हुए दोपों को दूर करने के लिये जो कायोत्सर्ग किया जाता है वह भाव कायोत्सर्ग कहलाता है ॥२१॥ उनम मुनियों को उत्पन्न हुए दोपों को विशुद्ध करने के लिये सारभूत इन छहों निचोपों से होने वाला कायोत्सर्ग सदा करते रहना चाहिये ॥२२॥ अत्र आगे कायोत्सर्ग कायोत्सर्गी श्रीरकायोत्सर्ग के कारणों का अलग अलग लक्षण कहते हैं ॥२३॥ जहाँ पर बुद्धिमानों के द्वारा वाह्य खीर

भा०टी०

मुद्ध प्रद

1187311

परित्यागः कार्योत्मर्गः समुक्तये ॥ २४ ॥ प्रालंवितभुजः पादांतश्चतुःस्वांगुलाश्रितः । सर्वांग चलनातीतः कथ्यतेत्र चनुर्विधः ॥ २४ ॥ उत्थितोत्थितनामोत्थितापविष्टसमात्तयः । उपविष्टोत्थिताख्यिकलासीनासीनसंज्ञकः ॥ २६ ॥ एतः गुभाशुभेर्भेदेः कार्योत्सर्गश्चतुर्विधः । द्विधा त्याजोद्धिधा प्राह्यस्तेषां मध्येसयोगिभिः ॥ २७ ॥ धर्मशुक्ताभिधंद्वे धा एतः गुभाशुभेर्भेदेः कार्योत्सर्गश्च मुक्त्येसः व्युत्सर्ग उत्थितोत्थितः ॥ २८ ॥ आर्तरोद्राख्यदुर्ध्याने कार्योत्सर्गेण ध्यानं यत्क्रियतं वृधेः । कार्योत्सर्गेण मुक्त्येसः व्युत्सर्ग उत्थितोत्थितः ॥ २८ ॥ आर्तरोद्राख्यद्वे भजतेत्रयः । हृदा तस्य यः स्थितः ध्यायेत्तस्य तन्त्सर्गः उत्थितासीनसंज्ञकः ॥ ६६ ॥ धर्मशुक्तशुभध्यानालिविष्टो भजतेत्रयः । हृदा तस्य यः स्थितः ध्यायेत्तस्य तन्त्सर्गः । ३० ॥ ध्यायत्यत्र निविष्टो यः ध्यार्तरोद्राणि चेतसा । ध्यानानि तस्य चासी– तन्त्सर्गं एवहि ॥ ३१ ॥ उन्थितासीनएकोन्य श्रोसीनासीनसंज्ञकः । द्वाविमौ सर्वथा स्थाख्यौ शेपौ नामीनन्युत्सर्गं एवहि ॥ ३१ ॥ उन्थितासीनएकोन्य श्रोसीनासीनसंज्ञकः । द्वाविमौ सर्वथा स्थाख्यौ शेपौ

ग्राम्यंतर समस्त परिग्रहों के साथ साथ शरीर का भी त्याग कर दिया जाता है परिग्रह श्रीर शरीर के ममत्व सर्वथा त्याग कर दिया जाता है उसको कायोत्सर्ग कहते हैं। ऐसा कायोत्सर्ग मोच देने वाला होता है ॥२४॥ उस कायोत्सर्ग में भुजाएं लंबायमान होती हैं दोनों पैरों में चार अंगुल का श्रंतर रहता है श्रीर समस्त शारीर का हलन चलन चंद कर दिया जाता है। ऐसा यह कायोत्सर्ग चार प्रकार का होता है ॥२५॥ पहला उत्थितोत्थित, दूसरा उत्थितोपविष्ट, तीसरा उपविष्ठोत्थित और नाथा उपविष्टोपविष्ट अथवा आसीनासीन ये चार कायोत्सर्ग के भेद हैं ॥२६॥ इन चारों प्रकार के कायोत्सर्ग में दो शुभ हैं श्रीर दो श्रशुभ हैं। मुनियों को दोनों श्रशुभ कायोत्सर्गों का त्याग कर देना चाहिये और दोनों शुम कायोत्सर्ग ग्रहण कर लेना चाहिये ॥२०॥ जो वृद्धिमान मुनि मोच प्राप्त करने के लिए खड़े होकर कायोत्सर्ग करते समय धर्मध्यान वा शुक्लध्यान का चितवन करते हैं उसको उत्यितोरियत कायोत्सर्ग कहते हैं ॥२=॥ जो मुनि खड़े होकर कायोत्सर्ग के दारा आर्तव्यान और रीद्रध्यान का चितवन करता है उनको उत्थितासीन कात्योत्सर्ग कहते हैं ॥२६॥ जो मुनि चैठ कर कागीत्सर्ग करता है और उसमें इदय से धर्मध्यान तथा शुक्रध्यान का चितवन करता है उसके निवि-ष्टोरियत नाम का कायोत्सर्ग कहलाता है ॥३०॥ जो मुनि बैठ कर कायोत्सर्ग करता है और उसमें हुद्य से आर्तध्यान वा रीद्रध्यान का चितवन करता है उसके आसीनासीन नाम का कायोत्सर्ग होता हैं ॥३१॥ इनमें से एक उत्थितासीन और दूसरा आसीगासीन इन दोनों कायोत्समों का सदा के インメイグ

1188511

数是数是数是数是

कार्यो प्रयत्नतः ॥ ३२ ॥ सम्यग्टग्ज्ञानचारित्रश्रुताभ्यासयमादिषु । महाव्रतेषु सर्वेषु संयमाचरणेषु च ॥ ३३ ॥ दशलचण्धमंषु तपःसमितिगुष्तिषु । प्रत्याख्याने कपायाचाशुभध्यानादिरोधने ॥ ३४ ॥ त्र्यात्मतत्त्वेऽन्यतत्त्वेषु ध्यानेषु परमेष्ठिनाम् । कर्मास्रवनिरोधे च संवरे निर्जरा शिवे ॥ ३४ ॥ हृदि शुद्धसुसंकल्पः क्रियते यो गुणाप्तये । महान् च्युत्सर्गमापन्नेस्तत्थ्यानमुत्तमंमतम् ॥ ३६ ॥ परिवारमहासम्यग्पूजासत्कारहेतवे । त्र्यन्तपानादिमिष्टाप्त्येख्याति—कीर्तिप्रसिद्धये ॥ ३७ ॥ स्वमाहात्म्यप्रकाशाय स्वेष्ट्यस्त्वाप्तयेऽन्यहम् । स्वर्गराज्यपदादीनांप्राप्तयेऽमुत्र वा हृदि ॥३८॥ इत्याद्यन्यतमाप्तये यः संकल्पः क्रियतेशुभः । कायोत्सर्गसमापन्नेस्तद्ध्यानमश्चभंसमृतम् ॥ ३६ ॥ त्र्यशस्तं प्रशस्तं च ध्यानं ज्ञात्वावुधा इदम् । त्यक्रत्वाशुभं शुभध्यानं कायोत्सर्गं भजन्तुभोः ॥ ४० ॥ मोचार्थी जितनिद्रोयस्तत्त्व—

त्याग कर देना और वाकी के दोनों कायोत्सर्ग प्रयत्नपूर्वक थारण करने चाहिये ॥३२॥ कायोत्सर्ग थारण करने वाले मुनि गुण प्राप्त करने की इच्छा से जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, शास्त्रों का अभ्यास, यम, नियम, समस्त महात्रत, समस्त संयमाचरण, दश लच्चण धर्म, तप, समिति, गुप्ति, प्रत्या— ख्यान, कपायों का निरोध, इन्द्रियों का निरोध, अशुभ ध्यान का निरोध, आत्म तत्व, अन्य तन्त्व, परमेष्ठियों का ध्यान, कमों के आक्षत्र का निरोध, संवर निर्जरा और मोच प्राप्त करने के लिए जो हृदय में शुद्ध संकल्प करते हैं महा संकपल्प करते हैं उसको उत्तम ध्यान कहते हैं ॥३३–३६॥ इसी प्रकार कायोत्सर्ग करने वाले जो मुनि अपने परिवार को महा संपति प्राप्त करने के लिये, वा पूजा सत्कार कराने के लिये, वा मीठे मीठे अन्त पान प्राप्त करने के लिये वा अपनी कीति फैलाने वा प्रसिद्ध होने के लिये, वा अपना महात्म्य प्रगट करने के लिये, वा प्रतिदिन अपनी इच्छानुसार इष्ट पदार्थ प्राप्त करने के लिये वा परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति राज्य की प्राप्ति वा सेना की प्राप्ति के लिये वा इनमें से किसी एक की प्राप्ति के लिये अपने हृदय में अशुभ संकल्प करते हैं उसको अशुभध्यान कहते हैं ॥३७–३६॥ इस प्रकार प्रशस्त और अप्रशस्त ध्यान को समक्त कर बुद्धिमानों को कायोत्सर्ग में अशुभध्यान का त्याग कर देना चाहिए और अशुभ ध्यान धारणकरना चाहिये॥४०॥ जो मुनि मोच की इच्छा करने वाला है, निद्रा को जीनने वाला है, उच्च प्राप्त

भा॰टो॰

गुरु गुरु

18881

大学大学が大学などのなど大学などのなどのなどのなどのなどのできた。

शास्त्रविशारतः । मनोवाकायसंशुद्धो वलवीर्यावां कृतः ॥ ४१ ॥ महातपासहाकायोमहाधैर्योजितेन्द्रियः परीपहो—यसगीति जगरीलो चलाकृतिः ॥ ४२ ॥ महात्रती परात्मज्ञः इत्याद्यन्यगुणाकरः। कायोत्सर्यी भवेन्न्नमुत्तमो मुक्तिवायकः ॥ ४३ ॥ व्रतानां मिनितीनां च गुप्तीनां संयमात्मनाम् । त्रमादिलत्तणानां च मूलान् गुणद्रक् चिदाम् ॥ ४४ ॥ कपाये नेकिपायश्चमहोन्मारः भयादिभिः । यातायातैः प्रमादेश्च मनोत्त्वाग्वपुश्चलैः ॥ ४४ ॥ जाता वेऽतिकमास्तेषां दन्तैः शुष्ययमत्र यः । विधीयते तन्त्सर्यः तद्त्रीयं तस्य कारणम् ॥ ४६ ॥ दुद्धरा उपसर्गा ये नृदेवादि कृता भुवि सर्वं परीपहा घोरामहन्तस्तपसाद्यः ॥ ४० ॥ कायोत्सर्गेण तानविश्वान्सदेहं मुक्तिहेतवे । इत्यादि कारणीनित्यं कुर्वन्तु मुनयोऽत्र तम् ॥ ४८ ॥ कायोत्सर्गे कृते यद्ववंगोपांगादिसंधयः । भिवन्ते सुधियां

शास्त्रों के जानने में अत्यंत चतुर है, जिसके मन वचन काय शुद्ध हैं, जो वल और वीर्य से (शक्ति से) मशोभित हैं, जो महा तपस्वी है हुन्ट पुन्ट पूर्ण शरीर को धारण करने वाला है, महा धीर वीर है, जितेन्द्रिय है, परिपह और उपसमीं को जीतने वाला है, जिसकी आकृति निश्चल रहती है, जो महावती है परमात्मा को जानने वाला है और मोच को सिद्ध करने वाला है तथा और भी ऐसे ही ऐसे गणों की खानि है। ऐसा मुनि उत्तम कायोत्सर्गी (कायोत्सर्ग करने वाला ) कहा जाता है ॥४१-४३॥ वत, समिति, गुप्ति, संयम, जमा मार्दव आदि धर्म मूलगुण उत्तरगुण सम्यग्दर्शन और आत्मा की शुद्रता व्यादि में कपाय, नोकपाय, मद, उन्माद, भय, गमनागमन, प्रमाद, मन इन्द्रियाँ वचन और शरीर की नंगलना से जो अतिचार लगते हैं चतुर पुरुष उन्हीं को शुद्ध करने के लिए कायोत्सर्ग करते हैं। इसीलिये बतादिकों में दोप लगना कायोत्सर्ग का कारण समक्तना चाहिये ॥४४-४६॥ इस संसार में मनुष्य वा देवों के द्वारा किए हुए जितने भी दुर्धर उपसर्ग हैं, जितनी घोर परिषह हैं और जितने महान् तपशर्ण हैं उन सबको में मोच प्राप्त करने के लिये कायोत्सर्ग धारण कर सहन करूं गा यही समभ कर वा इन्हीं कारणों से मुनियों को प्रतिदिन कायोत्सर्ग धारण करना चाहिये ॥४७-४=॥ कायोत्समें के करने में जिस प्रकार श्रंग उपांग की संधियाँ भिन्न भिन्न होती हैं उसी प्रकार बुद्धिमानों

गार्थ्रभा

तद्वषुक्तर्माणि चणेच्चणे॥ ४६॥ कायोत्सर्गप्रभावेन जायन्तेहिमहर्पयः। समस्ता ऋचिरेणेवयोगिनां नात्रसंशयः॥४०॥ धर्मशुक्तशुभाध्यानाः शुभाःलेक्याः प्रयान्त्यहो । कायात्सर्गेण धर्मात्मनां सर्वोत्कृष्ठतामिह् ॥ ४१॥ प्रकंपन्ते सुरेशानामासनादि चणान्तरे। महाध्यानप्रभावेन कायोत्सर्गस्थयोगिनाम्॥ ४२॥ व्याव्यसिंहादयः कर्रा शाम्यन्ति नतमस्तकाः कायोत्सर्गस्थधीराणां महायोगप्रभावतः ॥ ४३॥ उपसर्ग व्रजाः सर्वे विघ्नादिजालकोटयः। कायोत्सर्गस्थमाहात्म्याद्विघटन्ते च तत्चणम् ॥ ४४॥ कायोत्सर्गेण दचाणां केवलज्ञानमाशुभोः। जायतेप्रकटं लोके ऽत्रान्यस्यज्ञानस्यकाकथा ॥ ४४॥ व्युत्सर्गं कुरुतेधीरो योधर्मशुक्तपूर्वकम् । ऋत्यासकत्या स्वयं हेत्यमुक्तिरामाष्ट्रणोति तम् ॥ ४६॥ कायोत्सर्गेणसाहरयं नापरं परमं तपः। उपायस्तत्समो नान्यः कर्मारातिनिकंदने ॥ ४०॥ यतो

के कर्म भी चल चल में नष्ट होते रहते हैं ॥४६॥ इस कायोत्सर्ग के प्रभाव से मुनियों को बहुत ही शीघ समस्त महा ऋद्वियाँ प्राप्त हो जाती हैं इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है ॥५०॥ इस कायोत्सर्ग के प्रभाव से धर्मात्मा पुरुपों के धर्मध्यान वा शुक्कध्यान तथा शुभ लेश्याएँ सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं ॥५१॥ कायोत्सर्ग में विराजमान हुए मुनियों के महाध्यान के प्रभाव से च्याभर में ही इन्द्रों के आसन कंपायमान हो जाते हैं ॥५२॥ इस कायोत्सर्ग में विराजमान हुए महा धीर वीर मुनियों के महाध्यान के प्रभाव से सिंह व्याघ्र आदि कर पशु भी शांत हो जाते हैं और उनके चरणों में आकर अपना मस्तक भुका देते हैं ॥५३॥ इस कायोत्सर्ग में विराजमान हुए मुनियों के महातम्य से चण भर में ही समस्त उपसर्गों के समूह नष्ट हो जाते हैं और करोड़ों विद्नों के जाल चण भर में कट जाते हैं ॥५४॥ चतुर पुरुपों को इस कायोत्सर्ग के प्रभाव से इसी लोक में शीघ ही केवलज्ञान प्रगट हो जाता है फिर भला अन्य ज्ञानों की तो बात ही क्या है ॥५५॥ जो धीर बीर पुरुप धर्मध्यान अौर शुक्कध्यान पूर्वक कायोत्सर्ग धारण करता है उस पर मुक्तिरूपी स्त्री अत्यंत आसक्त हो जाती है और स्वयं आकर उसको वर लेती है ॥ ५६॥ इस कायोत्सर्ग के समान न तो अन्य कोई परमोत्कृष्ट तप है और न कर्मह्रपी शत्रुओं को नाश करने के लिये अन्य कोई उपाय है ॥५७॥ इसका भी कारण

भा० टो०

॥१४७॥ मृञ्ज्ञ व्युत्सर्गक्द्र्यां कर्मजानानि कोटिशः । नदयित च्रणमात्रण तमांसि मानुना यथो ॥ १८ ॥ इत्यादि प्रवरं चास्य फलंमत्वा शियार्थिनः । स्ववीर्यं प्रकटीकृत्य सिद्ध्ये कुर्वन्तु तंसदा ॥ १६ ॥ कायोत्सर्गस्य चोत्कृष्ठेन वर्षकं प्रमाणकम् । अन्तमु हूतमात्रं स्याज्ञघन्यं कालसंक्ष्या ॥ ६० ॥ मध्यमेन तयोर्मध्येप्रमाणं वहुघाभवेत् । अहो-रात्रादिपदीकमामद्विज्यादिगोचरम् ॥ ६१ ॥ सत्प्रतिक्रमणे वीरमक्तीदैवसिकाभिषे । कायोत्सर्गे स्यादुच्छ्वासा अपटांत्तर शतप्रभाः ॥ ६२ ॥ उद्यवासारात्रिके कार्याश्चतुः पंचाराण्य च । परमेष्ठिपदोच्चारैः शतानित्रीणि पाचिके ॥ ६३ ॥ उच्छ्वासानां च चातुर्मासिके चतुःशतानि वे । शतानि पंच सांवत्सरके स्युःर्नियमात्सताम् ॥६४॥ वीरमिकं विना शेपसिद्धभक्त्यादिपुरफुटम् । सर्वेपुस्युरन्तन्त्सर्गे उच्छासाः सप्तविंशतिः ॥ ६४ ॥ प्राणिहिंसान् स्तेया

यह है कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अधकार चणभर में ही नष्ट हो जाता है उसी प्रकार कार्योत्सर्ग करने वालों के करोड़ों कर्म जाल चल्पभर में नष्ट हो जाते हैं ॥४=॥ इस प्रकार इस कार्यो-त्सर्ग का सर्वोत्कृष्ट फल समम कर मोच की इच्छा करने वाले मुनियों को मोच प्राप्त करने के लिये अपनी शक्ति प्रगट कर वह कायोत्सर्ग सदा करते रहना चाहिये ॥५६॥ इस कायोत्सर्ग का उत्कृष्ट काल एक वर्ष है और जवन्य काल अंतर्म हुर्त है तथा मध्य का जो एक दिन, एक रात, एक पन्न, एक महीना दो महीना तीन महीना छह महीना आदि काल है वह सब कायोत्सर्ग का मध्यम काल गिना जाता है ॥६०-६१॥ श्रेष्ठ प्रतिक्रमण करते समय, वीरभक्ति करते समय, और देविसिक कायोत्सर्भ में एकसी आठ उच्छवासों से छत्तीसवार नमस्कारमंत्र पढ़ना चाहिये। रात्रि के कायोत्सर्ग में चौवन श्वासो-अवासों से अठारह बार नमस्कार मंत्र पड़ना चाहिये। पाचिक कार्योत्सर्ग में तीनसी उच्छवासों से परमेन्डी वाचक पदीं का उच्चारण करना चाहिये अर्थात् सौवार नमस्कार मंत्र चाहिये ॥६२-६३॥ चातुर्मास कायोत्सर्म में चारसी श्वासोच्छ्वासों से नमस्कार मंत्र पढ़ना चाहिये भीर वार्षिक कायोत्सर्ग में पाँचसी उच्छवासों से पंचनमस्कार मंत्र पढ़ना चाहिये ॥६॥ वीरभक्ति के विना शेप सिद्धमिक यादि में जो कायोत्सर्ग किया जाता है वह सत्ताईस खाबोच्छ्वास से करना नाहिये ॥६५॥ हिंसा, मूंड, चोरी, अबदा और परिग्रह के निमित्त से जो पाँचों महावतों में अतिचार

भा॰दी॰

॥१४८॥ । वृद्धीयिष्ठप्रसंगतः । सन्महाव्रतपंचीनां जातातिचारशुद्धये ॥ ६६ ॥ पृथक्षृथिविष्ठातव्यः कायोत्सर्गी व्रतार्थिभिः । व्राप्टोत्तरशतोष्ठ्यासः प्रमाणोविष्ठनाकचिन् ॥ ६० ॥ प्रंथारम्भे समाष्ते च स्वाध्याये वंदुनादिषु । कायोत्सर्गेण कर्तव्या उच्छ्वासाः सप्तविशंतिः ॥ ६६ ॥ कार्योत्सर्गेषु सर्वेषु हीत्युच्छ वासान् विषायं च । परमेष्ठिपदानां जपनेनाष्विशुद्धये ॥ ६६ ॥ प्रशस्तं धर्मशुक्ताख्यं द्विषाध्यानंशिवप्रदम् । स्वशक्त्या स्वैकचित्तेनचिरंप्यायन्तु धीष्ठनाः ॥ ७० ॥ यतोव्युत्सर्ग एकोत्र धर्मशुक्तशुभान्वितः । छात्रिशहोपनिष्कान्तः छतः त्राशुसुयोगिनाम् ॥ ७१॥ महती सकला प्रदृद्धी व्योमगत्यादिकारिणी । ज्ञानं च वेवलं विश्वप्रदीपं जनयत्यहो ॥ ७२ ॥ घोटकोऽथलताख्य-स्तंभक्षढ्योमालसंज्ञः । दोषः स वरवध्वाख्यस्ततो निगलनामकः ॥ ७३ ॥ लम्बोत्तराभिधोदोपस्तनदृष्टिश्चवायसः ।

लगे हों तो उनको शुद्ध करने के लिये व्रतियों को अलग अलग व्रत के अलग अलग अतिचार एकसौ आठ उच्छवास के द्वारा विधि पूर्वक कायोत्सर्ग धारण कर अलग ही शुद्ध करना चाहिये। एकसो आठ उच्छासों के द्वारा अहिंसा बत के दोप शुद्ध करने चाहिये फिर एकसो आठ उच्छ्यासों के द्वारा सत्यवत के दोप दूर करने चाहिये इस प्रकार सबके लिये अलग अलग कायोत्सर्ग करना चाहिये ॥६६-६७॥ ग्रंथ के प्रारंभ में वा ग्रंथ की समाप्ति में, स्वाध्याय में, वंदना करने में वा और भी ऐसे कार्यों में सत्ताईस श्वासोच्छ्वास से कार्योत्सर्ग करना चाहिये ॥६८॥ ऊपर कहे हुए समस्त कायोत्सर्गों में अपर वहें हुए उच्छ्वासों के द्वारा पंच परमेष्ठियों को कहने वाले पदों को जपना चाहिये। ऐसे ही जप से पापों की शुद्धि होती है ॥६८॥ धर्मध्यान और शुक्लध्यान ये दो ध्यान ही प्रशस्त हैं श्रीर ये ही दो ध्यान मोत्त देने वाले हैं इसलिए बुद्धिमान पुरुपों को अपनी शक्ति के अनुसार एकित्त होकर चिरकाल तक ये दोनों ध्यान धारण करने चाहिये ॥७०॥ क्योंकि यह कायोत्सर्ग यदि वत्तीस दोवों से रहित तथा शुभ धर्मध्यान और शुक्लध्यान पूर्वक किया जाय तो इस एक ही से मुनियों कों याकारा गामिनी यादि वड़ी बड़ी समस्त ऋद्वियाँ प्राप्त हो जाती हैं तथा लोक यलोक सबको दिखलाने वोला केवलज्ञान प्रगट हो जाता है ॥७१-७२॥ कायोत्सर्ग के बत्तीस दोषों के नाम कहते हैं। वोटक, लता, स्तंभ, कुड्य, माल, वरवधू, निगल, लंबोत्तर, स्तनदृष्टि, वायस खलीन, युग, कपित्थ, शिर

ग्रह्म

विना युगकिपित्यी शिरः प्रकंपिताक्यकः ॥ ७४ ॥ मृकितांगुलिदोपोयभ्र विकारसभाह्यः । दोपश्रवाक्णीपायी दिग्दालोकनादिशः ॥ ७४ ॥ श्रीवोन्नमनदोपोय दोपः युगकितांगुलिदोपोयभ्र विकारसभाह्यः । तिष्ठीवनोगमशिष्योऽथाभीपां लच्छां श्रु ॥ ७६ ॥ यः स्वैकं पादमुदिनप्यविन्यस्य वात्र तिष्ठिति । श्रवववद्धित नृत्सगं सः स्याद्घोटकदोपभाक् ॥ ७०॥ लतेवात्रनिलांगानि चालयन् यः प्रतिष्टते । कायोत्सर्गेण तस्य स्याल्लतादोपश्रलात्मनः ॥ ७०॥ स्तंभमाश्रित्य यस्तिष्ठेत् कायोत्सर्गेण संयतः । व। श्रुन्यहृदयंस्तस्य स्तंभदोपोत्र जायते ॥ ७६ ॥ कुड्यमाश्रित्य तिष्ठेघो व्युत्स-गंगायवापरम् । कुड्यदापो भवेत्तस्य कायोत्सर्गमलप्रदः ॥ ५०॥ पीटिकादिवमारु वोध्वभागंस्वमस्तकात् । श्राश्रित्य यस्तन्त्सर्गं कुर्यात्स मालदोपयान् ॥ ५१॥ जंधाभ्यांज्ञवनंपीड्य सवरादिवधूरिव । यस्तं धत्तेऽत्र स स्यात्सवर्यस्वाद्वयहोपभाक् ॥ ५२॥ छत्वा वह्नन्तरालं यः पादयोनिंगलस्थवत् । कार्योत्सर्ग विधत्ते स निगला-

प्रकंषित, मुक्तित, अंगुलि, अविकार, वारुणीपायी, दिग्दशालोकन प्रीवोन्नमन प्रणमन, निष्ठीवन अंग-मर्श ये कायोत्सर्ग के वक्तीस दोप हैं आगे अनुक्रम से इनका लक्षण कहते हैं ॥७३-७६॥ जो मुनि कायोत्सर्ग करते समय घोड़े के समान एक पैर को उठा कर अथवा एक पैर को रख कर कायोत्सर्ग फरता है उसके बोटक नाम का दोप लगता है। 1001 जो मुनि लता के समान अपने शरीर को वा श्रंग उपांगों की हिलाता हुआ कायोत्सर्ग करता है उस चंचल मुनि के लता नाम का नाम का दोप लगता है ॥७=॥ जो मुनि किसी खंभे के आश्रय खड़ा होकर कायोत्सर्ग करता है अथवा खंभे के समान शून्य हृदय होकर कायोत्सर्ग करता है उसके स्तंम नाम को दोप लगता है ॥७६॥ जो मुनि किसी दीवाल के सहारे खड़ा होकर कायोत्सर्ग करता है उसके कायोत्सर्ग को दूपित करने वाला कुंड्य नाम का दोप समता है ॥=०॥ जो मुनि किसी पीठिका पर ( वेदी आदि पर ) चढ़ कर आरे और उसके उपर के भाग पर मस्तक का सहारा लेकर कायोत्सर्ग करता है उसके माल नाम को दीप प्रगट होता है ॥=१॥ जो मुनि वर वधू के समान दोनों जंघाओं से जंघा को दवाकर कायोत्सर्भ करता है उसके वस्वधु नाम का दीप लगता है ॥ दशा जिसके पैर साँकल से वंधे हैं परों के बीच में बेड़ी वा लोहे के इंडे पड़े हैं उसके समान जो अपने पैरों को बहुत दूर दूर रख कर कायोत्सर्ग करता है उसके निगल

ल्वंमलंश्रयेत् ॥ ६३॥ व्युत्सर्गथस्ययस्यात्रोश्रमनंचमवेन्मुनेः वह्नधोनमनं तस्य दोषोलम्बोत्तराह्नयः ॥ ६४॥ व्युत्सर्गस्योत्र यः पर्येत्त्वस्तनौ चंचलोद्दशा । तस्य दोषः प्रजायेत स्तनदृष्टिसमाह्नयः ॥ ६४॥ कायोत्सर्गस्य एविष्यपार्क्षप्रयति यो दशा । काकवत्तस्य जायेतदोषो वायससंज्ञकः ॥ ६६॥ कायोत्सर्गं विधत्ते चाश्ववत्त्वलिन-पीडितः । यो दन्तकटकंमस्तकं तस्यलिनोमलः ॥ ६०॥ ग्रीवां प्रसार्य तिष्ठेयु गपीडितवृषादिवत् । कायोत्सर्गाष् तस्यास्ति युगदोपोविरूपकः ॥ ६८॥ कपित्यफलवन्मुष्ठिं कृत्वातिष्ठितं यो मुनिः । व्युत्सर्गेण भवेत्तस्य कपित्य-दोषण्विह् ॥ ६६॥ कायोत्सर्गान्वित्वतो यः शिरः प्रकंपयतिस्फुटम् । शिरः प्रकंपितं दोषं लभते समलप्रदम् ॥ ६०॥ करोति चंचलत्वेन कायोत्सर्गस्यसंयतः । मुलनासाविकारं यस्तस्यदोपोहिम्कितः ॥ ६१॥ कायोत्सर्ग युतो योऽत्र

नाम का दोप लगता है ॥=३॥ कायोत्सर्ग करते समय जो मुनि ऊंचे को अधिक तन जाय अथवा नीचे को नव जाय उसके लंबोत्तर नाम का दोष लगता है। | ८४। जो चंचल मुनि कायोत्सर्ग करते समय नेत्रों से श्रपने स्तनों को देखता है उसके स्तनदृष्टि नाम का दोप लगता है।।⊏५॥ कायोत्सर्ग करता हुआ जो मुनि कौए के समान इधर उधर दोनों बगलों की ओर देखता है उसके वायस नाम का दोष लगता हैं ॥≃६॥ लगाम से दु:खी हुए घोड़े के समान जो मुनि मस्तक को हिलाता हुआ और दाँतों को कट कटाता हुआ कायोत्सर्ग करता है उसके खलीन नाम का दोप होता है ॥८७॥ जिस प्रकार जुआ से दु:खी हुआ वैल अपनी गर्दन को लंबी कर देता है उसी प्रकार जो मुनि अपनी गर्दन को लंबी कर कायोत्सर्ग करता है उसके युग नाम का अशुभ दोप होता है ॥===॥ जो मुनि कैथ के समान श्रपनी मुद्धियों को बाँघ कर कायोत्सर्ग करता है उसके किपत्थ नाम का दोप लगता है ॥व्ह॥ जो मुनि कायोत्सर्ग करता हुआ शिर को हिलाता जाता है उसके शिरः प्रकंपित नाम का मल उत्पन्न करने वाला दोप लगता है ॥६०॥ जो मुनि अपनी चंचलता से कायोत्सर्ग करता हुआ भी मुख वा नासिका में विकार उत्पन्न करता रहता है उसके मुकित नाम का दोप लगता है ॥ १॥ कायोत्सर्ग करता हुआ जो मुनि हाथ पेर वा श्रंगुली से विकार उत्पन्न करता रहता है उसके श्रंगुलि नाम का दोग लगता

भा०टी०

म्= प्र= ॥१६१॥

विकारं कुरुतेयितः । हस्तपादांगुलोनामंगुलिदापं लभेत सः ॥ ६२ ॥ च्युत्सगंस्थोयमी नेत्रे भ्रूतिकारं तनोति यः । नतंनं वागुलानां पाद्योः सभ्रूविकारभाक् ॥ ६३ ॥ सुरापायीय यो पूर्णमानास्तिष्ठितसंयमी । च्युत्सगं वारुणीपायी दोपस्तस्य चलात्मनः ॥ ६४ ॥ च्युत्सर्गस्थः प्रपरयेद्यो नेत्राभ्यां हि दिशोदश । लभते दश दोपान् स दिगालोकन—मंजकान् ॥ ६४ ॥ कायोत्सर्गेणसंयुक्तः स्वप्रीवोन्नमनंहि यः । करोति तस्य दोपः स्याद्प्रीवोन्नमन नामकः ॥६६॥ कायोत्मर्गां कितो यः प्रण्मनं कुरुतेयितः । तस्यप्रण्मनाख्योस्ति दोपो दोपकरोऽशुभः ॥ ६० ॥ च्युत्सर्गालंकृतोयत्र निर्णायनं करोति चः तथा पद्वारणं तस्यदोपो निष्ठीवनाह्यः ॥ ६८ ॥ कायोत्सर्गयुतः कुर्याचपलत्वेन योमुनिः । स्वश्रारपरामशं सोगामशाख्यदोपवान् ॥ ६६ ॥ एते दोपाःप्रदर्शन द्वात्रिश्रसंख्यकाः सदा । योगशुद्धा परि—स्याज्याः कायोत्सर्गस्थसंयतेः ॥ २०० ॥ यतोमीभिर्विनिर्भुक्तं दोपः सर्वे प्रकुवंतं । स्युत्सर्गं प्रकृटीकृत्य ये सामार्थ्यं

है । । है। जो मुनि कायोत्सर्ग करते समय नेत्रों में वा भोंहों में विकार उत्पन्न करता है अथवा अपने पैर की अंगुलियों को नचाता है उसको अविकार नाम का दोप लगता है ॥ है।। जो मुनि मद्य पीने वाले मनुष्य के समान लहरें लेता हुआ कायोत्सर्ग करता है उस चंचल मुनि के वारुणीपायी नाम का दोप लगता है ॥ ६४॥ जो मुनि कायोत्सर्ग करता हुआ भी अपने नेत्रों से दशों दिशाओं की और देखना है उसके दश दिगालोकन नाम के दश दोप लगते हैं। भावार्थ-एक एक दिशा को देखना एक एक दोप है। इस प्रकार दशों दिशाओं को देखना दश दोप हैं।। इस। जो मुनि अपनी गर्दन को ऊंची कर कायोत्सर्ग करता है उसके ब्रीवोन्नमन नाम का दोप लगता है ॥६६॥ जो मुनि कायोत्सर्ग फरता हुआ भी नीचे की श्रोर भुक जाता है उसके अनेक दोप उत्पन्न करने वाला प्रणमन नाम का पशुभ दोप होता है ॥६७॥ जो मुनि कायोत्सर्ग करता हुआ भी थुकता रहता है अथवा खकारता रहता है उसके निष्ठीवन नाम का दोप होता है ॥६=॥ जो मुनि कार्योत्सर्ग करता हुआ भी चंचल होने के कारण अपने रारीर को स्पर्श करता रहता है उसके अंगमर्श नाम का दोप लगता है ॥६६॥ कायोरसर्ग धारण करने वाले मुनियों को अपने मन बचन काय की शुद्रता पूर्वक प्रयतपूर्वक इन वत्तीस दोपों का त्याग कर देना चाहिये ॥२००॥ क्योंकि जो मुनि अपने पराक्रम वा सामध्ये को

मृ० प्र० ॥१६२॥ पराक्रमम् ॥ १ ॥ तेपां नवयन्ति चत्वारि घातिकर्माणि जायते । केवलावगमं सर्वेर्गु णैः सहाचिरेण भोः ॥२॥ विज्ञायिति फलं चास्य शक्ता वा मंदशक्तयः । कुर्वन्तु प्रत्यहं कायोत्सर्गं सर्वार्थसिद्धये ॥ ३ ॥ यतोत्र निजशक्त्या स क्रियमाणोजगत्सताम् । भवत्येव न संदेहो महाफलिनवंधनः । ॥ ४ ॥ समर्था विल्ञानो यत्र प्रमादेन न कुर्वते । कायोत्सर्गं भवेत्तेपां व्यर्थं जंघावलादिकम् ॥ ४ ॥ मत्विति कर्मनाशाय कायोत्सर्गो भवापहः । कर्तव्यः प्रत्यहं धीरैः प्रमादेन विनाखिलः ॥ ६ ॥ विश्वाग्यं धर्ममूलं सकलिविधहरं तीर्थनार्थिनिध्यं मुक्तिश्रीदानद्त्रं गुण्मिणिजलिधं धीरवीरैकगन्यम् । दुःखद्मं शर्मखानि कुरुत सुविधिना ध्यानमालंव्य दत्ताः कायोत्सर्गं शिवाप्त्येवपुषि जगितवा—निर्ममत्वं विधाय ॥ ७ ॥ श्रवश्यकरणादेते प्रोक्ता श्रावश्यका जिनैः । सर्वे सार्थक नामनो योगिनां योगकारिणः ॥ ॥

प्रगट कर इन समस्त दोगों से रहित होकर कायोत्सर्ग करते हैं उनके चारों घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं और शीघ ही अनंत चतुष्टय आदि गुणों के साथ साथ केवलज्ञान प्रगट हो जाता है ॥१-२॥ इस कायोत्सर्ग का ऐसा फल समभ कर समर्थ मुनियों को व कमसमर्थ मुनियों को भी अपने समस्त पुरुपार्थ सिद्ध करने के लिए प्रतिदिन कायोत्सर्ग करना चाहिये ॥३॥ क्योंकि अपनी शक्ति के अनुसार किया हुआ कायोत्सर्ग जगत के सज्जन पुरुषों को महा फल का कारण होता है इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है ॥४॥ जो मुनि समर्थ और बलवान होकर भी प्रमाद के कारण कायोत्सर्ग नहीं करते हैं उनकी जंघा का वल व्यर्थ ही समभना चाहिये॥४॥ यही समभ कर धीर वीर पुरुषों को अपने कर्म नष्ट करने के लिये प्रमाद को छोड़ कर संसार को नाश करने वाला यह कायोत्सर्ग प्रतिदिन करना चाहिये ॥६॥ यह कायोत्सर्ग संसारभर में मुख्य है, धर्म का मूल है, समस्त कर्मी की नाश करने वाला है, भगवान तीर्थंकर परमदेव भी इसको धारण करते हैं, यह मोत्तरूपी लच्मी के देने में अत्यंत चतुर है गुणरूपी मणियों को उत्पन्न करने के लिये समुद्र के समान है, धीर वीर पुरुप ही इसको धारण कर सकते हैं, यह समस्त दु:खों को नाश करने वाला है और कल्याण की खानि है। ऐसा यह कायोत्सर्ग चतुर पुरुषों को मोच प्राप्त करने के लिए अपने शरीर से तथा संसार से ममत्व छोड़ कर श्रीर शुभ ध्यान को श्रालंबन कर विधि पूर्वक अवश्य करना चाहिये ॥७॥ इस प्रकार जो छह आव-रयक कहे हैं वे मुनियों को श्रवश्य करने चाहिये इसलिये भगवान जिनेन्द्रदेव इनको श्रावश्यक कहते हैं।

uessu

श्रथवामृतिरामावद्यवर्शाकरणा वृधेः । श्रावद्यका महान्तः पहुक्ताः सर्वार्थसाधकाः ॥ ६॥ क्रात्वेति परिपूर्णानि द्वीराव्ययकानि पट् । काले काले विधेयानिमहाफलकराण्यपि ॥ १०॥ यथा धान्यानि सर्वाण् काले काले द्वीराव्ययकानि पट् । काले काले विधेयानिमहाफलकराण्यपि ॥ १०॥ यथा धान्यानि सर्वाण्यकालेकृतान्यपि । कृतानि च । महाफलप्रदानि स्युःसामग्यात्र कुटंविनाम् ॥ १२॥ तथावस्यक कृत्स्नानियोग्यकालेकृतान्यपि । इन्त्राहमिद्रतीर्थेशादिश्रीप्रदानि योगिनाम् ॥ १२॥ श्रकाले कृतसस्यानि यथा नाभीष्टसिद्धये । कृतान्यावस्यका— द्वाप्रसामग्यादिविनातथा ॥ १३॥ विज्ञायेति विचारज्ञाः पडावद्ययक्रमंत्रसा । कालेकालेप्रकुर्वन्तु त्रिशुध्या न्यत्रसामग्यादिविनातथा ॥ १३॥ विज्ञायेति विचारज्ञाः पडावद्ययक्रमंत्रसा । कालेकालेप्रकुर्वन्तु त्रिशुध्या रिवाभृतये ॥ १४॥ सर्वसिद्धांतसारार्थमादाय श्रीगणाधिपैः । रचितानि मुनीनां च विशुष्ये धर्मसिद्धये ॥ १४॥ रिवाभृतये ॥ १४॥ तस्मात्पलायते यान्यावद्यकसाराणि तानि योगतर्धार्यतिः । हीनानि वुक्ते मृदः शास्त्रपाठादिलोभतः ॥ १६॥ तस्मात्पलायते यान्यावद्यकसाराणि तानि योगतर्धार्यतिः । हीनानि वुक्ते मृदः शास्त्रपाठादिलोभतः ॥ १६॥ तस्मात्पलायते

ये सब त्यावश्यक सार्थक नाम को धारण करते हैं त्यौर योगियों को ध्यान उत्पन्न करने वाले हैं ॥=॥ अथवा इनके द्वारा मुक्तिरूपी स्त्री अवश्य ही वश में हो जाती है इसलिये बुद्धिमान लोग इनको आवश्यक कहते हैं। ये छहाँ आवश्यक महान् हैं और समस्त अर्थी को सिद्ध करने वाले हैं ॥ ।। यही समभ कर चतुर पुरुपों को अपने अपने समय पर महाफल देने वाले ये छहीं आवश्यक पूर्ण रूप से पालन करने चाहिये ॥१०॥ जिस प्रकार समय समय पर उत्पन्न किए हुए धान्य कुडम्बी लोगों को पूर्ण सामग्री के साथ महा फल देने वाले होते हैं उसी प्रकार योग्य समय पर किए हुए समस्त आवश्यक भी मुनियां को इन्द्र अहमिंद्र और तीर्थंकर आदि के समस्त पद और उनकी लच्मी को देने वाले होते हैं ॥११-१२॥ जिस प्रकार असमय पर उत्पन्न किये हुये धान्यों से अपनी इष्ट सिद्ध नहीं होती उसी प्रकार सामग्री आदि के विना किए हुए आवश्यकों से भी मुनियों को इष्ट सिद्ध नहीं होती ॥१३॥ यह समभ कर विचारवान् पुरुपों को मोच लच्मी प्राप्त करने के लिये मन वचन काय की शुद्ध कर समयानुसार छहां आवश्यक करने चाहिये ॥१४॥ गणघर देवों ने धर्म की सिद्धि के लिए और मुनियों के नारित्र को शुद्ध रखने के लिये समस्त सिद्धांत के सारभूत अर्थ को लेकर ये आवश्यक वतलाये हैं ॥१४॥ जो बुद्धि रहित मूर्ख मुनि शास्त्रों के पठन पाठन के लोभ से सारभूत समस्त आवश्यकों को पूर्णहरूप से नहीं करता है कम करता है उसकी बुद्धि दूर भाग जाती है मूर्खता उस पर सवार हो जाती है

॥१६३॥

वृद्धिर्जडत्यं तस्यढीकते । इहामुत्रसुखंनक्येद् व्रतादिसद्गुणै : समम् ॥ १७ ॥ मत्वेति योगिनः पूर्व मंजसा । तत: पठन्तु शास्त्रादीन् यैः स्युः सर्वार्थसिद्धयः ॥ १८ ॥ विनात्राववयकौर्यो धीरावासमीहतेशिवे । कायवलेरोन गंतु' स मेर्वमं चरणादते ॥ १६ ॥ दंतभग्नो यथा हस्तीदंष्ट्राहीनोमृगाधिपः । त्यक्तधर्मीजनो जातु न चमः कार्यसाधने ॥ २०॥ तथावययकहीनश्च यतिः कचिन्नजायते । कुशली वा समर्थीत्रस्वर्गमोत्तादिसाधने ॥२१॥ राज्यांगरिहतो यद्वन्नारीन्हंतुं समो नृपः । कर्मारातीन् मुनिस्तद्वदावश्यक वलातिगः ॥ २२ ॥ मत्वेति सर्वयत्नेन रत्नत्रयविशुद्धये । सम्पूर्णानि सदा द्वाः कुर्वन्त्वावश्यकानिषट् ॥२३॥ विश्वाच्यान् विश्वववंद्यान् शिवसुखजनकान्

और व्रत आदि अ ष्ठ गुणों के साथ साथ इस लोक और परलोक दोनों लोकों के उसके समस्त सुख नष्ट हो जाते हैं ॥१६-१७॥ यही समभ कर योगी पुरुषों को सबसे पहले आवश्यक करने चाहिये और फिर शास्त्रादिक का पठन पाठन करना चाहिये। ऐसा करने से ही समस्त पदार्थीं की सिद्ध होती है ॥१८॥ जो धीर वीर रहित मुनि विना आवश्यकों के केवल काय क्लेश के द्वारा मोच चाहते हैं। वे विना पैरों के मेरु पर्वत पर चढ़ना चाहते हैं ॥१६॥ जिस प्रकार टूटे दाँत वाला हाथी अपना कार्य सिद्ध नहीं कर सकता विना डाढ़ों के सिंह अपना कार्य सिद्ध नहीं कर सकता उसी प्रकार धर्म रहित मनुष्य भी कभी अपना कार्य सिद्ध नहीं कर सकता ॥२०॥ इसी प्रकार आवश्यक रहित मुनि भी स्वर्ग मोच की सिद्धि करने में कभी कुशल वा समर्थ नहीं हो सकते ॥२१॥ जिस प्रकार राज्य के अंगों से रहित राजा अपने शत्रुओं को नष्ट नहीं कर सकता उसी प्रकार आवश्यक रूपी बल से रहित मुनि भी कर्मरूपी शत्रुओं को कभी नाश नहीं कर सकता ॥२२॥ यही समभ कर चतुर पुरुषों को अपना रत्नत्रय विशुद्ध रखने के लिये पूर्ण प्रयत्न के साथ समस्त छहों आवश्यक पालन करने चाहिये ॥२३॥ ये छहों आवश्यक तीनों लोकों में पूज्य हैं, तीनों लोकों में वंदनीय हैं, मोच सुख को देने वाले हैं, समस्त दोपरूपी शतुत्रों को नाश करने वाले हैं, भगवान जिनेन्द्रदेव वा गणधर देव आदि संसार के समस्त उत्तम पुरुष इनकी सेवा करते हैं, इनको धारण करते हैं, ये आवश्यक धर्म के स्वरूप को कहने वाले हैं, पापरहित हैं, पित्रव हैं, सारभूत हैं, ऋनेक गुणों से सुशोभित हैं और श्रुतज्ञान के समस्त महा अर्थों से भरे हुए

भार्टो०

भार्टीव

**北连班在郑廷郑廷郑廷** 

मर्पशीयागिहन्तृन् सेज्यान् लाकोत्तमार्यं ग्रीणघरितनपैः धर्मवार्द्धीननध्तन् पूतान्सारान् गुणांकान्श्रुतसकलमहार्थेवि—वद्धांस्त्रयुणा पूर्णानिहरांप्रयत्नात्कुरुतसुमुनयः पड्विधावद्ययकान् भोः ॥ २४ ॥ त्रयोत्रराक्तियाणां हि मध्ये येत्रोदिते जिनेः । नििपद्धिकासिके सारे धुनातेत्र दिशाम्यहम् ॥ २४ ॥ भवेद्योत्र नििपद्धात्मा महायोगीिततेन्द्रियः । कपा—यागमस्वारी मनोवाक्कायकर्माभः ॥ २६ ॥ प्रोक्ता महामुनेस्तरयमार्थापृज्यानिपिद्धका । तीर्थभूता जगद्धं धा धर्मवानिर्गणािविषेः ॥ २७ ॥ त्रपरस्वानिपिद्धस्य योगिनश्चंचलात्मनः । नििपद्धिकाभिधः शब्दो भवत्येवात्र केयलम् ॥ २८ ॥ इहामुत्रान्तमोगादौख्यातिपूजादि कीर्तिषु । सर्वाशाभ्योविनिर्युक्तो मुक्तिकांन्ती मुनीववरः ॥ २६ ॥ योत्र तस्ययतीनद्रस्वासिका संज्ञा जिनोदिता । त्र्याकांन्तिणोऽपरस्वासिका शब्दः केवलंभवेत् ॥ ३० ॥ यथायोग्य—मिमयुवर्ये नििपद्धिकासिकेशुभे । त्रयोदशिक्रयासिध्ये क्रियते वचसा वृधेः ॥ ३१ ॥ इत्यावव्यकमाख्याययतीनां

हैं। इसलिये हे मुनिराजो मन बचन काय की शुद्धता पूर्वक पूर्ण प्रयत्न से इन छहों आवश्यकों को पूर्ण रीति से सदा पालन करो ॥२४॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने तेरह क्रियाओं में निपिद्धिका और आसिका ये सारभृत दो क्रियाएँ वतलाई हैं आगे इन्हीं दोनों का स्वरूप कहते हैं ॥२१॥ जो जितेन्द्रिय महायोगी कपाय और शरीर के ममत्व आदि में मन वचन काय के तीनों योगों से निपिद्ध स्वरूप रहते हैं कपाय श्रीर शरीर ममत्व नहीं करते उन महा मुनियों के पूज्य श्रीर सार्थक निषिद्धका कही जाती है। यह निपिद्धिका तीर्थभृत है जगतवंद्य है छोर धर्म की खानि है ऐसा गणधरदेवों ने कहा है ॥२६-२०॥ जिन मुनियों के मन वचन काय चंचल हैं और जिनके कपाय और ममत्व घटे नहीं हैं उनके लिये निपिदिका शब्द केवल नाममात्र के लिये कहा गया है ॥२=॥ जो मुनिराज इस लोक और परलोक दोनों लोक संबंधी इन्द्रिय भागों में तथा ख्याति पूजा और कीति में समस्त आशाओं से रहित हैं और जो केवल मोच की इच्छा रखते हैं उन मुनिराजों की आसिका संज्ञा मगवान जिनेन्द्रदेव ने वतलाई है। तथा जो मृनि भोगादिकों की इच्छा करते हैं अथवा ख्याति पूजा वा कीति की इच्छा करते हैं उनके लिये आसिका शब्द केवल नाममात्र के लिये कहा गया है ॥२६-३०॥ बुद्धिमान पुरुषों को मीच प्राप्त करने के लिये तथा तेरह कियाओं को सिद्ध करने के लिये यथायोग्य रीति से वचन पूर्वक निषि-दिका और यासिका ये दोनों कियाएँ करनी चाहिये ॥३१॥ इस प्रकार यतियों का हित करने के

भा०टी०

म्० प्र० ॥१६६॥ हितिसिद्धये । शेषमूलगुणान् वद्दये लोचादिप्रमुखानहम् ॥ ३२ ॥ हस्तेनमस्तके कूर्चश्मश्रूणां यद्विधीयते । उत्पादनं विना क्लेशं सिद्धः लोचः स उच्यते ॥ ३३ ॥ कियते यो द्विमासाभ्यां लोचः उत्कृष्ट एव सः । त्रिमासैर्मध्यमस्तु-र्यमासिर्जयन्य एव च ॥ ३४ ॥ तुर्प्यामासान्तरे लोचः कर्तव्यो मुनिभिः सदा । रागक्लेशादिकोदीभिः पंचमेमासि जातु न ॥ ३४ ॥ लोचेन प्रकटं वीर्यं जिनिलां च योगिनाम् । श्राहिंसात्रत मत्यर्थं कायक्लेशं तपो भवेत् ॥३६॥ तथास्य करणेनेव वैराग्यं वद्धतेतराम् । हीयते रागशत्रुश्चांगादीर्निर्मता परा ॥ ३७ ॥ इत्यादिगुण वृध्यर्थं योगिभिर्लोचएव हि । उन्यासिन् कार्या न जातुमुं इनादिकः ॥ ३८ ॥ यतो न काकनीमात्रः संप्रहोस्तिमहात्मनाम् । येनात्र कार्यते चौरं तस्नाल्जोचः कृतोमहान् ॥ ३६ ॥ हिंसाहेतुमयाद्यस्मास्त्रमात्रं न चाश्रितम् । मुनिभिःपापभीतैये

लिये त्रावश्यकों का स्वरूप कहा अब त्रांगे केशलोंच त्रादि जन्य मूल गुर्णों को कहते हैं ॥३२॥ मुनिराज जो विना किसी क्लेश के अपने हाथ से ही मस्तक के तथा डाड़ी मुछों के वाल उखाड़ डालते हैं उसको सज्जन पुरुष लोच कहते हैं ॥३३॥ जो लोच दो महीने में किया जाता है वह उत्कृष्ट कहलाता है, जो तीन महीने में किया जाता है वह मध्यम कहताता है और जो चार महीने में किया जाता है वह जधन्य कहलाता है ॥३४॥ मुनियों को चौथे महीने के भीतर ही लोच कर लेना चाहिये। करोड़ों रोग वा क्लेश होने पर भी पाँचवें महीने में लोच नहीं करना चाहिये ॥३५॥ केश लोच करने से मुनियों की सामर्थ्य प्रगट होती है जिनलिंग प्रगट होता है अहिंसा बत की बृद्धि होती है और कायक्लेश नाम का तपश्चरण होता है ॥३६॥ इसके सिवाय इस केश लोच के करने से वैराग्य की वृद्धि होती है, राग रूप शत्रु नष्ट होता है और शरीर से होने वाले निर्ममत्व की अत्यंत वृद्धि होती है ॥३७॥ इस प्रकार अनेक गुणों की युद्धि करने के तिये मुनियों को उपवास के दिन लोच ही करना चाहिये उन्हें मुंडन आदि कभी नहीं करना चाहिये ॥३=॥ इसका भी कारण यह है कि महात्मा मुनियों के पास सलाई मात्र भी परिग्रह नहीं होता जिससे वह चौर कर ले इसीलिये मुनियों को लोच करना ही सर्वोत्कृष्ट माना है ॥३६॥ कोई भी अंस्त्र रखना हिंसा का कारण है अंतएव पापों से डरने वाले मिन हिंसा के हेतु के भय से कोई अस्त्र नहीं रखते। इसलिये भगवान जिनेन्द्रदेव ने मुनियों के लिए

मृ० प्रव ॥१६७। तेणां लोगोजिनेर्मतः ॥ ४० ॥ इतिगुणमणिखानि सर्वतीर्थेशसेव्यं मुनिवरगितहेतुं मत्तपो धर्मवीलम् । सुरशिव-गितमार्गं मुक्तिकामाः कुरुष्वं दुरितितिमर मानुं लोगमात्मादिशुष्यं ॥ ४१ ॥ वस्त्रेणाजिनवल्काभ्यां रोमपत्रतृणादिभिः पद्दकूलेन यान्यैश्व सर्वेरावरणैः परैः । ॥ ४२ ॥ संस्कारैर्विजितं जातरूपं यद्धार्यते मुवि । सर्वदामुक्तिकामस्तदचे-लक्ष्त्वमुच्यते ॥ ४३ ॥ इदमेव जगत्पूच्यं मोन्नमोर्गप्रदीपकम् । गृहीतं श्रीजिनेन्द्राये वं यं देवनराधिपैः ॥ ४४ ॥ यतः पुरुपसिद्। ये जिनचिक्रवलाद्यः । एतिल्लगं गृहीतं तैर्धीरैर्विश्वार्थसिद्धये ॥ ४४ ॥ कातरा ये निराकतु मन्नमा हि कुलंगितः । कामादिकविकारांस्तेर्गृहीतं चीवरादिकम् ॥ ४६ ॥ जायन्ते जैननिर्वथरूपेण त्रिजगच्छित्यः ।

लोच ही वतलाया है ॥४०॥ यह केश लोच ऊपर लिखे हुए अनेक गुणरूपी मणियों की खानि है, समस्त तीर्थंकर इसकी सेवा करते हैं अर्थात लोच करते हैं, यह मुनियों को श्रेष्ठ गति का कारण है, धर्म का बीज है, मोच वा स्वर्गगति का मार्ग है, और पापरूपी अंधकार को नाश करने के लिये धर्य के समान है। ऐसा यह लोच मोच की इच्छा करने वाले मुनियों को अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिये अवश्य करना चाहिये ॥४१॥ मोच की इच्छा करने वाले मुनि न तो वस्त्र धारण करते हैं न चमड़े से श्रीर इकते हैं न घुनों की छाल पहनते हैं, न ऊनी वस्त्र पहनते हैं न पत्ते तृश छादि से शरीर ढकते हैं न रेशमी वस्त्र धारण करते हैं तथा और भी किसी प्रकार का आवरण धारण नहीं करते । रामस्त संस्कारों से रहित उत्पन्न होने के समय जैसा इसका नग्न रूप भारण करते हैं इसको अनेलकत्व मृल गुण कहते हैं ॥४२-४३॥ यह नग्न रूप धारण करना ही जगत में पूज्य है मोचमार्ग को दिखलाने वाला दीपक है, भगवान जिनेन्द्रदेव भी इसको धारण करते हैं और इसीलिये यह देवेन्द्र और नरेन्द्रों के डारा भी बंदनीय है ॥४४॥ क्योंकि तीर्थंकर चक्रवर्ती वलभद्र आदि जितने उत्तम पुरुष हुए हैं उन समस्त धीर बीर पुरुषों ने अपने समस्त पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिये यह जिनलिंग धारण किया है ॥२॥। जो कुलिंगी और कातर पुरुष कामादिक विकारों को नष्ट करने में समर्थ नहीं है वे ही वस्त्र प्रहण करते हैं शूरवीर नहीं ॥४६॥ इस जिनलिंग वा निर्मंथ अवस्था से सज्जन पुरुषों को तीनों लोकों

।।१६७॥

188011

भा०टी०

शकचिक्रजिनेशादिपदान्यचिरतः सताम् ॥ ४७॥ तथा नैर्प्र'थ्यवेषेण रत्नित्रतयभागिनाम् । किंकरा इवसेवन्ते पादपद्मान् सुरेश्वराः ॥ ४८॥ श्रहो मुक्तिवधूरेत्य दत्तेत्रालिंगनं मुद्रा । दिग्लंकार भाजां का कथादेवादियोषि-ताम् ॥ ४६ ॥ ब्रह्मचर्यं परं मन्ये तेषां ब्रह्ममयात्मनाम् । सर्वमाचरणं त्यक्तं ये नीगांवृतदहिनाम् ॥ ४०॥ नग्ना श्रिप न तेनग्ना ये ब्रह्मांशुक भूपिताः । वस्त्रावृताश्च ते नग्ना ये ब्रह्मव्रतदूरगाः ॥ ४१॥ नग्नत्वे ये गुणा व्यक्ता व्रह्मचर्यप्रदीपकाः। वस्त्रावृते च ते सर्वे दोपाः स्युव्र ह्मघातकाः ॥ ४२ ॥ तथा कौपीनमात्रेपि सतिभोगे भवन्त्यपि । योगिनां वहवो दोपाश्चिन्तादुर्ध्यानहेतवः ॥ ४३॥ कौपीनेपि कचित्रष्टे चित्त व्याकुलता भवेत् । तयो दुर्ध्यान-ुंमन्यस्य प्रार्थना विक्वनिंदिता ॥ ४४॥ इत्यादि चेलसंगस्य ज्ञात्वा दोषान् वहून्विदः । श्रचेलस्य गुणान् सारान्

की लच्मी प्राप्त होती हैं और इन्द्र चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि के उत्तम पद शीघ ही प्राप्त हो जाते हैं.॥४७॥ इसके सिवाय इस निर्यथ अवस्था को धारण करने से रत्नत्रय धारण करने वाले मुनियों के के चरण कमलों को इन्द्र भी आकर किंकर के समान सेवा करते हैं ॥४८॥ आश्चर्य तो यह है कि दिशा रूपी वस्त्र अलंकार धारण करने वाले मुनियों को मोच रूपी स्त्री भी स्वयं आकर आलिंगन करती है फिर देवियों की तो बात ही क्या है ॥४९॥ जिन्होंने अपने वस्त्र लंगोटी आदि समस्त त्रावरणों का त्याग कर दिया है जिनके शरीर पर कुछ भी आवरण नहीं हैं परंतु पूर्ण बहाचर्य की पालन करते हैं उन्हीं का ब्रह्मचर्य सर्वोत्कृष्ट समभना चाहिये ॥५०॥ जो मुनि ब्रह्मचर्य रूपी वस्त्रों से सुशोभित हैं वे नग्न होते हुये भी नग्न नहीं कहलाते । तथा जो ब्रह्मचर्य ब्रत से दूर रहते हैं और वस्त्रावरण धारण करते हैं वे नग्न न होने पर नग्न वा नंगे कहलाते हैं ॥५१॥ नग्न अवस्था धारण करने से ब्रह्मचर्य को दिखलाने वाले दीपक के समान जो जो गुण हैं वे सब वस्त्र पहन लेने पर ब्रह्मचर्य को घात करने वाले दोप कहलाते हैं ॥५२॥ यदि कोषीन मात्र का भी उपयोग किया जाय तो भी योगियों को उससे चिंता श्रीर अशुभध्यान के कारण ऐसे अनेक दोप उत्पन्न हो जाते हैं ॥५३॥ यदि कहीं वह कोपीन नष्ट हो जाय तो चित्त में व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है और आर्तध्यान होने लगता है तथा संसार में अत्यंत निंदनीय ऐसी उसके लिये प्रार्थना द्सरों से करनी पड़ती है ॥५४॥ इस प्रकार इस बस्त्र धारण करने

गुरुह्या मुक्त भुक भमंशुकादिसिद्धये ॥ ४४ ॥ दुर्ध्यानहानये नित्यं कुर्वन्ति श्रीजिनादयः । निर्देषं स्वाविलांगे हो दिगण्टावरणं परम् ॥ ४६ ॥ यतस्तीर्थंशरोप्यत्र यावद्वस्त्रं त्यजेन्न च । तावन्न लभते मोत्तं काकथापरयोगिनाम् ॥ ४७ ॥ मत्येति मुक्ति कामा हि त्यवत्वा चेलादिमंजसा । कलंकिमव मुक्त्याप्ये स्वाचेलत्वं भजन्तु च ॥ ४५ ॥ श्रममगुण निधानंमुक्तियामाप्रमार्गं, जिनगणधरसेव्यं विश्वसौख्यादिखानिम् । त्रिमुवनपतिवंगं धीधनाः स्वीकुरुध्यं शुभशिव- गतयेत्रा चेलकृत्वं त्रिशुध्या ॥ ४६ ॥ स्नानोद्धर्तनसेकादीन मुखप्रचालनादिकान् । संस्कारान्सकलान् त्यवत्वा स्वेद जल्लमलादिभिः ॥ ६० ॥ लिप्तांगं धार्यते यच्च स्वान्तः शुध्ये विशुद्धये । तदस्नान व्रतं प्रोक्तं जिनैरंतर्मलाप-

के अनेक दोप समभ कर और नग्नत्व के सारभृत अनेक गुण समभ कर चतुर तीर्थंकर परमदेव भी धर्मध्यान और शुक्लध्यान की सिद्धि के लिये तथा श्रशुभध्यानों को दूर करने के लिए अपने समस्त शरीर पर सब दोपों से रहित ऐसा दिशाओं का आवरण ही धारण करते हैं ॥ ५५-५६॥ इसका भी कारण यह है कि तीर्थंकर परमदेव भी जब तक वस्त्रों का त्याग नहीं करते हैं तब तक उनको मोच की प्राप्ति नहीं होती फिर भला अन्य योगियों की तो बात ही क्या है॥५७॥ यही समक्त कर मोच की इच्छा करने वालं मुनियों को कलंक के समान वस्त्रादि का त्याग वड़ी शीव्रता के साथ कर देना चाहिये और मोच प्राप्त करने के लिये नग्न व्यवस्था धारण करनी चाहिये।।५=॥ यह नग्नत्व गुण व्यनेक सर्वोत्कुष्ट गुणों का निधान है. मोच महल का मुख्य मार्ग है, तीर्थंकर और गणधर देव भी इसको धारण करते हैं, समस्त स्तों की खानि है और तीनों लोकों के स्वामी तीर्थंकर भी इसकी वंदना करते हैं। इसलिये बुद्धिमान पुरुषों को स्वर्ग मोच प्राप्त करने के लिये मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक यह नग्नत्व धारण करना चाहिये ॥५६॥ जो मुनि अंतः करण को शुद्ध रखने के लिए और आत्मा की शुद्धता प्राप्त करने के लिए स्नान, उबटन, श्रीर का सिचन और ग्रुख प्रचालन आदि समस्त संस्कारों का त्याग कर देते हैं तथा पसीना कफ आदि मल से लिप्त हुए शंरीर को घारण करते हैं उसको भगवान जिनेन्द्रदेव समस्त गल की दूर करने वाला अस्नान नाम का बत कहते हैं ॥६०-६१॥ इस अस्नान नाम के उत्तम बत

र्ष० स

॥५७२॥

स्थित्ये धराशयनमेवतत् ॥ ७६ ॥ व्रतेनानेन जायन्ते दृढं तुर्येमहाव्रतम् । निद्राजयश्च रागादिहानिः संवेगऊर्जितः ॥७०॥ मृदुशाय्यादिना निद्रा वर्द्धते पापकारिणी । तया व्रह्मविनाशश्च स्वप्ने शुक्रच्युते नृ णाम् ॥ ७८ ॥ एषः सर्वप्रमादानां निद्राप्रमाद ऊर्जितः । विश्वपापकरीभूतोऽनेका नर्थादिसोगरः ॥ ७६ ॥ मत्वेत्यल्पान्नपानाचैः काठिन्यैः शयनासनैः । निद्रा जयं प्रकुर्वीध्यं मुनींद्राः ध्यानसिद्धये ॥ ५० ॥ यतों निद्रापिशाचीं येऽधमा जेतुमिहान्तमाः । ध्यानशुद्धिः कृतस्तेषां तां विना निष्फलं तपः । विज्ञायेति न कर्तव्या निद्रापापलनी कचिन् । दिवसे सित रोगादौ ध्यानिभि-ध्यान नाशिनी ॥५२॥ किन्तु मध्यविभागे च निशानां योगिनायकाः । आन्तर्मु हूर्तिकीं निद्रां शिलाभूफलकादिषु ॥५३ कृर्वन्तु स्वमहायोगश्रमश्चान्त्यादि हानये । न पूर्वे पिक्ष्यमे यामे सित प्राणात्ययेपि भोः ॥ ५४ ॥ वृधजन परिसेव्यं

शयन करते हैं उसको भूमिशयन नाम का मूलगुण कहते हैं ॥७५-७६॥ इस भूमिशयन त्रत से त्रह्मचर्य महात्रत ऋत्यंत दृढ़ हो जाता है, निद्रा का विजय होता है, राग की हानि होती है और उत्कृष्ट संवेग प्रगट होता है ॥७७॥ कोमल शय्या पर सोने से पाप उत्पन्न करने वालीं निद्रा बढ़ती है, और स्वप्न में वीर्य स्खलित हो जाने के कारण मनुष्यों का ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है ॥७८॥ समस्त प्रमादों में यह निद्रा नाम का प्रमाद ही प्रवल है। यह निद्रा नाम का प्रमाद समस्त पापों को उत्पन्न करने वाला है और अनेक अनर्थों का समुद्र है ॥७६॥ यही समभ कर मुनियों को अपने ध्यान की सिद्धि के लिए अन पान की मात्रा अत्यंत कम करने से तथा कठिन आसनों पर बैठने से और कठिन शय्या पर सोने से निद्रा का विजय करना चाहिये ॥ द०।। इसका भी कारण यह है कि जो नीच इस निद्रा रूपी पिशाचिनी को जीतने में असमर्थ हैं उनके ध्यान की शुद्धि कैसे हो सकती है और विना ध्यान की शुद्धि के उनका तपश्चरण भी सब ब्यर्थ ही समभाना चाहिये ॥ = १॥ यही समभ कर ध्यान करने वाले मुनियों को रोगादिक के होने पर भी पाप की खानि और ध्यान को नाश करने वाली ऐसी निद्रा दिन में कभी नहीं लेनी चाहिये ॥ = २॥ इसलिये हे योगिराजो ! अपने महायोग से उत्पन्न हुए परिश्रम को शांत करने वा दूर करने के लिये शिला भूमि वा तखते पर रात्रि के मध्य भाग में अंतम्रहर्त तक निद्रा लो । रात्रि के पहले भाग में वा रात्रि के पिछले भाग में कंठगत प्राण होने पर भी निद्रा

्रभा०टी०

गुरु प्रव

यर्मशुक्तादि मूलं, अमहरमपदीपं योगवीजं गुणाञ्चिम् । निहतमदनसपं निष्यमादत्वहेतुं, चितिशयनमतद्रामुक्तयं स्वीकुरुष्यम् ॥ ५४ ॥ स्वनखांगुलिपापाणलेखिनीखर्परादिभिः । तृणत्वज्ञादिकैर्यश्चदंतानां मलसंचयः ॥ ५६ ॥ न निराक्तियतं जातु वराग्याय मुनीववरेः । अदंतवनमेवात्र तद्रागादिनिवारकम् ॥ ५७ ॥ अनेन वीतरागत्वादयो ज्यक्तागुलाः सताम् । जायन्ते च प्रणययन्ति दोपा रागोदयोखिलाः ॥ ५६ ॥ मुखादिधोवनं दंतधर्पणं ये वितन्वते अंगमस्कारमत्यर्थं तेषां रागोत्कटो भवेत् ॥ ५६ ॥ रागात्कामश्च कामेन व्रतभंगोखिलोद्भुतः । तेन पापं महत्पापा न्यज्ञनं नरकाम्युधौ ॥६०॥ मत्वेति यतयो नित्यं त्यजन्तु दूरतोखिलम् । मुखप्रज्ञालनांगादिसंस्कारदन्तपावनम् ॥६१॥ श्रा यगदमसौधं वीतरागत्वमूलं वरयतिगुण वार्द्धं दुर्विकारादि दूरम् । सुरशिवगतिमार्गं त्यक्तसंगा अदंतवन-

मत लो ॥=३-=४॥ इस भूमिशयन नाम के मूलगुण को विशन लोग धारण करते हैं, यह धर्मध्यान थीर शुक्लध्यान का कारण है, परिश्रम को हरण करने वाला है, समस्त दोषों से रहित है, योगसाधन का कारण है, गुणों का समुद्र है, कामरूपी सर्प को नाश करने वाला है और प्रमाद को दूर करने का कारण है। इसलिये मोच प्राप्त करने के लिये तथा तंद्रा दूर करने के लिये इस भूमिशयन व्रत को अवश्य धारण करना चाहिये ॥≒५॥ मुनिराज अपना वैराग्य बढ़ाने के लिए अपने नखों से, उंगली से, पत्थर से, कलम से, खप्पर से, त्या से वा छाल से दाँतों में इकड़े हुए मल को कभी दूर नहीं करते हैं उसको रागादिक को दूर करने वाला श्रदंतधावन नाम को मृलगुण कहते हैं ॥=६-=७॥ इस अदंतवायन वत से सज्जनों के वीतरागादिक गुण प्रगट हो जाते हैं तथा रागादिक समस्त दोप नष्ट हो जाते हैं ॥==॥ जो पुरुष अपना मुख धोते हैं दंतधावन करते हैं और शरीर का खूव संस्कार करते हैं उनके उत्कट राग उत्पन्न होता है ॥=६॥ उस उत्कट राग से काम के विकार उत्पन्न होते हैं काम के विकारों से बनों का भंग होता है, समस्त बत भंग होने से महा पाप उत्पन्न होता है छोर उस महा पाप से इस जीव को नस्करूपी महासागर में डूबना पड़ता है ॥६०॥ यही समक्त कर मुनियों को मुखप्रचालन करना, रारीर का संस्कार करना दंतधावन करना आदि सबका त्याग दूर से ही मदा के लिए कर देना चाहिये ॥६१॥ यह अदंतधावन नाम का गुण समतापरिणाम, यम नियम

गाइ७३॥

मृ्० प्रव

115031

गपगतदोषं शुद्धये हो भजन्तु ॥ ६२ ॥ स्त्रपाद्ध्यापनो तस्र्रध्यात्रद्दात्रजनाश्रिते । घरात्रिके विशुद्धं ऽद्यीस्थापयित्वासमी युधेः ॥६३॥ पाणिपात्रेण कुड्यादीननाश्रित्वान्यधामनि । अशनं भुज्यते शुद्धं यत्तत्स्यात्स्थिति भोजनम् ॥६४॥
स्थितिभोजनसारेण ज्यक्तं वीर्वं प्रजायते । आहारगृद्धिहानिश्च जिह्वायाति वशं सताम् ॥ ६४॥ निविष्ट भोजने
नेवाहारसंशा च वर्द्धते । लांपट्यं रसनाज्ञाणामिह वैपयिके सुखे ॥ ६६॥ कातरत्वं यतोमीपां प्रतिज्ञेमा परा
सताम् । पाण्योः संयोजनं यावत्स्थरौ पादौ ममस्थितौ ॥ ६७॥ तावद्गृह्वामि चाहारमन्यथानशनं परम् ।
दत्यादिगुणसंसिष्यं स्थितिभोजनमूर्जितम् ॥ ६५॥ ज्ञात्वेति मुनिभिः सर्वे व्योधिक्लेशादि कोदिषु । प्राणनाशेपि

श्रीर इन्द्रिय दमन के रहने के लिये राजभवन है, वीतरागता का कारण है, श्रेष्ठ मुनियों के गुणों का समुद्र है, अशुभविकारों से सर्वथा रहित हैं स्वर्गमोच का कारण है और समस्त दोपों से रहित है। इसलिए परिग्रह रहित मुनियों को अपना आत्मा शुद्ध करने के लिए यह अदंतधावन नाम का गुण अवश्य धारण करना चाहिये ॥६२॥ अपने पैरों के रखने के बाद बची हुई भूमि में दाप्ता वा वर्तन आदि आहार सामग्री के रखने की जगह हो ऐसी तीन प्रकार की विशुद्ध पृथ्वी पर अपने दोनों पैरों को समान स्थापन कर बुद्धिमान मुनियों को दूसरे के घर में जाकर दीवाल आदि के सहारे के विना खड़े होकर करपात्र में शुद्ध भोजन लेना चाहिए इसको स्थिति भोजन नाम का मूलगुग कहते हैं ॥६३-६४॥ इस सारभूत स्थिति मोजन से सज्जन पुरुपों की सामर्थ्य प्रगट होती है, ब्याहार की लंपटता नष्ट होती है और जिह्वा इन्द्रिय वश में हो जाती है ॥१५॥ वैठ कर भोजन करने से ब्राहार संज्ञा बढ़ती है और रसना इन्द्रिय से उत्पन्न हुए वैयपिक सुखों में अत्यंत लंपटता वढ़ जाती है ॥६६॥ इसके सिवाय बैठ कर भोजन करने में कातरता सिद्ध होती है। इसलिये सज्जन मुनियों की यह प्रतिज्ञा रहती है कि जब तक मेरे दोनों हाय मिल सकते हैं और मेरे दोनों पैर खड़े होने के लिए स्थिर रह सकते हैं तभी तक में आहार ग्रहण करूंगा अन्यया उपवास धारण करूंगा। इस प्रकार के अनेक गुण प्रगट होने के लिए स्थिति भोजन नाम का उत्कृष्ट गुण वतलाया है ॥६७–६⊏॥ यही समक कर मुनियों को करोड़ों ज्याधि खौर क्लेश होने पर भी तथा प्राणों का नाश होने पर भी बैठ कर

भा०टी०

में भे

11834

न पारागृपियप्टेन भोजनम् ॥ ६६ ॥ तिर्थक स्थितेन सुप्तेन वांगाघोनमनेन च । सुलाय वा प्रमादेनसंत्यच्य स्थितभोजनम् ॥ ३०० ॥ यतो मूलगुणस्यास्य भंगेन पापमुल्वणम् । पापेन दुर्गतो पुंसां अमणं चायशिच-रम् ॥ ३०० ॥ इति दोषं पित्ज्ञाय निविष्टैः संयतेः कचित् । जलपानं च पूगादि भन्नणं न विधीयते ॥ २ ॥ यतः श्रीजिनदेवायाः पण्मासाव्यादिपारणे । कायस्थित्यैहि गृहन्ति स्थित्याहारं च नान्यथा ॥ ३ ॥ ज्ञात्वेतियमिनः गृह्यात्रान्तरं निजपादयोः । चतुरंगुलसङ्यानं कुर्वन्तु स्थितिभोजनम् ॥ ४ ॥ परमगुणसमुद्रं व्यक्त वीर्यादिकारं जिनमृतिगणसंत्र्यं धीरयोगीन्द्रगन्यम् । रहितनिखिल दोषं स्यान्तिह्वाचिवारिदिमिह कुरुत दन्ताभोजनं स्वोर्द्धका—यम् ॥ ४ ॥ नार्डाञ्चिकंविह्ययात्रोदयास्तमनकालयोः । एकद्वित्रमृहूर्तानां मध्येयद्भोजनं सुवि ॥ ६ ॥ क्रियतेमुनिभि—

भोजन कभी नहीं करना चाहिये ॥६६॥ जो मुनि टेड़ी रीति से खड़े होकर आहार लेता है वा खड़े ही खड़े सोता हुआ आहार लेता है वा अपने शरीर को नीचा नवा कर आहार लेता है अथवा सुख के लिये वा प्रमाद के कारण खड़े होकर आहार नहीं करता तो उसका यह मूलगुण भंग हो जाता है। मृल्गुण भंग होने से महा पाप उत्पन्न होता है तथा महा पाप उत्पन्न होने से इस मनुष्य को दुर्भति में परिधमण करना पड़ता है, तथा चिरकाल तक उसका अपयश बना रहता है। इस प्रकार दोयों को समभ कर मुनियों को बैठ कर कभी भी जलपान वा सुपारी आदि का भन्ए नहीं करना चाहिये ॥३००-३०२॥ देखो तीर्थंकर परमदेव छह महीने वा एक वर्ष का उपवास कर के भी शरीर को स्थिर रखने के लिए खड़े होकर ही आहार लेने हैं ये बैठ कर कभी आहार नहीं लेते ॥३०३॥ यही समभ कर गुनियों को चार अंगुल का अंतर रख कर अपने दोनों पैरों से खड़े होना. चाहिये और इस प्रकार खड़े होकर प्राहार ग्रहण करना चाहिये ॥४॥ यह स्थिति मोजन परम गुणों का समुद्र है, धापनी शक्ति को प्रगट करने वाला है, तीर्थंकर मुनिराज और गणधरदेव भी इसकी सेवा करते हैं, धीर धीर मुनि ही इस गुण को पालन कर संकते हैं, यह समस्त दोपों से रहित है और जिह्ना इन्द्रिय रूपी धारन को दमन करने के लिये मेघ के समान है। इसलिये चतुर पुरुषों को खड़े होकर ही ब्याहार प्रध्य करना चाहिये ॥४॥ मुनिराज खर्येदिय के तीन घड़ी बाद खाँर खर्य अस्त होने से तीन घड़ी

गिर्द्धा

मृ० प्र० ॥१७६। र्याग्यकाले श्रावक सद्मि । एकस्यांनिजवेलायामेक मुक्तं तदुच्यते ।। शा एकमक्तेन चान्नादेदु राशानाशिमच्छित । संतोपस्तपसासार्द्धं वर्द्धते योगिनां महान् ॥ द ॥ एकमक्तस्यभंगेन प्रण्ययत्यिखताः गुणाः । तन्नाशतः परं पापं पापादः खंमहन्तृणाम् ॥ ६ ॥ मत्वेति संयतेरेक वेलां गोचरगोचराम् । मुक्त्वा पानादि न श्राद्धं तीव्रदाह ज्वरादिषु ॥ १० ॥ विषयसफर जालं सत्तपोद्धिहेतु सुरगति शिवमार्गं चान्नसंज्ञादिदूरम् । श्रुतवनमहाध्यानां गयोगादि कर्न्छ भजत विगत कामा एकमकं शिवाय ॥ ११ ॥ एते मूलगुणाः सारा अष्टाविंशतिक्रिजिताः । तपो विश्वमहायोगाधारभूता जिनोदिताः ॥ १२ ॥ सर्वोत्तर गुणाद्याप्त्ये गुणानां मूलहेतवः । प्राणान्तेपि न

पहले तक योग्य काल में श्रावक के घर जाकर एक ही वार एक मुहूर्त दो मुहूर्त वा तीन मुहूर्त के भीतर भीतर तक त्राहार लेते हैं उसको एक भुक्त नाम का मूलगुण कहते हैं ॥६-७॥ एकबार त्राहार करने से अनादिक की दुराशा नष्ट हो जाती है और योगियों का महान् संतोप तपश्चरण के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त हो जाता है ॥=॥ इस एक भक्त व्रत का भंग करने से समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं गुणों के नाश होने से पाप उत्पन्न होता है और उस पाप से मनुष्यों को महा दुःख भोगने पड़ते हैं ॥६॥ यही समक्त कर मुनियों को तीत्र दाह वा ज्वर आदि के होने पर भी आहार के योग्य ऐसें एक समय को छोड़ कर दूसरी वार कभी जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥१०॥ यह एक भुकत वत विषयरूपी मछलियों के लिये जाल है, श्रेष्ठ तपश्चरण की वृद्धि का कारण है स्वर्ग मोच का मार्ग है आहार संज्ञा से दूर है और श्रुतज्ञान तथा महाध्यान के अंगभूत योग को उत्पन्न करने वाला है। इसलिए इच्छात्रों का त्याग करने वाले तपस्वियों को मोच प्राप्त करने के लिए इस एक भुक्त व्रत को अवश्य पालन करना चाहिये ॥११॥ ये अट्ठाईस मूलगुण सर्वोत्कृष्ट श्रीर सारभूत हैं तथा भगवान जिनेन्द्रदेव ने इनको तपश्चरण श्रादि समस्त महा योगों के श्राधारभृत यतलाये हैं ॥१२॥ समस्त उत्तरगुणों की प्राप्ति के लिये ये गुण मूलहर हैं मूल कारण हैं और समस्त पुरुपार्थों की सिद्धि करने वाले हैं इसलिए बुद्धिमानों की कंठगत प्राण होने पर भी इनका मा० टो०

我我我还

।।(७३॥ मृत्रभव मोकल्या वृद्धेः सर्वार्थिमिद्धिदाः ॥ १३ ॥ कृत्सनोत्तरगुणा यस्माद्धीनाः मूलगुणैःसताम् । परं फलं न कुर्वन्ति मूलहीना यथाधिपाः ॥ १४ ॥ येत्रोत्तरगुणायाप्त्ये त्यजन्ति मूलसद्गुणान् । ते करांगुलिकोट्यर्थं छिदन्ति स्विशिरः राठाः ॥ १४ ॥ इमान्मृलगुणान्सर्वान् त्रिजगच्छ्रीसुखप्रदान् । साच्चो कृत्य गृहीत्वा जितसंघश्रुतसद्गुरून् ॥ १६ ॥ त्यजन्ति ते लमन्तेत्र दुःखं वाचामगोचरम् । अमुत्र व्यत्रगत्यादौ व्रतमंगोत्थपापतः ॥ १० ॥ इहैव चोत्तमाचार त्यकानां दुर्भियां युद्धेः । विधीयतेपमानं च सवत्राहो श्रुनामिव ॥ १८ ॥ मत्येति यमिनो नित्यं सर्वयत्नेन सर्वथा । सर्वत्र पालयन्त्यत्र विक्यान्मृलगुणान्परान् ॥ १६ ॥ श्रशांकनिर्मलान्सारान् स्वप्नेपि मा त्यजंतु च । घोरोपसर्ग-रोगाणैः पत्तमासादिपारणैः ॥ २० ॥ तथामूलगुणानां च न कर्तव्यो ह्यतिक्रमः । व्यति क्रमोप्यतीचारो नाचारः

त्याग कभी नहीं करना चाहिये ॥१३॥ जिस प्रकार मूलरहित वृत्तों पर कोई किसी प्रकार का फल नहीं लगता उसी प्रकार सज्जनों के मूलगुणों से रहित समस्त उत्तरगुण कभी फल देने वाले नहीं हो सकते ॥१४॥ जो मूर्ख उत्तरगुण प्राप्त करने के लिए मूलगुणों का त्याग कर देते हैं वे लोग श्रपने हाथ की करोड़ों उंगलियाँ बढ़ाने के लिए अपने मस्तक को काट डालते हैं ॥१५॥ ये मूलग्ण तीनों जगत की लक्मी और समस्त सुख देने वाले हैं ऐसे इन मूलगुणों को भगवान अरहंतदेव, संघ, श्रुत और सद्गुणों की साची पूर्वक ग्रहण कर के जो छोड़ देते हैं वे बत मंग होने के कारण उत्पन्न हुए पापों से वागी के अगोचर ऐसे महा दु:खों को प्राप्त होते हैं तथा परलोक में नरकादिक द्र्गतियों में महा दृ:ख भोगत हैं ॥१६-१७॥ जो मूर्च लोग उत्तम आचरणों का त्याग कर देते हैं उनके कुने के समान अपमान सर्वत्र बुद्धिमान लोग करते हैं ॥१=॥ यही समक कर मुनियों को सर्वोत्कृष्ट ये समस्त मृलगुण पूर्ण प्रयत्न के साथ सर्वत्र सर्वथा सदा पालन करते रहना चाहिये ॥१६॥ ये मूलगुण पन्द्रमा के समान निर्मल हैं और सर्वोत्कृष्ट हैं। इसलिये घोर उपसर्ग के आने पर वा रोगादिक के हो जाने पर अथवा पद्मोपवास मासोपवास की पारणा होने पर भी स्वप्न में भी इन मूलगुणों को कभी नहीं छोड़ना चाहिये ॥२०॥ इसी प्रकार इन मूलगुणों में न तो अतिक्रम लगाना चाहिये न ज्यतिक्रम लगाना चाहिये न अतिचार लगाना चाहिये और न अनाचार लगाना चाहिये ॥२१॥

भार्टा०

संयते किचत् ॥ २१ ॥ प्रहिंसादि व्रतानां च पडावववक कर्मणाम् । पालने या मनः शुद्धेर्हानिः सोति कमोयतः ॥ २२ ॥ पडावववक कर्त्तूणां महाव्रत धरात्मनाम् । विपयेष्वभिलापो यो जायते स व्यतिक्रमः ॥ २३ ॥ महाव्रतसिभ्त्यावश्यादि परिपालने । त्रालस्यं क्रियते यत्सोतीचारो व्रतदूपकः ॥ २४ ॥ व्रतावव्यकशीलानां भंगो योत्र दुरात्मिभः । विधीयते सधर्मघ्नोऽनाचारः श्वत्रसाधकः ॥ २४ ॥ एते दोषा हि चत्वारः सर्वमूलगुणात्मनाम् । सर्वथा यतिभित्त्याज्यायत्नेन मल कोरिणः ॥ २६ ॥ यतोमीभिश्चतुर्दोपैर्विक्वेमूलगुणा नृणाम् । दूपिता न फलंत्यत्र स्वर्मोत्तादौ महत्फलम् ॥ २७ ॥ त्रासमगुणिनधानान् स्वर्गमोत्तादिहेतून् गणपतिमुनिसेब्यांस्तीर्थनाथैः प्रणीतान् । दुरितितिभिरसूर्यान् धर्मवाद्धीन् महान्तो भजत निखिलयत्नात् मूल्संज्ञान् गुणौधान् ॥ २८ ॥

।|१७८॥

त्र्यहिंसादिक महात्रतों के पालन करने में तथा छहों त्र्यावश्यकों के पालन करने में जो मन की शुद्धता की हानि है उसकी अतिक्रम कहते हैं ॥२२॥ महावत पालन करने वालों को तथा छहों आवश्यक पालन करने वालों की जो विषयों में अभिलापा होना है उसको न्यतिक्रम कहते हैं ॥२३॥ महाव्रत समिति आवश्यक आदि के पालन करने में जो आलस करना है उसकी वर्तों में दोप लगाने वाला श्रतिचार कहते हैं ॥२४॥ दुरात्मा वा पापियों के द्वारा व्रत आवश्यक वा शीलों का जो भंग करना है वह धर्म को नाश करने वाला और नरक में पहुँचाने वाला अतिचार कहलाता है ॥२५॥ ये चारों दोप समस्त मूलगुणों में मल उत्पन्न करने वाले हैं इसलिये मुनियों को पूर्ण प्रयत्न कर के इनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥२६॥ क्योंकि इन चारों दोपों से समस्त मूल्गुण द्पित हो जाते हैं और फिर मनुष्यों को स्वर्ग मोचादिक के महाफल उन मूलगुणों से कभी प्राप्त नहीं हो सकते ॥२७॥ ये समस्त मूलगुण अनुपम गुणों के निधि हैं स्वर्ग मोन्न के कारण हैं, भगवान तीर्थं कर परमदेव ने इनका स्वरूप वतलाया है तथा गणधर देव और मुनिराज इनको पालन करते हैं, पापरूपी श्रंधकार को नाश करने के लिये ये सूर्य के समान हैं, धर्म के समुद्र हैं श्रोर सबमें उत्तम हैं। इसलिये महापुरुपों को अपने समस्त प्रयत्नों के साथ इनका पालन करना चाहिये ॥२=॥

nentil Ho Ho येऽसूनमूलगुणान् प्रमादरिक्ताः संपालयन्त्यन्वहं तेलोकत्रयसंभवांश्र्यरमान् सीख्योत्तमान् सद्गुणान् । संप्राप्यान् जिनेन्द्रचिक पद्वीं देवार्चनां केवलं ज्ञानं कर्मरिपून् निहत्य तपसा मोच् लभन्तेऽचिरान् ॥ २६ ॥ विज्ञायेतिफलं महत्रु यजनाः मोहारिमाहत्य च निर्वेदासिवरेण सार्द्ध मिललेलेव्मी कृटंबार्दिभः । दीचां मुक्तिसर्खां परार्थजननीं माद्ययमोद्याप्तये सर्वान् मूलगुणान्मलादिरिहतान् भोः पालयन्त्वन्वहम् ॥ ३० ॥ ये सर्वेपरमेष्ठिनोऽत्रपरमान् मूलोत्तराख्यान् गुणान् नित्यं यत्नपराभजन्ति यमिनामाचारयंत्यूर्जितान् व्याख्यान्त्येविगरा जगत्त्रयसतां

जो मुनि प्रमाद रहित होकर प्रतिदिन इन समस्त मूलगुणों का पालन करते हैं वे तीनों लोकों में उत्पन्न होने वाले परम और उत्तम सुखों को तथा उत्तम सद्गुणों को प्राप्त होते हैं फिर देवों के द्वारा पूज्य ऐसे चक्रवर्ती और तीर्थंकर के पद प्राप्त करते हैं तदनंतर तपरचरण कर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं और समस्त कर्मरूपी शत्रुत्रों को नाश कर शीव्र ही मोच प्राप्त कर लेते हैं ॥२८॥ इस प्रकार विद्वान लोगों को इन मूलगुणों को महा फल देने वाले समभ कर वैराग्य रूपी तलवार से मोहरूपी शत्रु को मार कर तथा लच्मी कुदुम्ब आदि सबका त्याग कर मोच प्राप्त करने के लिये मोचस्त्री की सखी थार सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली ऐसी जिन दीचा धारण करनी चाहिये और फिर उनको प्रतिदिन समस्त दोपों से रहित ऐसे ये समस्त मूलगुण पालन करने चाहिये ॥३०॥ इस संसार में जो जो अरहंत आनार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी प्रयत्नपूर्वक सर्वेत्कृष्ट मूलगुणों की वा उत्तरगुणों को प्रतिदिन पालन करते हैं वा इन्हीं सर्वोत्तम मूलोत्तर गुणों को मुनियों से पालन कराते हैं अथवा तीनों जगत के सज्जन पुरुषों को समस्त पुरुषायौं की सिद्धि के लिये अपनी वाणी से इन्हीं मुलोत्तर गुणों का व्याख्यान करते हैं उन समस्त परमेष्ठियों की में स्तुति करता हैं। वे समस्त परमेप्ठी मेरे लिये अपने समस्त उत्कृष्ट मूलगुणों को प्रदान

मु० प्र० ॥१८०॥ सर्वाथसंसिद्धये ते ये मूलगुणान् प्रदयुरिवलान् सारान्स्वकीयान् स्तुताः ॥ ३१॥

इति श्रीमुलाचार प्रदीपारुये महारक श्रीसकलकीर्ति विरचिते मूलगुणव्यावर्णने प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान् कायोत्सर्ग लोचा चेलन्त्वास्नान चित्रशयनादंतवन स्थितिमोजनैकमक्त वर्णनोनाम चतुर्शिधिकारः।

करें ॥३१॥

इस प्रकार आचार्य श्री सकतकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप में मूलगुणों के वर्णन में प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, लोच, अचेलकत्व, अस्नान, चितिरायन, अंदतधावन, स्थितिभोजन, एक भक्त को वर्णन करने वाला यह चौथा अधिकार समाप्त हुआ।



भा०टी०

## पंचमोधिकारः।



पंचानारप्रभावेन ये प्राप्तास्तार्थं कृच्छ्रियः । स्त्रनंतमिहमोपेता वंदे तेषां पदाम्बुजान् ॥१॥ क्रिजगन्नाथसंप्राध्यां गताः मिद्रगति हि ये । पंचानारेण तान् सिद्धान्तमाम्यन्तातिगान्परान् ॥२॥ येत्राचरन्तियत्तेनपंचानारान् शिवाप्तये । स्त्रान्तिरतित शिष्याणां तानाचार्यान्स्तुवेनिशम् ॥३॥ ये व्याख्यान्तिसतां सिष्ये संगैः पूर्वैः प्रकीर्णकैः । पंचानारानुपाध्यायान् तान्तमामिश्रुताप्तये ॥४॥ त्रिकालयोगयुक्ता येद्रिकंदरगुहादिषु । सोधयंत्य-

## पांचवां अधिकार।

पंचाचार के प्रभाव से ही जिन्होंने तीर्थंकर की परम लच्मी प्राप्त की है, और जो अनंत महिमा से विभूपित हैं ऐसे अरहंत भगवान के चरण कमलों को में नमस्कार करता हूं ॥१॥ तीनों लोकों के स्वामी तीर्थंकर भी जिनकी स्तुति करते हैं और जो इन पंचाचारों के प्रभाव से ही सिद्ध गित की प्राप्त हुए हैं ऐसे सर्वोदकृष्ट अनंत सिद्धों को में नमस्कार करता हूँ ॥२॥ जो आचार्य मोच प्राप्त करने के लिए प्रयत्न पूर्वक पंचाचारों का पालन करते हैं तथा शिष्यों से प्रतिदिन पालन कराते हैं उन आगार्यों की भी में स्तुति करता हूं ॥३॥ जो उपाध्याय मोच प्राप्त करने के लिये अंग पूर्व और प्रकीर्णकों के द्वारा पंचाचारों का व्याख्यान करते हैं उन उपाध्यायों को में अतुद्धान प्राप्त करने के लिये नमस्कार करता हूँ ॥३॥ विकाल योग धारण करने वाले जो मुनि पर्वत कंदरा वा गुफा में

118=511

स्० म

15वरा

ित्लाचारांस्तान्साधून् नोमिशक्तये ॥ ४॥ इत्यमून् शिरसा नत्वा पंच सत्परमेष्ठिनः । धृत्वा च स्वगुरूं श्चित्ते शिवाय न ।। ५॥ ५॥ पंचाचारान् प्रवच्यामि विश्वाचारप्रसिद्धये । मुनीनां स्वस्य वा नूनं समासेन शिवाय च ।। ५॥ दर्शनाचार एवाद्यो ज्ञानाचारस्ततोद्भृतः । चरित्राचार नामान्यस्तप त्राचार ऊर्जितः ॥ ॥ वीर्याचार इमे पंचाचाराः सर्वार्थसाधकाः । प्रोक्ताविद्ये जिनाधीशिमु नीनां मुक्तिसिद्धये ॥ ६॥ तेषामादौ प्रसिद्धं यंत्सम्यक्त्वं शुद्धिकारणम् । तद्वद्येहं समासेन निर्दोपं गुणभूषितम् ॥ १०॥ तिन्तसर्गाभिधं दृष्ट्यधिगमाख्यं ततोपरम् । इति द्वेषाजिनैः प्रोक्तंसम्यक्तवं भव्यदेहिनाम् ॥ ११॥ भव्यः पंचेन्द्रियःसंज्ञी यो भवाव्यतटाश्रितः । तस्यात्रकाललव्या यो जायतेनिश्चयोमहान् ॥ १२॥ जिनेन्द्रतत्त्वगुर्वादौ मुक्तिमागें स्वयं द्रुतम् । विनागुक्तपदेशादे

वैठ कर समस्त पंचाचारों को सिद्ध करते हैं उन साधुत्रों को मैं शक्ति प्राप्त करने कि लिए नमस्कार करता हूं ॥४॥ इस प्रकार पाँचों श्रेष्ठ परमेष्ठियों को मस्तक क्किका कर नमस्कार कर के तथा अपने गुरु और भगवान जिनेन्द्रदेव के मुख से प्रगट हुई सरस्वती देवी को अपने हृदय में विराजमान कर के तीनों लोकों में पंचाचारों की प्रसिद्धि करने के लिए तथा स्वयं मोच प्राप्त करने के लिए वा मुनियों को मोच की प्राप्ति होने के लिये में संचेष से पंचाचारों का निरूपण करता हूँ ॥६-७॥ दर्शनाचार ज्ञानाचार चारित्राचार तपत्राचार ऋौर वीर्याचार ये पाँच पंचाचार कहलाते हैं ये पंचाचार समस्त पुरुपार्थों की सिद्धि करने वाले हैं और समस्त तीर्थंकर परमदेवों ने मुनियों को मोच की प्राप्ति के लिये निरूपण किये हैं ॥=-६॥ इनमें भी सबसे प्रसिद्ध सम्यग्दर्शन है जो शुद्धि का कारण है, गुणों से सुशोभित है और दोपों से रहित है। ऐसे सम्यग्दर्शन को ही में सबसे पहले कहता हूँ ॥१०॥ भव्य जीवों के होने वाला यह सम्यग्दर्शन भगवान जिनेन्द्रदेव ने दो प्रकार का वतलाया है एक निसर्गज और दूसरा अधिगमज ॥११॥ जो भन्य जीव है, पंचेन्द्रिय है, संज्ञी है और संसार रूपी समुद्र के किनारे त्या लगा है उसके काल लच्धि मिलने पर जो देव शास्त्र गुरु में तत्वों में और मीच मार्ग में विना गुरु के उपदेश के बहुत शीघ्र स्वयं महा निश्चय हो जाता है उसको निसर्गज सम्यग्दर्शन कहते भा०टी०

ा:र=डा। ् गॅ० स० र्तिम्गं तिहार्शनम् ॥१३॥ तत्त्वदेवागमादीनां अवर्णनात्र या रुचिः । प्रादुर्भवित्यन्मार्गे सतामधिगमं हि तत् ॥१४॥ नधीपशिक्तं वायिकंमुक्तिद्वीवशीकरम् । वायोपशिमकं चिति त्रिविधं दर्शनं मतम् ॥१४॥ त्रायाश्चतुः कपाया प्रमन्नानुवंधंमद्यकाः । तिस्रोमिण्यात्वसम्यक्त्वमिश्रप्रकृतयोऽग्रुमाः ॥१६॥ त्रासां सत्विधानां प्रकृतीनां त्रांतरे मनाम् । ममस्तोपशिमनौपशिमकार्व्यं च दर्शनम् ॥१७॥ निःशेष व्ययोगेन वाथिकं वायते परम् । साचान्मुक्तियरं सामन्नभव्यानां च शाश्वतम् ॥१६॥ परणां हि प्रकृतीनामुद्यामावे नृष्णां सित । सित सम्यवत्वस्योदयोऽन्यिद्यन्त्रिन् वायोपशामिकाह्यम् ॥१६॥ एतित्विविधसम्यवत्वं मव्यानामिह केवलम् । प्रणीतं तीर्थनथिन न दूरामव्यदेहिन् नाम् ॥२०॥ जैनतत्त्वपदार्थेभ्यः सर्वद्योक्केभ्य एव हि । तत्त्वभ्यो नापरे तत्त्वपदार्थाः सृतृताः कचित् ॥२१॥

हैं ॥१२-१३॥ तस्त्र और देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को सुन कर जो मोचमार्ग में रुचि उत्पन्न होती है वह सज्जनों का आधगमज सम्यग्दर्शन कहलाता है ॥१४॥ अथवा औपशमिक, मुक्तिस्वी को नश में करने वाला चायिक छौर चायोपशमिक के भेद से इस सम्यग्दर्शन के तीन भेद हैं ॥१४॥ इस सम्यादर्शन की वात करने वाली मोहनीय कर्म की सात प्रकृति हैं मिथ्यात्व सम्यामिथ्यात्व और सम्यक्षकृति मिथ्यात्व ये तीन तो दर्शन मोहनीय की अशुभ प्रकृति हैं तथा अनंतानुवंधी क्रोध मान माया लोग ये चार चारित्र मोहनीय की प्रकृति हैं इन सातों प्रकृतियों का जब पूर्ण रूप से उपशम दीना है तब भन्य जीवों के खीपशमिक सम्यग्दर्शन होता है ॥१६-१७॥ तथा इन्हीं सातों प्रकृतियों का जब पूर्ण रूप से चय हो जाता है तब आसन भव्य जीवों को चायिक सम्यग्दर्शन होता है। यह चायिक सम्यन्दर्शन सावात मोच देने वाला है और प्रगट होने के बाद सदा बना रहता है ॥१=॥ इसी प्रकार सम्पक्षप्रकृति मिथ्यात्व को छोड़ कर बाकी की छहां प्रकृतियों के उदयाभावी चय होने पर तथा सचावस्थित इन्हीं छहीं प्रकृतियों के उपशम होने पर और सम्पक् प्रकृति मिथ्यात्व प्रकृति के उदय होने पर मनुष्यों के वायोपशिमक सम्यन्दर्शन होता है ॥१६॥ यह तीनों प्रकार का सम्यन्दर्शन केवल मन्य जीवों के ही होता है अभन्यों के नहीं। ऐसा भगवान जिनेन्द्रदेव ने कहा है। दूरभन्यों के भी यह तम्यादर्शन नहीं होता ॥२०॥ भगवान बीतराग सर्वज्ञ देव ने जो तत्त्व श्रार पदार्थ वतलाये हैं

ग्रह=३॥

भा०टी०

प्यर्द्भयोघानिहंत्रभ्योनिदेपिभ्यो जगत्सताम् । भुक्तिमुक्त्यादिदातारो नान्यदेवाः शुभप्रदाः ॥ २२ ॥ कैवल्यभाषि— ताद्धर्माद्यतिश्रावकगोचरात् । नापरोत्रोर्जितो धर्मो धर्मार्थं काममोत्तदः ॥ २३ ॥ विश्वसत्विहतेभ्योत्रनिप्रथभयोऽपरे परा । भवाव्धिं तरितुं तारियतुं न गुरवःचमाः ॥ २४ ॥ गत्नत्रयात्मकान्मार्गाज्जिनोक्तात्परमार्थतः । नापरो विश्यते जातु मोत्तमार्गिति निस्तुपः ॥ २४ ॥ जैनशासनतो नान्यत् शासनं शरणं सताम् । सुपात्रदानतो नान्यद् दानं स्वान्यहितंकरम् ॥ २६ ॥ द्विपद्भेदतपोभ्योऽन्यन्न तपः कर्मघात्वम् । जिनसिद्धातसूत्रभयो नान्यच्छास्त्रं

मु० प्रः

118=811

वे ही यथार्थ हैं उनसे भिन्न अन्य पदार्थ कभी यथार्थ नहीं हो सकते ॥२१॥ घातिया कर्मी को नाश करने वाले तथा अठारह दोगों से रहित भगवान अरहंतदेव ही देव हैं और वे ही जगत के समस्त सज्जन पुरुपों को भुक्ति और मुक्ति दे सकते हैं। उनके सिवाय अन्य कोई भी देव देव नहीं हो सकता और न वह भुक्ति मुक्ति दे सकता है। तथा भगवान अरहंतदेव के सिवाय अन्य कोई देव शुभप्रद नहीं हो सकता ॥२२॥ भगवान अरहंतदेव ने जो मुनि और श्रावकों का धर्म निरूपण किया है वही धर्म अर्थ काम मोच इन पुरुपार्थी को देने वाला सर्वोत्कृष्ट धर्म है इसके सिवाय अन्य कोई धर्म नहीं हो सकता और न अन्य कोई धर्म पुरुपार्थीं को दे सकता है ॥२३॥ समस्त जीवों का हित करने वाले दिगम्बर गुरु हीं उत्कृष्ट गुरु है और वे ही इस संसार रूपी समुद्र से पार हो सकते हैं तथा द्सरों को पार कर सकते हैं। दिगम्बर गुरुओं के सिवाय अन्य कोई गुरु नहीं हो सकता है वा न अन्य किसी को पार कर सकता है ॥२४॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने मोच का मार्ग रत्नत्रय स्वरूप वतलाया है परमार्थ से वही मोच का मार्ग है यौर वही निर्दोष है उसके सिंवाय अन्य कोई भी निर्दोष और यथार्थ मोच का मार्ग नहीं है ॥२४॥ यह जैन शासन ही सज्जनों को शरण लेने योग्य उत्तम शासन है। इसके सिवाय अन्य कोई शासन शरण लेने योग्य नहीं है। अपना और दूसरों का हित करने वाला सुपात्र दान ही दान है इसके सिवाय अन्य कोई दान हित करने वाला नहीं है ॥२६॥ वारह प्रकार का तपश्ररण ही कर्मी को नाश करने वाला तरश्ररण है। इसके सिवाय अन्य कोई तपश्ररण कर्मी को नाश करने वाला

HXZXII

K.Y.K.Y.K.Y.K.Y.

が大きな人気が大きな人気が大きな人

न मनुनम् ॥२७॥ इत्यायपर धर्माणां जिनोक्तानां महीतने । प्रामाण्यपुरुपायच्य श्रद्धानं वुधसत्तमेः ॥२६॥ श्रियनं या रुपिशित्ते निश्चयो योथयामहान् । तत्सर्यं दृष्टि कल्प दुमस्य स्यान्मूलकारणम् ॥२६॥ श्रथ तेपां तत्त्वानां श्रद्धानेनात्र लभ्यते । निर्मलं दर्शनं तानि तत्त्वान्येव दिशाम्यहम् ॥३०॥ जीवाजीवास्त्रवा वधः संबरो निर्मरा परा । मोत्तोम् नि सुत्तत्वानि भाषितानि जिनाधिषः ॥३१॥ मुक्त संसारिभेदाभ्याद्धिषाजीवा जिनेमताः । मुक्ता भेदविनिष्कान्ताः पडिवधाभववर्तिनः ॥३२॥ श्रष्टिकर्मवपुमुक्ता दिन्याष्टगुणभूषिताः । लोकाश्रिरियरायासाः सिद्धाः स्युरन्तवर्जिताः ॥३३॥ पृथ्वयत्तेजोमक्काया वनस्पत्यंगिनस्त्रसाः । एते संसारिणो द्विया जावजातयः ॥३४॥ पृथ्वी वालुकातास्रमयास्त्रिपुपसीसकौ । सूप्यं सुवर्णमेवाथ हरितालं मनः

नहीं है। जिन सिद्धांत और जिन सूत्र ही यथार्थ शास्त्र है। इनके सिवाय अन्य कोई शास्त्र यथार्थ नहीं है ॥२७॥ इस संसार में पुरुष के प्रमाण होने से उसके वचन प्रमाण माने जाते हैं। भगवान जिनेन्द्रदेव वीतराग चीर सर्वज्ञ हैं चताएवं सर्वोत्कृष्ट प्रमाण हैं। इसलिये उत्तम पुरुष उन्हीं के कहे हुए धर्म का अद्वान करते हैं उसी में रुचि करते हैं और अपने हृद्य में उसी का महान् निश्चय फरते हैं। इसके सिवाय अन्य धर्म का वे कभी अद्वान नहीं करते । इस प्रकार के अद्वान में सम्य।दर्शन रूपी कल्पवृत्त ही मुल कारण समभना चाहिये। अर्थात् ऐसा श्रद्धांन होना ही सम्यग्दर्शन है अथवा सम्यग्दर्शन के होने से ही एसा श्रद्धान होता है ॥२=-२६॥ इस संसार में तत्त्वों का श्रद्धान करने से ही निर्मल सम्यग्दर्शन होता है इसलिये अब हम उन तत्त्वों का ही स्वरूप निरूपण करते हैं ॥३०॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने जीव, थजीव, आसव, वंध, संधर, निर्जरा और मोच ये सात तत्त्व वतलाये हैं ॥३१॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने मुक्त खार संसारी के भेद से जीवों के दो भेद वतलाये हैं। इनमें भी मुक्त जीवों में कोई भेद नहीं है सव समान हैं। तथा संसारी जीवों के छह भेद हैं ॥३२॥ जो ज्ञानावरण व्यादि व्याठों कमों से रहित हैं सम्यक्त आदि आठों दिव्य गुणों से सुशोभित हैं और लोक शिखर पर विराजमान हैं उनको सिद्ध कहते हैं। ऐसे सिद्ध अनंतानंत हैं ॥३३॥ पृथिवीकायिक जलकायिक अग्निकायिक वायुकायिक वनसानिकायिक थीर वस के भेद से संसारी जीवों के छह भेद समक्रना चाहिये ॥३४॥ पृथिवी, बालू, नांपा, लोडा, रांगा, सीसा, चाँदी, सीना, इरताल, मनशिल, हिंगुल, सस्पंक, सुरमा, अमरक,

118=211

では、対象を表現を表現を表現を

考なられ

शिलाः ॥ ३४ ॥ हिंगुलं सस्यकं वांजनमश्रकोश्रवालुकाः । लवगां चेति भेदाः स्युम् दुपृथ्व्या हि घोडशः ॥ ३६ ॥ शर्करा उपल वर्षा शिला प्रवालकायिकाः । कर्कतन मिणिश्चांकोरूजकः स्फटिकोमिणः ॥ ३७॥ पदारागोथवैद्धर्य-श्रन्द्रप्रमश्च चन्दनः । जलकान्तो वकः सूर्यकान्तोमरकतोमणिः ॥ ३८॥ मोचोमस्रणपाणाणे कचिराख्योमणिः रफुटम् । अमीभेदाः वुधैर्ज्ञे याखरपृष्ट्या हि विंशतिः ॥ ३६॥ पद्त्रिंशत्स्युरिमे भेदाः स्थूलपृष्ट्यंगिना भुवि । सुदमाः पृथ्व्यंगिनो इोयाः से सर्वत्र जिनागमात् ॥ ४०॥ पृथ्व्यष्ट पंच मेर्वाद्या पर्वतः सकला भुवि । द्वीप वेदी विमाना हि प्रतोली तोरणाश्च ये ॥ ४१ ॥ जम्बूशाल्मलि चैत्यद्रमास्तूपभवनाद्यः । कल्पवृत्ताः खरा विक्नेत्वो तेष्त्रन्तर्भवन्ति ते ॥ ४२ ॥ ज्ञात्वेति पृथिवीकायान्खननायौः शिवार्थिभिः । तेषां जातु न कर्तव्या स्वेनान्येन विराधना ॥ ४३ ॥ अवस्यायजलं पश्चिमरात्रिपतितं हिमम् । महिकाख्यजलं धूमाकारं हरज्जलं

大学が大学大学大学大学大学 अअवालुका, लवण ये सोलह कोमल पृथ्वी के भेद हैं ॥३५-३६॥ कठिन वालू, पत्थर के गोल इकड़े, वज (हीरा) वड़ी शिला, प्रवाल वा मूंगा, गोमेदमिण, पुलक मिण (प्रवाल के समान) रूजक (राजवर्त मिर्ण) स्फटिक मिण, पद्मरागमिण, वैडूर्यमिण, चन्द्रप्रभमिण, चन्द्रनमिण, जलकांतमिण, पुष्परागमिण, सूर्यकांतमिण, मरकतमिण, नीलमिण, विद्रुममिण और रुचिरमिण। बुद्धिमानों को ये वीस भेद कठिन पृथ्वी के समऋने चाहिये ॥३७-३६॥ ये छत्तीस भेद पृथ्वीकायिक स्थूल जीवों के समभने चाहिये। तथा पृथ्वीकायिक सदम जीव आकाश में सब जगह फैले हुये हैं ऐसा जैन शास्त्रों में कहा है ॥४०॥ आठों पृथिवी पाँचों मेरु पर्वत द्वीप वेदी विमान प्रतोली (गली ) तोरण, जम्बू शाल्मिल, चैत्यवृत्त, भवन कल्पवृत्त त्रादि कठिन प्रकार की पृथ्वी सब इसी में अंतर्भृत समभानी चाहिये ॥४१-४२॥ यही समभ कर मोच की इच्छा करने वाले पुरुषों को खोद पीट कर पृथिवीकायिक जीवों की विराधना न तो स्वयं करनी चाहिये और न किसी दूसरे से करानी चाहिये ॥४३॥ वरफ का पानी, पिछली रात में पड़ी हुई श्रोस, तुपार, भाफ का पानी, हरज्जल, बड़ी बूंदें, छोटी बूंदें, शुद्ध पानी, चनद्रकांत मिण से उत्पन्न होने वाला पानी जमाई हुई नरफ का पानी पनोदक, धनाकार,

मृठ ४०

॥१८७॥

ततः ॥ १४ ॥ स्थूलिबन्दुयुतं वागु जलं गुढोदकं तथा । चन्द्रकान्तभवं नीरं सामान्यं नीहारादिजम् ॥ ४४ ॥ पनोदकं पनाकारं हृदाञ्चिपनवातजम् । वा मेघोद्भविम त्याद्या ज्ञेया अपकायिकांगिनः ॥४६॥ सरित्सागरमेघोत्थाः पूपनिर्मर भूस्थिता । चन्द्रकान्तादिजा अत्रेवान्तर्भवाजलांगिनः ॥ ४७ ॥ इति ज्ञात्वा सदामीपां रज्ञा कार्या प्रयत्नतः । पादादिनालनेर्जातु न हिस्याः सर्वया वृधेः ॥ ४४ ॥ ज्वालांगारमथार्चिमु मु रः गुष्याग्निसंज्ञकः । सूर्यकान्तादिजोग्नः सामान्य इत्यग्निकायिकः ॥ ४६ ॥ नंदीक्वरादि चैत्यालय धूमकु डिकानलाः । मुकटागन्यादयो स्वान्तभवन्त्यग्निकायिका ॥ ४० ॥ इत्यग्निकायिकान् ज्ञात्वा मीपारोगादिशान्तये । हिंसा कचिन्न कार्या ज्वालनविष्यापनादिभिः ॥ ४१ ॥ वातःसामान्यरूपश्चोभ्द्रमः अध्य व्रजन महत् । उत्कलिमेंडलिर्वायुः पृथ्वीलग्नो

सरोवर समुद्र आदि का पानी घतवात का पानी, वादल से वरसा हुआ पानी आदि सव तरह का पानी अपकायिक जीवमय ही सममना चाहिये ॥४४-४६॥ नदी समुद्र का पानी, मेघों का वरसा पानी, कुए वा निर्भरने का पानी, पृथ्वी के भीतर रहने वाला पानी, चन्द्रकांत मिण से निकला हुआ पानी इनके जलकायिक जीव सब इन्हीं में अंतर्भुत समकना चाहिये ॥४७॥ यही समक्ष कर बुद्धिमान पुरुपों को प्रयत्न पूर्वक इनकी रचा करनी चाहिये और पदप्रचालन आदि के द्वारा इन जीवों की हिंसा कभी नहीं करनी चाहिये ॥४=॥ ज्वाला, श्रंगार, ज्वाल का प्रकाश, वारीक कोयलों के फुलिंगे, शुद्ध अग्नि, सूर्यकांत से उत्पन्न हुई अग्नि इत्यादि सामान्य अग्नि अग्निकायिक जीव विशिष्ट है ॥४६॥ नंदी भर दीप के नंत्यालयों में रक्खे हुये भूप कुंड की अग्नि अग्निकमार देवों के मुकुट की अग्नि में रहने वाले अग्निकायिक जीव सब इसी में अंतभूत समभने चाहिये ॥५०॥ इस प्रकार अग्नि-काणिक जीवां की समक्त कर किसी रोग की शांत करने के लिये भी अग्नि की जला कर वा चुका कर अग्निकायिक जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिये ॥४१॥ सामान्य वायु को बात कहते हैं, ऊपर की वाने वाली वायु को उम्द्रम कहते हैं, गोलाकार घूमते हुये वायु को उत्कलि वायु कहते हैं पृथ्वी से सग कर यहाने वाले वायु को गुजावात कहते हैं युद्धादिकों को तोड़ देने वाला नहानात कहलाता

मु० प्र० धरुडा। भूगन ज्ञेत ॥ ४२ ॥ गुंजामरूनमहावातो वृद्धादि भंगकारकः । घनवातश्च तन्वाख्यो व्यंजनादि कृतीयवा ॥१२॥ उद्दर्श्याविधभूस्थानविमानाधार वायवः । अत्र वान्तभवा होयाः भवनस्थादिकाखिलाः ॥ ४४ ॥ इमान वालांगिना मत्वा जात्वमीपां विराधना । न विधेया महादाहे वालादिकरणेवु घैः ॥ ४४ ॥ मूलाग्रपौरवीजाः कंदरकंधवीज— मंजकाः । वीज वीजरुहां एते कंदाचारोहसंभवा ॥१६॥ जीवाः सन्मूर्छिमा मूलाग्रभावेपिसमुद्भवाः । प्रत्येककायिका जीवा श्वनंतकायदेशिनः ॥ ४० ॥ कंदम्लांगिनस्त्वक्स्कधः पत्रं कुसुमंफलम् । प्रवालं गुच्छकायश्च गुल्मं वल्लीव- णान्यथ ॥ ४० ॥ पर्वकाया इमे होयाः पृथ्वीतोयादिसंभवाः । विना वीजन नानां भेदा वनस्पतिकायिकाः ॥४६॥ सेवालं पण्कं भूमिगतसेवालमेव हि । कवगं नाम भृंगालं वकच्छन्न हरिप्रभम् ॥ ६० ॥ कुहणाख्यंस्थिताहारकं जिहादिस्थपुष्पिका । एतेत्र वादरा होया श्चनन्तकायिका वृद्धेः ॥ ६१ ॥ पृथ्वयप्तेजोमरुज्जीवाः सूद्भादण्ड्याय-

है। घतवात तनुवात पंचा त्रादि से उत्पन्न किया हुन्या वायु, पेट में भरा हुन्या वायु, पृथ्वी समुद्र विमान शादि को आश्रय देने वाला वायु तथा भवनों में रहने वाला वायु सब सामान्य वायु में अंतभू त है ॥५२-५४॥ यह सब वायु वात्कायिक जीवम्य है । यही सम्भ कर बुद्धिमान पुरुषों को महा दाह. होने पर भी वासु को उत्पन्न कर वातकायिक जीवों की विराधना नहीं करनी चाहिये ।। पूर्वाज, अग्रवीज, पर्ववीज, कंदवीज स्कंध बीज बीजरूह ये सब कंदादिक से उत्पन्न होने वाले वनस्पतिकायिक जीव हैं। इनके सिवाय सम्मूर्च्छन जीव हैं जो मूलादिक का अभाव होने पर भी उत्पन्न हो जाते हैं। इनमें से कोई प्रत्येक कायिक हैं और कोई अनंतकाय हैं ॥५६-५७॥ कंदः मूल त्वक् (छाल) स्कंध पत्र कुसुम फल नया कोंपल, गुच्छ गुल्म वेल तुगा आदि सब अनंतकायिक हैं। तथा विना वील के पृथ्वी जल आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के पर्व कायिक हैं जो अनंतकाय कहलाते हैं ॥५=-५६॥ सेवाल, पणक, भृमिगत, सैवाल कवंग शृंगाल वकछत्र हरिप्रम कुहण स्थिताहारक जिहादि पुष्पिका ये सब बादर अनंतकाय हैं ऐसा विद्वानों को समभ लेना चाहिये ॥६०-६१॥ पृथ्वीकारिक, जलकायिक, अन्निकायिक और वायुकायिक मूच्म जीव दृष्टि के अगोचर होते हैं और भा०टो०

113=511 No 20 गानराः । शंतुलस्यात्र्यसंख्यातभागप्रमयपुर्वताः । ॥ ६२ ॥ सर्वत्र द्विविधा तथा जलस्यलनभोखिले । सर्वेवन-स्पित्रगणिनः प्रत्येकेतृरात्मकाः ॥ ६३ ॥ येपां गृहसिरासंधिपवीणि स्युरहीरकम् । समभगं तथा छेद्रुरहं च विद्यते मुचि ॥ ६४ ॥ माधारणरारीरास्तेत्रानस्त जीवसंकुलाः । एतेभ्यो विपरीता ये ते प्रत्येकांगिनोमताः ॥ ६४ ॥ यत्रं को स्रियते तत्र मियन्तेनन्तदेष्टिनः । यत्रेको जायते तत्र जायन्तेनन्तद्वायिकाः ॥ ६६ ॥ अतोऽत्रेते जिनैः प्रोत्ताः जीवा त्रानन्तकायिकाः । भिव सार्थक नामानोऽनन्तप्राणिमयाः स्फुटम् ॥ ६७ ॥ अन्नन्तैः प्राणिभि वैश्व महामिष्यापपृरितैः । त्रमत्वं जातु न प्राप्तं नित्यास्तेनन्तकायिकाः ॥ ६८ ॥ जम्बूदीपे यथाकृतं भरतं भरते भवेत् । कौरालः कौरालेऽयोध्यायोध्यायां गृहपंक्तयः ॥ ६६ ॥ तथा स्कंघा त्र्यसंख्याता लोकमात्रा भवन्ति वै । एकैकिस्मिन् पृथक् स्कंघे प्रोदिता ग्रंदरा जिनैः ॥ ५० ॥ असंख्यलोकमात्राद्यके किस्मिन्नंडरे तथा । आवासाः स्युरसंख्यात-

उनका शरीर अंगुल के असंख्यान में भाग प्रमाण होता है ॥६२॥ वनस्पतिकायिक सदम और स्थूल दोनों प्रकार के जीव जल स्थल और आकाश आदि सब स्थानों में भरे हुये हैं। इनमें से कुछ प्रत्येक यनस्पति हैं और कुछ साधारण हैं ॥६३॥ जिनकी सिरा संधि पर्वे आदि गूढ़ हैं दिखाई नहीं देते तोड़ने सं जिनका भंग समान होता है और जो काटने पर भी उत्पन्न हो जाते हैं। उनको साधारण शरीर कहते हैं ऐसे साधारण शरीर अनंत जीवों से भरे हुए होते हैं। इनसे जो विपरीत हैं अर्थात् जिनका सिरा यंधि प्रगट हो गया है और तोड़ने से जिनका सममंग नहीं होता उनको प्रत्येक कहते हैं ॥६४-६५॥ एक जीव के मरने पर जहाँ अनंत जीव मर जाँय और एक जीव के उत्पन्न होने पर जहाँ पर अनंत जीव उत्पन्न हो जाँय ऐसे जीवों को भगवान जिनेन्द्रदेव ने अनंतकाय वतलाया है। उनमें का एक एक शरीर अनंत जीव स्वरूप होता है इसलिये वे अनंतकाय इस सार्थक नाम को धारण करते हैं ॥६६-६७॥ महा मिश्यात्व के पाप से परिपूर्ण हुए जिन अनंत जीवों ने आज तक बस पर्याय नहीं पाई है उनको नित्य अनंतकायिक कहते हैं ॥६=॥ जिस प्रकार जम्बू द्वीप में भरत चोत्रादिक चोत्र हैं भरत चेत्र में कोराल आदि देश हैं, कोशलदेश में अयोध्या आदि नगर हैं और अयोध्या आदि नगरों में परों की पंक्तियाँ हैं उसी प्रकार इस संसार में असंख्यात लोक प्रमाण स्कंध हैं। एक एक स्कंध में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर हैं। एक एक अंडर में असंख्यान लोक प्रमाण आवास है एक एक आवास

॥१८६॥

भा॰टी॰

भे० प्र०

लोकतुल्या न संशयः ॥ ७१ ॥ एकेकिस्मिन् किलावासे मता पुलवयो वुधैः । असंख्यलोकमाना यैकेकिस्मिन् पुलवो भिव ।। ७२ ॥ शरीराणि ग्रासंख्येय लोकमानानि संति च । एकेकिस्मिन्निकोतस्य शरीरे जंतवः स्फुटम् ॥७३॥ श्रातीत फालिसिद्धेभ्यः सर्वानन्तेभ्य एव हि । प्रोक्ता स्तीर्थकरै रागमेत्रानन्तगुणापरे ॥ ७४ ॥ इत्यादीन् स्थावरान् पंचियान् विज्ञाययोगिभिः । प्रयत्नेन द्या कार्या मीषां वाक्षायमानसैः ॥ ७४ ॥ सकला विकलाश्चिति द्विधा जीवास्त्रसामताः । विकला द्वित्रितुर्याचाः शेषा हि सकलेन्द्रियाः ॥ ७६ ॥ क्रमयः शुक्तिकाः शंखा कपर्वकाश्च वालकाः । जलकोयाः श्रुते हो या द्वीन्द्रिया द्वीन्द्रियान्विताः ॥ ७७ ॥ कुंथवोवृश्चिका यूकामत्कुणश्चिपपीलिकाः । उदेहिकाया गोपानिकास्त्रीन्द्रियशरीरिणः ॥ ७८ ॥ श्रमरामशका दंशाः पतंगामधुमिन्तका । कीटका मिन्नकायाश्च नतुरिन्द्रियजातयः ॥ ७६ ॥ जलस्थलनभोगामिनस्तिर्थं चोनराः सुराः । नारकाः सकलाः प्रोक्ता जीवाः पंचेन्द्रियाः

में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी हैं। एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण शरीर हैं तथा उस एक एक निगोत शरीर में अतीत काल के समस्त अनंतानंत सिद्धों से अनंतगुणे जीव हैं ऐसा भगवान जिनेन्द्रदेव ने आगम में वतलाया है ॥६६—७४॥ मुनियों को इस प्रकार स्थावरों के पाँचों भेद समक्त कर मन वचन काय से प्रयत्नपूर्वक उन सब जीवों की दया करनी चाहिये ॥७५॥ दो इन्द्रिय तेइन्द्रिय पंचेन्द्रिय जीवों को त्रस कहते हैं । उनके दो भेद हैं एक विकलेन्द्रिय और दूसरा सकलेन्द्रिय पंचेन्द्रिय जीवों को त्रस कलेन्द्रिय कहते हैं और पंचेन्द्रिय जीवों को सकलेन्द्रिय कहते हैं ॥७६॥ लट, सीप, शांख, जोंक, लीक आदि जीवों के स्पर्शन और रसना दो इन्द्रिय कहते हैं ॥७६॥ लट, सीप, शांख, जोंक, लीक आदि जीवों के स्पर्शन और रसना दो इन्द्रिय हैं इसलिये इन जीवों को दो इन्द्रिय कहते हैं ॥७७॥ कुंथु, बीक्चू, जूं, खटमल, चीटी, उद्दे हिका, गोपानिका आदि जीवों के स्पर्शन रसना घाण ये तीन इन्द्रियाँ हैं इसलिये इनको तेइन्द्रिय कहते हैं ॥७०॥ मारा, मच्छर, डांस, पतंगा, मधुमक्खी, मक्खी, दीपक पर पद्दने वाले जीवों के स्पर्शन रसना घाण, और चज्ज इन्द्रियाँ हैं इसलिये इनको चौइन्द्रिय कहते हैं ॥७६॥ मगर मच्छ आदि जलनर, कन्तर आदि नमचर और गाय भेंस आदि स्थलचर जीव पंचेन्द्रिय हैं मनुष्य देव और समस्त

मुट अव ग्रह्शा

भूते ॥ द० ॥ प्रश्यक्तिमहत्सांया लहाणां सप्तसप्त च । नित्येत्तरिनकोताः किलवनस्पतयोदश ॥ द१ ॥ दिदिसनप्रमा दित्रि चतुरनाः प्रयक्षुयुः । तिर्यं चो नारकालनाणां चत्वारः प्रयक्षुयुक् ॥ द२ ॥ दिसप्तलन्नसंख्यनां आर्यम्लेच्छान्तिला नराः । इति सर्वा ग लन्नणामशीतिश्चतुहत्तराः ॥ द३ ॥ दृत्यंविश्वांगि जातीः सम्यग्निहृत्य जिनागमान् । ततः सतां द्यासिध्यं वन्त्ये कुलानिदेहिनाम् ॥ द४ ॥ प्रथ्वोनांक्रलकोटी लन्नाणां द्वाविशति स्फुटम् । अप्कायिकांगिनां सप्तव्यवचानलदेहिनाम् ॥ द४ ॥ महतां कुल कोटीलन्नाणि सप्तकुलानि व । कोटीलन्नाणि चाप्टाविशतिहित्तिनाम् ॥ द६ ॥ द्वीन्द्रयाणां तथा त्रीन्द्रियाणां तुर्येन्द्रियात्मनाम् । कोटीशतसहस्राणिन्यपत्त्राच्छी नवकमान् ॥ द७ ॥ अप्चरोणां नभोगामिनां किलाद्ध त्रयोदश । द्वादशैवकमात्सन्ति लन्नाणि

नारकी जीव भी पंचेन्द्रिय हैं ऐसा शास्त्रों में कहा है ॥=०॥ इनमें से पृथ्वीकायिक जलकायिक वायु-कायिक और अग्निकायिक जीवों की सात सात लाख योनियाँ हैं। नित्यनिगोत और इतरनिगोत की भी सात सात लाख योनियाँ हैं वनस्पतिकायिक की दश लाख योनियाँ हैं दोइन्द्रिय की दो लाख तेइन्द्रिय की दो लाख और चौइन्द्रिय की दो लाख योनियाँ हैं। देवों की चार लाख, तिर्यंचों की नार लाख, और नारिकयों की चार लाख योनियाँ हैं तथा आर्य और म्लेच्छ के भेद से दोनों प्रकार के मनुष्यों की चौदह लाख योनियाँ हैं। इस प्रकार समस्त जीवों की चौरासी लाख योनियाँ हैं ॥=१-=३॥ इस प्रकार जैन शास्त्रों के ब्रानुसार समस्त जीवों की जातियों का स्वरूप वतलाया ब्राव यागे सज्जनों को दया पालन करने के लिये जीवों के कुल बतलाये हैं ॥≈४॥ पृथ्वीकायिक जीवों के वाईस लाख करोड़, जलकायिक जीवों के सात लाख करोड़, अग्निकायिक जीवों के तीन लाख करोड़, वायुकायिक जीवों के सान लाख करोड़ और वनस्पतिकायिक जीवों के अहाईस लाख करोड़ कुल हैं। दीम्निद्रय बीचों के सात लाख करोड़, तेड़न्द्रिय जीवों के ब्याठ लाख करोड़ चौंड्निद्रय जीवों के नी लाख करोड़ कुल है ॥=५-=७॥ जलनर जीवों के साढ़े वारह लाख करोड़, नुभूचर जीवों के वारह लाल फरीड़ कुल है ॥==॥ चतुणदों के दश लाख करोड़ कुल हैं नारिकयों के पुच्चीस लाख करोड़

मृञ प्रव

1153311

कुलकोटयः ॥ दद्र ॥ दशैव कोटि लचाणि चतुष्परांकुलानि च । पंचविंशितकोटीलचाणिनारकदेहिनाम् ॥ द६ ॥ स्युः पिंद्वशितकोटीलचाणि देव कुलानि च । नवैव कोटि लचाणिह्युरः सपितमां सुविः ॥ ६० ॥ कुलान्यत्र— मनुप्याणामार्यम्लेचलगात्मनाम् । द्विसप्तकोटिलचाणि सर्वेपामितिजन्मिनाम् ॥ ६१ ॥ एकैव कोटि कोटीसार्द्यानवित नेवाधिका । कोटीशतसहस्त्राणि कुलसंख्याजिनोदिता ॥ ६२ ॥ इति जाति कुलान्यत्रगुणस्थानानिमार्गणाः । सम्यिवद्याय जीवानांश्रुते कार्या द्या न्वहम् ॥ ६३ ॥ जीवतत्त्वंनिरूप्येदं प्रसिद्धागमभापया । सतां ब्रुवे समासेनाधुनाध्यात्मसुभापया ॥ ६४ ॥ द्रव्यभावात्मकैःप्राणैर्जीविताः प्राग्यतोगिनः । जीविन्त च तथा जीविष्यन्ति जीवास्ततोमताः ॥ ६४ ॥ केवलज्ञानटानेत्राः कर्यभोक्तृत्वर्वर्जताः । उत्पत्तिमरणातीताः वधमोचातिगा सुवि ॥६६॥ श्रमंख्यातप्रदेशा सर्वेऽमूर्ताः सिद्धसित्रभाः । साह्यवागुणयोगेनिन्यचयेनांगिनः स्मृतोः ॥ ६७ ॥ युक्त्या मत्यादिभि

कुल हैं देवों के छन्वीस लाख करोड़ कुल हैं और सरीसर्पी के नौ लाख करोड़ कुल हैं ॥=६—६०॥ आर्य म्लेच्छ और विद्याधरों के मौदह लाख करोड़ कुल हैं ॥६१॥ इस प्रकार समस्त जीवों के कुलों की संख्या एकसी साड़ेनिन्यानवे लाख करोड़ होती हैं। इस प्रकार मगवान जिनेन्द्रदेव ने इनके कुल वतलाये हैं ॥६२॥ इस प्रकार जीवों की जाति कुल गुणस्थान और मार्गणाओं को शास्त्रों के अनुसार अच्छी तरह जान कर प्रतिदिन जीवों की द्या करनी चाहिये ॥६३॥ इस प्रकार आगम की प्रसिद्ध भाषा के अनुसार जीव तक्व का स्वरूप कहा अब आगे सज्जनों के लिए अध्यात्म भाषा के द्वारा संचेप से जीव का स्वरूप कहते हैं ॥६४॥ जो प्राणी द्रच्य प्राण और भाव प्राणों के द्वारा पहले जीवित थे, अब जीवित हैं और आगे जीवित रहेंगे उनको जीव कहते हैं ॥६५॥ निश्चय नय से देखा जाय तो समस्त जीव केवलज्ञान और केवलदर्शन को धारण करने वाले हैं कर्तृ व्य और भोकृत्व दोनों से रहित हैं जन्म मरण से रहित हैं वंध मोच से रहित हैं असंख्यात प्रदेशी हैं और सिद्ध के समान सब अमृत्ते हैं तथा आत्म गुणों के समान होने से सब समान हैं। इस प्रकार निश्चय नय जीवों का स्वरूप है ॥६६—६७॥ इसी प्रकार गणधरादिक देवों ने ज्यवहार नय से जीवों का स्वरूप मिनज़न श्रुतज्ञान

भार्टी०

ए० प्रव

गाइस्था-

भानिभ्यपुरार्शक्यवृद्दानीः । कर्मणां कर्ष्ट भोकारो वंधमोविधायिनः ॥ ६८ ॥ चतुर्गतिमतामुर्ताः सुलदुः लादिभोगिनः । क्यवहारनयेनात्र प्रोक्ता जीवा गणाधिषैः ॥ ६६ ॥ रूप्यरूषिप्रकाराभ्यामजीवाद्विधिधामताः । चतुर्द्धी पुद्गुला- कृषिण्यरचरकंधादिभेदतः ॥ १०० ॥ स्कंधास्थाः स्कंधदेशास्य स्कंधप्रदेशपुद्गलाः । श्रणवः पुद्गला अत्रत्युक्ता- जिनेदचतुर्विधाः ॥ १०१ ॥ सर्वः स्कंधः सभेद्य्यवहण्द्भवङ्गितः । स्कंधस्याद्धे वुधेककः स्कंधदेशोजिनागमे ॥ २॥ तस्याद्धाद्धेन संजातोद्वण्पूर्यन्तभेदभाक् । स्कंधप्रदेशएवाविभागी स्याद्धः पुद्गलः ॥ ३ ॥ जीवितं मरणं दुः सं युवं देहिद्यान्तमे । जीवानां पुद्गलाः कुर्युः कर्मवंधाय प्रवृद्द् ॥ ४ ॥ धर्मोऽधर्मो नभः कालः इमेरूपादिवर्जिताः । र्जावपुद्गलयो लोके निष्कर्याः सहकारिणः ॥ ४ ॥ सहकारीगतीधर्मो जीवपुद्गलयोर्भतः । श्रसंख्यातप्रदेशोत्र

खादि ज्ञानों को धारण करने वाला चलुदर्शन अचलुदर्शन आदि दर्शनों को धारण करने वाला, कर्मी का कर्ता मोक्ता, वंध वा मोच को करने वाला, चतुर्गति में परिश्रमण करने वाला मूर्त श्रीर सुख दु:ख भोगने वाला वतलाया है ॥६=-६६॥ त्रामे ब्रजीव को वतलाते हैं ब्रजीव के दो भेद हैं रूपी ब्रौर ब्ररूपी। उनमें से उद्गल रूपी हैं और स्कंधादिक के भेद से चार उसके भेद हैं ॥१००॥ स्कंध, स्कंधदेश, स्कंबप्रदेश और अणु इस प्रकार भगवान जिनेन्द्रदेव ने पुद्गल के चार भेद वतलाये हैं ॥१०१॥ जो पहुत से परमाणुत्रों से बना है जिसके अनेक भेद हैं ऐसे बड़े स्कंघ को स्कंघ कहते हैं। स्कंघ का जो आधा भाग है उसको धिद्वानों ने जैन शास्त्रों में स्कंधदेश वतलाया है। उस स्कंधदेश के आधे भाग की तथा उसके भी आधे भाग की इस प्रकार दो अणु के स्कंब तक के भागों को स्कंबप्रदेश कहते हैं तथा अदिभागी पुद्गल के परमाणु को अणु कहते हैं ॥१०२-३॥ जीवन मरण सुख दु:ख तथा शरीर के त्याग के द्वारा पुर्गल द्रव्य जीव का उपकार करते हैं। ये पुर्गल कर्मवंब के द्वारा भी जीव का उपकार करते हैं ॥॥ धर्म प्रधर्म प्राकाश पौर काल ये अहरी अजीव द्रव्य हैं, ये चारों ही द्रव्य किया रहित हैं थार जीव पुर्गल के उपकारक हैं॥४॥ जिस प्रकार जल की राशि मछलियों की चलने में सहायक है उसी प्रकार धर्म द्रव्य जीन उद्गलों के नलने में सहकारी होता है यह धर्म द्रव्य असंख्यातप्रदेशी है।।६॥ जिस

1183311

我就在我在我在我的我们在我们的我们就是我在我们就是我们

मत्त्यानां जलराशियत् ॥६॥ छायावत्पथिकानामधर्मः साह्यकारः स्थितौ । जीवपुद्गलयोः प्रोक्तः संख्यानीत—प्रदेशवानु ॥७॥ लोकालोक द्विभेदाभ्यांद्विधाकाशः स्पृतो जिनैः । अवकाशप्रदः सर्वद्रव्याणां खंडवर्जितः ॥ ६॥ धर्मोऽधर्मोगिनः कालः पुद्गलाः खेत्र यावति । एते तिष्ठन्ति तावन्मानः लोकाकाशण्विह ॥६॥ तस्मात्स्या—त्परतोनंतप्रदेशण्ककोमहान । सर्वद्रव्यातिगोनित्योऽलोकाकाशोजिनोदितः ॥१०॥ नवजीणीदिभिः कालः परिवर्तनहेतुकृत् । जीवपुद्गलयोलोंके व्यवहारोदिनादिकः ॥११॥ लोकाकाशप्रदेशे यः पृथग्भूतोणुसंचयः । स निद्ययाभिधः कालोरत्नराशिरिवोर्जितः ॥१२॥ एतेत्र सह जीवेन पड्दव्याउदिताजिनैः । कालद्रव्यं विनापंचा—रितकायाश्रीजिनागमे ॥१३॥ रागद्वेपादियुक्तो यः परिणामो हि रागिणाम् । कर्मास्रवनिमित्तोनेकधाभावास्रवो

प्रकार पिकों के ठहरने में छाया सहायक होती है उसी प्रकार अधर्म द्रव्य जीव पुद्गलों के ठहरने में सहकारी होता है। तथा यह द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है।।७।। भगवान जिनेन्द्रदेव ने आकाश के दो भेद वतलाये हैं एक लोकाकाश और दूसरा अलोकाकाश। यह आकाश समस्त पदार्थी को जगह देता है। तथा यह त्राकाश अखंड द्रव्य है।।=।। जितने आकाश में जींव पुद्गल धर्म अधर्म और काल रहता है उतने आकाश को लोकाकाश कहते हैं ॥६॥ उस लोकाकाश के बाहर सब ओर जो एक महान् और अनंत प्रदेशी आकाश है जिसमें अन्य कोई द्रव्य नहीं है और जो नित्य है उसको भगवान जिनेन्द्रदेव ने अलोकाकाश वतलाया है ॥१०॥ काल द्रव्य नवीन पदार्थीं को भी पुराना वना देता है और जिस प्रकार जीव पुद्गल आदि समस्त पदार्थी में परिवर्तन करता रहता है। तथा लोक में दिन रात घड़ी घंटा आदि के भेद से जो काल माना जाता है वह सब व्यवहार काल हैं ॥११॥ जिस प्रकार रत्नों की राशि पास पास जड़ी रहती हैं उसी प्रकार लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर जो अलग अलग काल के परमाणु विद्यमान हैं उन कालाणुओं को निश्चय काल कहते हैं ॥१२॥ इस प्रकार पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल ये पाँच अजीव के भेद वतलाये हैं उनमें जीव द्रव्य को मिला देने से भगवान जिनेन्द्रदेव ने छह नाम वतलाये हैं तथा काल द्रव्य को छोड़ कर वाकी के पोंच जैन शास्त्रों में अस्तिकाय वतलाये हैं ॥१३॥ रागद्वेप को धारण करने वाले जीवों के कमीं के पासव का कारण ऐसा जो रागद्देप सहित परिणाम है उसको भावासव कहते हैं उस भावासव के अनेक

भा॰टी॰

我在我在我在我们就是我们是我们是我们是我们是我们是我们就是我们

ा१६४म ११८४म यसः ॥ १४ ॥ भावाख्येन अंतुनां यदागमनमन्वहम् । कर्मरूपेण भोपुद्गलानां द्रव्याख्योत्रसः ॥ १४ ॥ मिथ्यात्यं पंत्रधा द्वादराधाविरतयोऽशुभाः । ररापंचप्रमादाश्च कषायाः पंचित्रिशतिः ॥ १६ ॥ योगाः पंचदशात्रितेदुस्त्याच्याः प्रत्ययानुणाम् । विश्वानर्थाकरीभूता भावाख्यस्यहेतवः ॥ १७ ॥ येनप्रत्ययरोधेनरुद्धः कर्मास्त्रवोखिलः । सर्वसमीहितं सिद्धं तस्यवमुक्ति कारण्म् ॥ १८ ॥ कर्मास्त्रवनिरोधंयोऽत्तमः कर्तुं निजात्मनः । ध्यानाध्ययनयोगाया पृथा तस्य तपोयमः ॥ १६ ॥ कर्मास्त्रवं निराकर्तुं येऽसमर्थायमादिभिः । चंचलास्ते कथं व्नन्ति कूरान् कर्मारिदुर्जयान् ॥२०॥ प्रात्येतिकर्मयद्वाः स्वंनिरुध्याखिलाश्रयात् । वाद्यात्सर्वप्रयत्नेनरुधिधं सकलास्रवम् ॥ २१ ॥ रागद्वे पमयेनात्र परिणामेन यन च । वध्यन्ते कृत्सनकर्मीण् भाववंध स उच्यते ॥ २२ ॥ भाववंधनिमित्तोनसाद्धं यः कर्मपुद्गलैः ।

मेद हैं ॥१४॥ संसारी जीवों के उस भावासव के द्वारा कर्म रूप वन कर जो पुद्गलों का आगमन होता है उसकी द्रव्यास्त्र कहते हैं ॥१॥। पाँच प्रकार का मिथ्यात्व, वारह प्रकार का अविरत, पंद्रह प्रकार के अशुभ प्रमाद, पच्चीस कपाय और पंद्रह योग ये सब भावासव के कारण हैं समस्त अनर्थी के करने वाले हैं और मनुष्यों से बड़ी कठिनता से छूटते हैं ॥१६-१७॥ जो मनुष्य भावास्रव के कारगों को रोक कर समस्त कमीं के श्रास्त्र को रोक लेता है उसके मोच के कारण ऐसे समस्त इन्ट पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं । १८ =।। जो मुनि अपनी आत्मा के ध्यान अध्ययन और योग आदि के द्वारा कमीं के ब्रास्त्र को रोकने में ब्रसमर्थ है ब्रर्थात् जो धनादिक के द्वारा ब्रास्त्र रोक नहीं सकता उसका यम नियम और तपश्चरण सब न्यर्थ है ॥१६॥ जो मुनि यम नियम आदि के द्वारा कर्मी के आसव को भी रोकन में असमर्थ हैं वे चंचल पुरुप अत्यंत कर ऐसे कर्मरूपी दुर्जय शत्रुओं को कैसे नाश कर सकते हैं ॥२०॥ यही समभ कर बुद्धिमानों को बाहर के समस्त आश्रयों से कर्मविशिष्ट आत्मा को रोकना चाहिये और पूर्ण प्रयत्न के साथ समस्त ब्राह्मवों को रोकना चाहिये ॥२१॥ जिन रागद्वेपमय परिणामों से समस्त कर्म बंघते हैं उन परिणामों को भावबंघ कहते हैं ॥२२॥ उस भावबंघ के निमित्त से कर्मपुर्गलों के साथ साथ जो आत्मा के प्रदेशों का संबंध हो जाता है उसकी द्रव्यवंध कहते हैं ॥२३॥

संक्लेपोगिप्रदेशानां द्रव्यवंधः स कथ्यते ॥२३॥ प्रकृतिस्थितिवंधोनुभागः प्रदेशसंज्ञकः । इति चतुर्विधो द्रव्यवंधोन वंधकरोगिनाम् ॥२४॥ प्रकृत्यामा प्रदेशस्य वंधोवाक्षायमानतेः । कपापे भवतो वंधौपु सां स्थित्यनुभागयोः ॥२४॥ यधारजांमि तेलादिस्निग्धगात्रे एदेहिनाम् । लगन्ति च तथा कर्माएवोरागादिभिः सदा ॥ २६ ॥ यथा वंधन बद्धोत्र भु कते दुःलमनारत्तप् । पराधीनस्तथापाणी चतुर्गतिपुसाधिकम् ॥ २०॥ त्र्यत्तमः कर्मवंधं यः छेत्तुं ध्यानायुधादिभिः । कथं मुक्तो भवेत्सोर्त्रकुर्वन्निप तपोमहत् ॥२०॥ याविष्ठ्यनित्तवंधं न कर्मणां सत्तपोसिना । तावत्सुली क जायेतमुनिश्रभन् भवादवीम् ॥ २६ ॥ विज्ञायेतिष्रयत्नेन मुक्तिकामाः स्वमुक्तये । रत्नत्रयायुधेनैव-लिदन्तु कर्मशास्त्रवम् ॥३०॥ चैतन्यपरिणामो यः कर्मास्रविनरोधकः । स्वात्मध्यानरतः शुद्धो भावसंवर एव सः ॥३१॥

प्राणियों को वंध करने वाला यह द्रव्यवंध, प्रकृतिवंध, स्थितिवंध, अनुभागवं धस्रीर प्रदेशवंध के भेद से चार प्रकार का वतलाया है ॥२४॥ इन चारों प्रकार के वंधों में से प्रकृतिवंध और प्रदेशवंध मन वचन काय के योगों से होते हैं और स्थितिवंध तथा अनुभागवंध कपाय से होते हैं ॥२५॥ जिस प्रकार तेल आदि के द्वारा चिकने हुए मनुष्यों के शरीर पर धूल जम जाती है उसी प्रकार राग द्वेप आदि कारण आत्मा के प्रदेशों में कर्मों के परमाणु आकर मिल जाते हैं ॥२६॥ जिस प्रकार वंधन में वधा हुया मनुष्य पराधीन होकर अनेक प्रकार के दु:ख भोगता है उसी प्रकार कर्मबंध से बंधा हुआ यह प्राणी पराधीन होकर चारों गतियों में बहुत से दुःख भोगता है ॥२७॥ जो मुनि महा तपश्चरण करता हुआ भी ध्यान रूपी शस्त्र से कर्मवंथ को नाश करने में असमर्थ है वह मुक्त कभी नहीं हो सकता ॥२८॥ यह मुनि जब तक श्रेष्ठ तपश्चरण रूपी तलवार से जब तक कर्मी के बंधन को छिन्न भिन्न नहीं कर सकता तव तक वह संसार रूपी वन में ही घूमता रहता है त्रीर तव तक वह कभी सुखी नहीं हो सकता ॥२६॥ यही समभ कर मोच की इच्छा करने वाले पुरुषों को स्वयं मोच प्राप्त करने के लिये प्रयत्न पूर्वक रत्नत्रयरूपी शस्त्र से कर्मरूपी शत्रुत्रों को नष्ट कर डालना चाहिये ॥३०॥ कर्मों के आसव को रोकने वाला जो आत्मा का शुद्ध परिणाम है अथवा ध्यान में लीन हुआ जो अपना शुद्ध भारमा ई उसकी भाव संबर कहते हैं ॥३१॥ तेरह प्रकार का चारित्र, दश प्रकार का सर्वोत्कृष्ट धर्म, भा० टो०

之五年在五年五年五年五年五年五年五年五年五年五年五年五年五年五年五年五年五年 1911年 - 1911年

मु० प्र० ॥१६७:। त्रयोदशिवधं वृत्तं धर्मा दशिवधोमहान् । श्रानुष्ठं चाद्विपडभेदाः परीपहजयोखिलः ॥ ३२ ॥ चारित्रं पंचधा योगा ध्यानाध्ययनद्वतः । तपो यमादिका एते भावसंवरकारिणः ॥ ३३ ॥ संवरः कर्मणां यस्यमुनेर्योगादिनियहैः । तस्य निया सम्बद्धाः । तस्य जातु न समित्रोगावित्ते श्राम् । ३४ ॥ सन्नद्धः । तस्य जातु न मोचोत्रांगवलेशस्तुपखंडनम् ॥ ३४ ॥ सन्नद्धः संगरेयद्वद्भटोहन्ति रिपून वहून् । तद्वत् संवरितो योगी कर्मारातीस्त— पोवलात् ॥ ३६ ॥ संवरेणविनापुंसां वृथा दीचा तपोखिलम् । यतः कर्मास्रवेणैव वद्धते संस्वतिस्तराम् ॥ ३० ॥ मत्वेति धीधनः कार्यः संवरो मुक्तिकारकः । सर्वे न्नतादिभियो गैःप्रयत्ननशिवाप्तये ॥ ३८ ॥ कर्तव्योमुनिभिः पूर्वं संवरोत्राघकर्मणाम् । स्वात्मध्यानं ततः प्राप्यसिध्ये च शुभकर्मणाम् ॥ ३६ ॥ सविपाकाविपाकाभ्यां कर्मणां

वारह अनुप्रेन्नाएं, समस्त परिपहों का जीतना, पाँच प्रकार का चारित्र, योग ध्यान और अध्ययन की चतुरता, तप यम नियम आदि सब भावसंबर के कारण हैं ॥३२-३३॥ जो मुनि अपने मन बचन काय के योगों का निग्रह कर कमीं का संवर करता है उसी का जन्म सफल समभना चाहिये उसी का दीचा सार्थक समभनी चाहिये और उसी को शुभ मोच की प्राप्त समभनी चाहिये ॥३४॥ जो मुनि अपने योगों की चंचलता के कारण कर्मों का संवर करने में असमर्थ है उसको कभी भी मोच की प्राप्ति नहीं हो सकती ऐसी अवस्था में उसका तप करना चावलों की भूसी को कूटने के समान केवल शरीर को क्लेश पहुँचाना है ॥३५॥ जिस प्रकार युद्ध के लिये तैयार हुआ योद्धा युद्ध में बहुत से शत्रुओं को मार डालता है उसी प्रकार संवर को धारण करने वाला मुनि अपने तपश्चरण के बल से वहुत से कर्मरूपी शत्रुओं को नाश कर डालता है ॥३६॥ विना संवर के मनुष्यों की जिनदीचा वा तपश्चरण आदि सन व्यर्थ है क्योंकि कर्मी का आसन होने से संसार की परंपरा नरावर नहती जाती है ॥३७॥ यही समभ कर बुद्धिमान पुरुषों को मोच प्राप्त करने के लिये समस्त चारित्र तपरचरगा त्रादि धारण कर प्रयत्न पूर्वक मोत्त देने वाला कर्मीं का संवर सदा करते रहना चाहिये ॥३=॥ मुनियों को सबसे पहले पापरूप अशुभ कर्मों का संबर करना चाहिये और फिर मोच प्राप्त करने के लिये अपने श्रात्मध्यान में लीन होकर शुभ कर्मों का भी संवर करना चाहिये ॥३६॥ कर्मों के एक देश च्य होने

प्र प्र

85511

निर्जरा दिथा। सिवपाकात्र सर्वेषां सदा कर्मविषाकतः॥ ४०॥ अविषाका मुनीनां सा केवलं जायतेतराम्। तपोभिद्गं करेविद्वेर्वयमार्गं मुक्तिमात्रका॥ ४१॥ यद्वदाम्रफलान्यत्रपचन्तेहो वहूष्मणा। तद्वच्च कृत्सनकर्माणितप-स्तापेर्मु नीद्वरेः॥ ४२॥ यथाजीर्ण्युतोरोगीमलिन कर्मरणाद्भवेत्। महासुखीमुनिस्तद्वकर्मनिर्जरणाद्भुवि॥ ४३॥ यथायथात्र जायेत कर्मणां निर्जरामताम्। तथातथासमायातिनिकटंमुक्तिनायका॥ ४४॥ यदैव निर्जरा सर्वा तपमाखिलकर्मणाम्। तदैव जायते मोन्नोऽनन्तसौख्याकरः सताम्॥ ४५॥ ज्ञात्वेति मुक्तिकामेः सा विधेयामुक्ति—कारिणी। खनीममस्तमोख्यानां तपोरत्नत्रयादिभिः॥ ४६॥ मर्वेषां कर्मणां योत्रन्तयदेतुर्जितात्मनः। विद्युद्धः परिणामः मः तावनमोन्नोऽशुभान्तकः॥ ४०॥ केवलज्ञानिनो योत्रविद्वेषः कर्मजीवयोः। सर्वथा द्रव्यमोन्नः

को निर्जरा कहते हैं उसके सविपाक निर्जरा श्रीर श्रविपाक निर्जरा के भेद से दो भेद हैं। उनमें से सविपाक निर्जरा समस्त संसारी जीवों के सदा होती रहती हैं क्योंकि संसारी जीवों के कर्मी का विपाक प्रति समय सबके होता रहता है ॥४०॥ तथा अविपाक निर्जरा मोच की माता है और वह घोर तपरचरण तथा समस्त यमों को धारण करने से केवल ग्रुनियों के ही होती है ॥४१॥ जिस प्रकार याम के फल अधिक गर्मी से जल्दी पक जाते हैं उसी प्रकार मुनिराज भी अपने तीव तपश्चरण की गर्मी से समस्त कर्मां को पका डालते हैं ॥४२॥ जिस प्रकार अजीर्ण रोग का रोगी मल निकल जाने से ( दस्त हो जाने से ) अधिक सुखी होता है उसी प्रकार मुनिराज भी कर्मों की निर्जरा हो जाने से अधिक सुखी हो जाते हैं ॥४३॥ मुनियों की जैसे जैसे कर्मी की अधिक निर्जरा होती जाती है वैसे ही वैसे मिक्त रूपी नायका उनके निकट आती जाती है ॥४४॥ जब तपश्चरण के द्वारा सज्जनों के समस्त कर्मी की निर्जरा हो जाती है उसी समय उनको अनंत सुख देने वाली मोच प्राप्त हो जाती है ॥४५॥ यही समभ कर मोच की इच्छा करने वाले पुरुषों को तपरचरण और रतनत्रय आदि के द्वारा समस्त मुखों की खानि और मोच को देने वाली यह कर्मी की निर्जरा अवश्य करनी चाहिये ॥४६॥ अपने आत्मा को वश करने वाले मुनियों के समस्त कमों के चय होने का कारण ऐसा जो अत्यंत शुद्ध परिणाम होता है उसको समस्त पापों का नारा करने वाला भाव मोच कहते हैं ॥४०॥ केवली भगवान के जो कमीं का सम्बन्ध आत्मा से सर्वधा भिन्न हो जाता है। उसकी अनन्त मुख देने बाला महान्

11/2511

मृ० प्र० ॥१६६॥ सोऽनन्तरामिकरोमहान् ॥ ४८ ॥ यथापादशिरोन्तं हि वद्धस्य दृढ्यन्थनेः । मोचनाच्च परंशमं तथा क्रत्स्निधिच्यात् ॥ ४८ ॥ ततः अर्थस्वभावेनव्रजेदात्माशिवालयम् । क्रत्स्नकर्मवपुर्नाशाद्गुणाष्टकमयोमहान् ॥ ४० ॥ तत्रमुं क्तेनिरावाधंसुलं वाचामगोचरम् । व्यन्ततं शाश्वतं सिद्धः स्वात्मजंविषयातिगम् ॥ ४१ ॥ यत्सुलं सक्लोत्कृष्टं कालित्रतयगोचरम् । विश्वदेवमनुष्याणांतिरश्चांभोगभागिनाम् ॥ ४२ ॥ तस्मादन्तातिगंसौख्यं निरोपम्यसुखोद्भवम् । एकस्मिन समयेमुं क्ते सिद्धोऽमूर्तोखिलार्थवित् ॥ ४३ ॥ विज्ञायेति वुधाःशीव् मोचं नित्यगुणाम्बुधिम् । साधयन्तु प्रयत्नेन तथोभिर्दीच्यायमैः ॥ ५४ ॥ इमानि सप्ततत्त्वानि भाषिवानिजिनागमे । जनेद्दं क्युद्धये नित्यं अद्धे यानि-

द्रव्य मोत्त कहते हैं ॥४८॥ जिस प्रकार कोई मनुष्य अत्यंत दढ़ वन्धनों से सिर से पैर तक वँधा हो और फिर उसको छोड़ दिया जाय तो छूटने से वह सुखी होता है उसी प्रकार कमों से वंधा हुआ श्रात्मा समस्त कर्मी के नाश हो जाने से अनन्त सुखी हो जाता है ॥४६॥ तदनन्तर अर्ध्वस्वभाव होने के कारण यह जात्मा मोच में जा विराजमान होता है। इसके समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं और श्रीर भी नष्ट हो जाता है इसलिये भी यह मोच में पहुँच जाता है। उस समय यह सम्यक्त्व त्रादि त्राठों गुणों से सुशोभित हो जाता है और सर्वोत्कृष्ट हो जाता है ॥ १०॥ वहाँ पर सिद्ध भगवान जिस शुख का अनुभव करते हैं वह सुख निरावाध है वाणी के अगोचर है, प्रनंत है, नित्य है केवल स्वात्मा से प्रगट होता है और विषयों से सर्वथा रहित है ॥५१॥ समस्त देव समस्त मनुष्य, समस्त तिर्यंच और समस्त मोग भूमियों का भूत भविष्यत और वर्तमान तीनों कालों में होने वाला जो सर्वोत्कृष्ट सुख है उससे अनंतगुना अनुपम सुख समस्त पदार्थों को जानने वाले अमूर्त सिद्ध भगवान एक समय में अनुभव करते हैं ॥५२-५३॥ यही समक्त कर बुद्धिमान पुरुषों की तपश्चरण दीचा और यम आदि धारण कर प्रयत्नपूर्वक सदा रहने वाले अनुषम गुणों का समुद्र ऐसा यह मोच अवश्य सिद्ध कर लेना चाहिये ॥५४॥ इस प्रकार भगवान जिनेन्द्रदेव ने अपने आगम में ये सात तत्त्व निरूपण किए हैं। सम्यन्द्रष्टी पुरुषों को अपना सम्यन्दर्शन शुद्ध रखने के लिये सदा इनका श्रद्धान बनाये रखना

॥२००॥ मू० प्र०

大名字在外在外在外在外在外在外在外在外在外在外在

द्यान्वितः ॥ ५६ ॥ शुभैयोगिकवार्ये श्र पुण्यमुत्पयते नृणाम् । अशुभैःपोपमत्पर्थं प्रत्यहं दुःखकारणम् ॥ ५६ ॥ प्रदेशं सुरितर्यग्नरायुर्नामशुभानि च । उच्चैगीत्रमिमाझेयादिचत्वारिंशदेव हि ॥ ५० ॥ पुण्यप्रकृतयस्तीर्थपदादि—सुख्यानयः । पापप्रकृतयः शेपाविश्वदुःखनिवंधनाः ॥ ५६ ॥ प्रागुक्तसप्तत्त्वानिपुण्यपापयुतानि च । पदार्था नव कथ्यन्तेसम्यग्द्यज्ञानगोचराः ॥ ६६ ॥ तेपुतत्त्वपदार्थेषु परां श्रद्धां विधाय च। दृष्टरेगान्यपीमान्यादेयान्यष्टौ—विशुद्धये ॥ ६० ॥ निःशंकितं च निःकांचितांगंनिर्विचिकित्सितम् । अमूद्रदृष्टिनामांगंद्युप्रहृनसंज्ञकम् ॥ ६१ ॥ सुरिथतीकरणं वात्सल्यंप्रभावननामकम् । एतान्यष्टौमहांगानि दृष्टिर्धायाणिदृग्युतैः ॥ ६२ ॥ उक्तत्त्वपदार्येषु तीर्थरीसकलागमे । निग्थे च गुरोधमेंद्यापूर्णे जिनोदिते ॥ ६३ ॥ रत्नवयमये मोन्तमागं शंकावुधोत्तमैः । त्यज्यते

चाहिये॥५५॥ मनुष्यों को मन वचन काय कीं शुभ कियाओं से पुएय उत्पन्न होता है और अशुभ कियाओं से प्रतिदिन दःख देने वाला अत्यंत पाप उत्पन्न होता है। साता वेदनीय, देवायु, चिर्यचायु, मनुष्यायु, मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, पाँचों शरीर, तीनों आंगोपांग, समचतुरस्र संस्थान, वज्रवृपभनाराच संहनन, प्रशस्त वर्ण रस गंध स्पर्श, मनुष्यगति प्रयोग्यानुपूर्वी देवगतिप्रयोग्यानुपूर्वी अगुरुल व परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायोगित, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्त्रर, आदेय, यश:कीर्ति निर्माण, तीर्थंकर ऊंच गोत्र ये कर्मीं की व्यालीस प्रकृतियाँ शुभ कहलाती हैं तथा इन्हीं की पुण्य कहते हैं ये पुण्य प्रकृतियाँ तीर्थंकरादिक पदों के सुख देने वाली हैं। इनके सिवाय जो कर्म प्रकृतियाँ हैं ये सब पाप प्रकृतियाँ कहलाती हैं और समस्त दु:खों को देने वाली हैं।।५६-५८।। पहले कहे हुए सातों तन्व पुराय पाप के मिलाने से नौ पदार्थ कहलाते हैं। ये नौ पदार्थ सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के गोचर हैं ॥५८॥ इन तक्त और पदार्थों में परम श्रद्धा धारण कर इस सम्यन्दर्शन को शुद्ध करने के लिये आगे कहे हुए सम्यग्दर्शन के आठों अंगों का पालन करना चाहिये॥ ६०॥ निःशंकित, निःकांचित, निर्धिचिकित्सा अमृहदृष्टि, उपगृहन स्थितिकरण वात्सल्य और प्रभावना ये आठ सम्यग्दर्शन के महा अंग हैं। सम्यग्दिष्टयों को इनका पालन अवस्य करना चाहिये ॥६१-६२॥ ऊपर कहे हुए समस्त तश्वों में, पदार्थों में, तीर्थंकर परमदेव में, उनके कहे हुये आगम में, निश्रंथ गुरु में भगवान जिनेन्द्रदेव के कहे हुये दयामय धर्म में और रत्नवय

मा॰टी

及安安安全的, 在1990年, 1990年, 199

मृ० प्र०

या सदासस्यान्निःशंकितांग आदि भः ॥ ६४॥ कुलाद्रिमेरुभूभागंकिचिद्देवाच्चलेदहो । न जातुदेशकालेपि वाक्यं श्रीजिनभापितम् ॥ ६४॥ इति मत्वात्रसर्वज्ञं निर्दोषंगुणसागरम् । प्रमाणीकृत्यतीर्थेशं तद्वाक्येनिश्चयं कुरु ॥ ६६॥ इह्लोक्ष्भयंनाम परलोक्ष्मवंभुवि । अत्राणगुप्तिमृत्याख्यवेदनाकिस्मकाह्वयाः ॥ ६७॥ इमे सप्तभयास्त्याच्या भयकर्मभवावुधेः । दिवशुभ्यं विदित्वानुल्लंच्यं भाविशुभाशुभम् ॥ ६८ ॥ इह पुत्रकलत्रश्रीराज्यभोगादिशमंसु । अप्रमुत्रस्वर्गं चक्री न्द्राहमिन्द्रादिपदेषु च ॥ ६६ ॥ कुदेवश्रूतगुर्वादौ कुधमेवारिनिजये । धर्मायमूद्रभावेनतपोधर्मफ् लादिभिः ॥ १७०॥ या निराक्रियतेनित्यंदुराकांचाविरागिभिः । तन्निःकांचाह्ययं सारं हांगं स्वर्मु किमूतिदम् ॥ ७१॥

स्वरूप मोत्तमोग में विद्वान पुरुषों को सब तरह की शंकाओं का त्याग कर देना चाहिये। इसको सम्यग्दर्शन का पहला नि:शंकित अंग कहते हैं ॥६३-६४॥ इसका भी कारण यह है कि कदाचित् दैवयोग से जलपर्वत वा मेरुपर्वत का भूभाग चलायमान हो सकता है परन्तु किसी भी देश वा किसी भी काल में भगवान जिनेन्द्रदेव का कहा हुआ वचन चलायमान वा अन्यथा नहीं हो सकता ॥६५॥ यही समभ कर और सर्वज्ञ निर्दोप तथा गुणों के समुद्र ऐसे तीर्थंकर परमदेव को प्रमाण मान कर उनके वचनों का निश्चय करना चाहिये ॥६६॥ इस संसार में सात भय हैं इस लोक का भय, परलोक का भय, अपनी अरचा का भय, मृत्यु का भय, वेदना वा रोग का भय, आकस्मिक भय और परकोटा श्रादि के न होने से सुरित्तत न रहने का भय ये सातों भय भय नाम के कर्म से उत्पन्न होते हैं इसिलये सम्यग्दर्शन को विशुद्ध रखने के लिये बुद्धिमानों को इन सातों भयों का त्याग कर देना चाहिये। क्योंकि जो होनहार शुभ तथा अशुभ है उसको कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता ॥६७-६=॥ वीत-रागी पुरुष धर्म के लिये किये हुये तपश्चरण आदि धर्म के फल से अज्ञान रूप परिणायों से भी पुत्र स्त्री लच्मी राज्य भोग आदि कल्याण करने वाले इस लोक संबंधी पदार्थी की आकांचा नहीं करते तथा परलोक में होने वाले स्वर्ग के सुख वा इन्द्र अहमिंद्र चक्रवर्ती आदि के पदों की आकांचा भी नहीं करते । इसी प्रकार कुदेव कुशास्त्र कुगुरु और कुधर्म की भी इच्छा कभी नहीं करते और न शत्रुओं के जीतने की इच्छा करते हैं। इस प्रकार की दुराकांचा जो दूर करना है उसको स्वर्ग मोच की विभूति

भंगुरंत्रिजगत्तर्वं भोगांगंद्रवन्नकारणम् । कारागारं वपुर्मत्वा कांचा हेया सुखादिषु ॥ ७२ ॥ द्रव्यभाविद्वभेदाभ्यां विचिकित्सा द्वियामता । त्रायामुनिवयुर्जाताद्वितीयात्रचुधादिजा ॥ ७३ ॥ मुनीनां मलमूत्रादीन् वातकष्टादिरु गत्रजान् । पश्यतां याघृणा द्रव्यविचिकित्सात्र सा शुभा ॥ ७४ ॥ जैनेत्रशासने घोराः चृत्तृपादिपरीषहाः । यदि सन्ति न चेदन्यत्समीचीनं किलाखिलम् ॥ ७४ ॥ इत्यादि चिन्तनं यच्च कातरेः क्रियते हृदि । भावाख्याविचि कित्सा सा समृतामिण्यात्वकारिणी ॥ ७६ ॥ एपात्रत्रिविधा चिन्ते हन्यते या विवेकिभिः । तत्स्यात्रिविधिकित्सा च्यमंगं विश्वसुखप्रदम् ॥ ७७ ॥ मुनीन्द्रसद्गुणान्सारान् जगद्भव्यहितंकरान् । विश्वासाधारणान् ज्ञात्वा तद्गात्रेत्यज भोघृणाम् ॥ ७६ ॥ वौद्धादिसमयेसर्ववेदस्मृत्यादिदुःश्रुते । हरहर्यादिदेवे च सम्रंथेकुगुरौखले ॥ ७६ ॥

देने वाला सारभृत निःकांचित अंग कहते हैं ॥६६-७१॥ ये समस्त तीनों लोक चणभंगुर हैं भोगोपभोग के साधन सब नरक के कारण हैं और शरीर कारागार के समान है यही समक्त कर सुखादिक की आकांचा सर्वथा दूर कर देनी चाहिये ॥७२॥ द्रव्य और भाव के भेद से विचिकित्सा के दो भेद हैं। पहली मुनियों के शरीर से उत्पन्न हुई द्रव्यविचिकित्सा है और दूसरी भूख प्यास से उत्पन्न होने वाली भावविचिकित्सा है ॥७३॥ मुनियों के मलमूत्र को देख कर अथवा वायु के रोग को वा उनके अन्य रोगों को देख कर जो घृणा करता है वह अशुभ द्रव्यचिकित्सा कहलाती है ॥७४॥ यदि जैन शासन में भूख प्यास की घोर परिपह न हों तो वाकी का समस्त जैन शासन अत्यंत समीचीन है इस प्रकार का चिंतवन कातर लोग ही करते हैं और इसी को मिथ्यात्व बढ़ाने वाली भावचिकित्सा कहते हैं ॥७५-७६॥ धिवेकी पुरुप इन दोनों प्रकार की विचिकित्साओं का जो त्याग कर देते हैं उसको समस्त संसार को सुख देने वाला निर्विचिकित्सा अंग कहते हैं ॥७७॥ मुनिराज में समस्त संसार में न न होने वाले अनेक असाधारण सद्गुण हैं वे सब गुण सारभूत हैं और जगत के समस्त भव्य जीवों का हित करने वाले हैं। यही समभ कर मुनिराज के शरीर की देख कर कभी घृणा नहीं करनी चाहिये ॥७=॥ चतुर पुरुष श्रपने श्रात्मा का कल्याण करने के लिये बौद्ध श्रादि श्रन्य समस्त मतों में, बेद स्मृति मादि समस्त अन्य शास्त्रों में, इरि इर श्रादि अन्य देवों में श्रीर परिग्रह सहित समस्त कुगुरुश्रों में

भा०टो०

**英连班在班在班在班在班在班在班在班在班在班在** 

मू॰ प्र॰ ॥२०३॥ श्रेयोथं दत्तभावेन भक्तिरागायुपासनम् । यत्रिराक्रियतेस्वान्यरमूढ्त्वं तदूर्जितम् ॥ ५० ॥ विवेक्कोचनेनात्रपरीच्य-निविवान्मतान् । सारासारांश्च धर्मादीन् मूढ्त्वं जिह सर्वथा ॥ ५१ ॥ निर्दोषस्य निसर्गेण जिनेन्द्रशासनस्य च । चतुःसघमुनीशानां वालाशक्त जनाश्रयैः ॥ ५२ ॥ आगतस्यात्रदोषस्याच्छादनं यद्विधीयते । दत्तीर्नानाविधोपायरूप-गृहनमेवतत् ॥ ५३ ॥ निष्कलंकंशरण्यं च महच्छीजिनशासनम् । विदित्वागततद्दोषं छादयन्तु बुधा द्रुतम् ॥५४॥ सम्यग्द्यज्ञानचारित्रेभ्योघोरतपसोमुवि । परीपहोपसर्गाद्येश्चलतां गृहियोगिनाम् ॥ ५४ ॥ सुस्थितिकरणं यच्च क्रियते स्विक्रयादिषु । हित्रधर्मकरैर्वाक्यः सुस्थितीकरणंहि तत् ॥ ५६ ॥ परिज्ञाय जगत्सारास्तपोधर्मत्रतादिकान् स्वमुक्तिसाधकारतेपुस्थितीकरणमाचरेः ॥ ५० ॥ चतुर्विधेषुसंयेषु नाकनिर्वाणगामिषु । धर्मप्रवर्तकेष्वत्रसद्यः प्रसूत-

न तो कभी मिक्त करते हैं और न कभी उपासना करते हैं तथा उनकी मिक्त और उपासना दूसरों से भी कभी नहीं कराते उसको श्रेष्ठ त्रामुद्दिष्ट त्रंग कहते हैं ॥७६-८०॥ चतुर पुरुषों को निवेक रूपी नेत्रों से समस्त मतों की परीचा कर लेनी चाहिये उन सबका सार असार समक्त लेना चाहिये धर्म का स्वरूप समभ लेना चाहिये और फिर अपनी मुढ़ता का त्याग कर देना चाहिये।। ८१।। भगवान जिनेन्द्रदेव का कहा हुआ यह जिनशासन स्वभाव से ही निर्दोष है, इसलिये उसमें तथा चारों प्रकार के मिनयों के संघ में यदि किसी वालक वा असमर्थ मनुष्य के आश्रय से कोई दोष आ जाय तो चतुर पुरुषों को अनेक उपायों से उसका आच्छादान ही कर देना चाहिये। इसको उपगृहन अंग कहते हैं ॥ = २ - = ३॥ यह भगवान जिनेन्द्रदेव का महा जिन शासन निष्कलंक है और शरणभूत है यही समभ कर चतुर पुरुषों को शीघ्र ही उसमें आये हुये दोषों को आच्छादान करते रहना चाहिये ॥ = १॥ यदि कोई श्रावक वा मुनि सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र वा घोर तपश्चरण से अथवा परीपह वा उपसर्ग से चलायमान होते हों तो हित करने वाले धर्मरूप वचनों से उनको उनकी उसी क्रिया में स्थिर कर देना स्थितिकरण अंग कहलाता है ॥ = ५ = ६॥ ये तप धम और व्रतादिक सव जगत में सार्भृत हैं और स्वर्गमोच के साधन हैं यही समभ कर उनमें स्थिति करण अवश्य करना चाहिये ॥ = ७॥ धर्मात्मा पुरुष अपने धर्म की सिद्धि क लिये स्वर्धमोत्त में जाने वाले चारों प्रकार के

॥२०३॥

मु० प्रव ग**२**०४। धेनुवत् ॥ दः ॥ स्तेहंभन्त्यादिकं यच्च घर्षवुध्या विधीयते । धार्मिकैर्धर्मसिध्यर्थं तद्वात्सल्यं जगद्धितम् ॥ दः ॥ चनुविधंमहासंधं विद्यवलोकोत्तमंपरम् । गुणैरन्तातिगै ज्ञात्वा तद्वात्सल्यंभजान्वहम् ॥ ६० ॥ मूलोत्तरगुणैयो गैगृ त्वमूलादिपूर्वकैः । तपोभिदु प्करे र्ज्ञानविज्ञानभानुरिहमभिः ॥ ६१ ॥ उच्छिद्यान्यमतध्वान्तंविद्धिलोके प्रकाशकम् । धर्मार्हच्छासनादीनां यत्साप्रभावना मता ॥ ६२ ॥ सत्यभूतं जगत्पूज्यं भव्यात्तं जिनशासनम् । भवद्वं मोत्तदं वीद्य व्यक्तीकुर्वन्तु धीधनाः ॥ ६३ ॥ इमान्यष्टांगसाराणि दर्शनस्यविशुद्धये । विशुद्धिदानि यत्नेनरत्त्रणीयानि धीधनेः ॥ ६४ ॥ यथाराज्यांगद्दांनोत्रात्तमोहन्तुंरिपून् नृपः । तथास्यांगैर्विना सम्यग्दिष्टः कर्मरिपून्कचित् ॥ ६४ ॥

संघ में तथा धर्म की प्रधृत्ति करने वालों में धर्म बुद्धि से जो अपने बच्चे में हाल की प्रस्ता गाय के समान स्नेह करते हैं और भक्ति करते हैं उसको जगत का हित करने वाला वात्सल्य अंग कहते है ॥======।। यह चारों प्रकार का संघ समस्त लोक में उत्तम है और अनंत गुणों से सुशोभित होने के कारण सर्वोक्तष्ट है। यही समभ कर प्रतिदिन इस वात्सल्य अंग का पालन करना चाहिये ॥६०॥ जिस प्रकार वृत्त में जड़ होती है और फिर उसकी शाखाएं डालियाँ आदि होती हैं उसी प्रकार मुनियों के म्लगुण श्रोर उत्तरगुण होते हैं। इन म्लगुणों को धारण कर के तथा घोर तपश्चरण श्रोर ज्ञान विज्ञान रूपी यर्थ की किरणों से अन्य मत रूपी अंधकार को नाश कर विद्वान लोग इस लोक में जो धर्मस्वरूप भगवान अरहंतदेव के शासन को प्रकाशित करते हैं उसको प्रभावना अंग कहते हैं ॥ १ – १ २॥ यह जिनशासन यथार्थ है, जगतपूज्य है, भन्य जीवों के द्वारा ग्रहण किया जाता है संसार को नाश करने वाला है और मोन को देने वाला है। यही समक्त कर बुद्धिमान लोगों को इसका महातम्य प्रगट करना चाहिये ॥६३॥ इस प्रकार सम्यग्दर्शन के निःशंकित आदि आठ अंग हैं। ये अंग सारभूत हैं थीर सम्यग्दर्शन को शुद्ध करने वाले हैं। इसलिये बुद्धिमानों को अपना सम्यग्दर्शन शुद्ध करने के लिए यत्न पूर्वक इनकी रचा करनी चाहिये ॥६४॥ जिस प्रकार राज्य के खंगों से रहित हुआ राजा अपने श्वुक्षों को नहीं जीत सकता उसी प्रकार नि:शंकित आदि अंगों के विना सम्यम्हच्टी पुरुष भी कर्मरूपी भा०टी

मु० प्र० ॥२०४॥ इतिमत्वामुदारायाष्टांगानि दर्शनस्य च । पंचित्रंशितस्त्रे मेदोषास्त्याच्या मलप्रदाः ॥ ६६ ॥ त्रिधामौद्ध्यं मदाऋष्टौ पडनायतनानि च । दोषाः शंकादयोत्रैतेद्दग्रोषाः पंचित्रंशितः ॥ ६७ ॥ चंडिका चेत्रपालेषु ब्रह्मकृष्णेयवरादिषु । उपासनं कुदेवेषुयद्देवमौद्ध्यमेवतत् ॥ ६८ ॥ मिथ्यामतानुसारेणलोकाचारोषकरकः । त्राचर्यते शठैलोकै लोकमूदत्व—मेवतत् ॥ ६६ ॥ वौद्धमीमांसकादीनांसमयेष्वन्यवर्त्मसु । मृद्धमावेन यो रागस्तन्मौद्ध्यं समयाभिष्यम् ॥ २०० ॥ एतन्मूद्धत्रयंनिद्यं मृद्धनोकप्रतारकम् । धर्मध्वंसकरं त्याच्यंश्वप्रदंदूरतो वुष्यः ॥ २०१ ॥ महाजातिकुलैश्वर्यस्पज्ञानतपो वलाः । शिल्पित्वं दुर्मदाएतेष्ट्रौहंतव्यागुणान्वितः ॥ २ ॥ भिन्नभिन्नादिजातीनां स्त्रीणांचितर्यग्योनिषु । श्रमद्भिर्यन्पयः पीतमव्थ्यंवोरिधकं हि तत् ॥ ३ ॥ तिर्यमनुष्यनारीणां तुग्वियोगजशोकतः । त्रानन्तानांयदश्चंवु तत्समुद्रांम

शतुओं को कभी नहीं जीत सकता ॥६५॥ यही समभ कर सम्यग्दर्शन के इन आठों अंगों को प्रसन्नता पूर्वक धारण करना चाहिये तथा मलिनता उत्पन्न करने वाले पच्चीसों दोपों का त्याग कर देना चाहिये ॥६६॥ तीन मृदताएं आठ मद छह अनायतन और आठ शंकादिक दोष ये सम्यग्दर्शन के पच्चीस दोप कहे जाते हैं ॥६७॥ चंडी चोत्रपाल वा ब्रह्मा बिष्णु महेश आदि कुदेवों की उपासना करना देवमुद्ता कहलाती है ।।६८।। मिथ्यामत के अनुसार जो लोकाचार है वह पाप उत्पन्न करने वाला है उसको जो अज्ञानी लोक आचरण करते हैं उसको लोकमृद्ता कहते हैं ॥६२॥ अपनी अज्ञानता से बौद्ध मीमांसिक आदि के शास्त्रों में वा अन्य मत में जो राग करना है उसको समय मृद्ता कहते हैं ॥२००॥ ये तीनों प्रकार की मृढ़ताएं अत्यंत निद्य हैं अज्ञानी लोगों को ठगने वाली हैं धर्म को नाश करने वाली हैं और नरकादिक के दुःख देने वाली हैं। इसलिये बुद्धिमानों को दूर से ही इनका त्याग कर देना चाहिये ॥२०१॥ उत्तम जाति, कुल, ऐश्वर्यं, रूप ज्ञान तप वल और शिल्पित्व इन श्राठों का मद करना दुर्भद है गुणी पुरुपों को इनका अवश्य त्याग कर देना चाहिये ॥२॥ तिर्यंच योनि में परिश्रमण करने वाली भिन्न भिन्न जातियों की स्त्रियों का जो दूध विया गया है उसका प्रमाण भी समस्त समुद्रों के जल से भी बहुत अधिक है ॥३॥ तिर्यंच और मनुष्यों की स्त्रियों की अनंत पर्यायों में अपने पुत्र के वियोग से उत्पन्न हुए शोक के कारण जो आँद्ध निकले हैं उनका प्रमाण भी समुद्रों के

॥२०४॥

ग्**० प्र०** 

शोधिकम् ॥४॥ इतिस्वमातृषित् श्च नीचोच्चांतातिगान्भवे। ज्ञात्वाद्दौर्मदस्याज्यः सज्ञातिकुलयोस्त्रिधा ॥ ४॥ इतिस्वमातृषित् श्च नीचोच्चांतातिगान्भवे। ज्ञात्वाद्दौर्मदस्याज्यः सज्ञातिकुलयोस्त्रिधा ॥ ४॥ इतिस्वमातृष्विभूभृताम्। श्वरिचोरादिभिः साद्धे हेंयोत्रेक्वयंजोमदः ॥६॥ रोगक्त शिवपास्त्रायः स्वरूपं चृण्भंगुरम्। मत्वा न तत्कृतो गर्वा जातु कार्यो विचक्त्यः ॥ ७॥ श्रंगपूर्वाम्बुधेः संख्यां विदित्वाश्रीजिन्नागो । किचच्छु तंपरिज्ञाय नादेयस्तम्भदः कचित् । ५॥ उत्रोग्यादिमहाघोरतपोविधीन्सुयोगिनाम् । प्राक्तनानां मुदा ज्ञात्वा हंतव्यस्तत्कृतो मदः ॥ ६॥ जिनचिक्तमहपीणामप्रमाणं महावलम् । विदित्वा स्ववलस्यात्र न कार्यो वित्रिमदः ॥ १०॥ शिल्पित्वंविविधं द्यात्वा विज्ञान लेखनादिजम् । जातुशिल्पमदोनात्रविधेयोज्ञानशालिभिः ॥१९॥ एतेत्राप्ठीमदा निया नियकर्मकराभुवि। द्यधर्मध्वंसकाहेयाःशत्रवोत्रैव पंडितैः ॥ १२ ॥ मदाष्टकमिदं योत्र विधत्ते

जल से बहुत अधिक है ॥४॥ इसलिये बुद्धिमान पुरुषों को अपने माता पिता के कुल को ऊंच नीच से रिंत समभ कर मन वचन काय से उत्तम जाति और ऊत्तम कुल का अभिमान छोड़ देना चाहिये ॥४॥ इस संसार में चक्रवर्ती आदि महाराजाओं का ऐथर्य भी चणभंगुर है इसके सिवाय इस धन को चोर चुरा ले जाते हैं शंत्रु ले जाते हैं। यही समभ कर ऐश्वर्घ से उत्पन्न हुए मद का सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥६॥ यह सुन्दर रूप रोग क्लेश विष और शास्त्रादिक के द्वारा चरणभर में नष्ट हो जाता है। यही समभ कर बुद्धिमानों को कभी भी अपने रूप का मद नहीं करना चाहिये ॥७॥ जैन शास्त्रों से ग्यारह अंग और चौदह प्वीं की संख्या समभ कर थोड़े से श्रुतज्ञान को पाकर उसका मद कभी नहीं करना चाहिये ॥=॥ पहले के मुनि उग्र उग्र तप महा घोर तपश्चरण का मद भी प्रसन्नता पूर्वक छोड़ देना चाहिये ॥ ।। भगवान तीर्थंकर परमदेव का वल भी वहुत श्रिधक हैं, चक्रवर्ती का वल भी वहुत है और महर्पियों का वल भी बहुत है यही समभ कर वलवान पुरुपों को अपने अधिक वल का मद कभी नहीं करना चाहिये ॥१०॥ इस संसार में विज्ञान और लेखन आदि की कलाएँ भी अनेक प्रकार की हैं उन सबको जान कर ज्ञानी पुरुपों को उन कलाओं का मद भी कभी नहीं करना चाहिये ॥११॥ ये आठों मद अत्यंत निद्य हैं निद्यकर्म करने वाले हैं और सम्यग्दर्शन रूपी धर्म को नाश करने वाले शत्रु हैं। इसलिए विद्वान् लोगों को इन सबका त्याग कर देना चाहिये ॥१२॥ जो अज्ञानी पुरुष इन आठों

भावत

मृ० प्र<sub>०</sub>

मृद्धीर्यतिः । तेनहत्वाद्दगादीन् सः नीचयोनीश्चिरंश्रमेत् ॥ १३ ॥ विज्ञायिति न कर्तव्योमदो जातु गुणान्वितः । सन्जात्यादिपुसर्वेपुसत्सुप्राणात्ययेप्यहो ॥ १४ ॥ मिथ्यासम्यक्त्वज्ञज्ञानकुचारित्राणिदुर्थियः । तद्वन्तस्त्रय एतानि नियानायतनानिपट् ॥ १४ ॥ श्वश्रसंवलहेत्निविश्वपापाकराणि च । त्याज्यानिदृष्टिघाती नीमान्यनायतनानि पट् ॥ १६ ॥ दृष्टेःप्रागुक्तनिःशंकादिभ्यः शंकाद्योऽशुभाः । विपरीता वुधैज्ञेया अष्टौदोषा मलप्रदाः ॥ १७ ॥ एतेदोषा विश्वपापरिहतेव्याद्दगन्तकाः । पंचविंशतिरात्मज्ञैद्दिग्वशुध्यो कुमार्गदाः ॥ १८ ॥ मिलने दृष्णे यद्वत्विनिवृत्वं न दृद्यते । सदोपेद्रश्चितद्वनमुक्तिव्याद्वनम्बुजम् ॥ १६ ॥ मत्वेति दर्शनं जातुस्वप्नेपि मलसित्रिधिम् । निर्मलंमुवितसोपानं न नेतव्यं शिवार्थिभिः ॥ २० ॥ धन्यास्तएवसंसारे वुधैःपूज्याःसुरैःस्तुताः । दृष्टरत्नं न यै

मदों को धारण करते हैं वे सम्यग्दर्शन आदि रत्नत्रय को नष्ट कर चिरकाल तक नीचे योनियों में परिश्रमण करते रहते हैं ॥१३॥ यही समक्ष कर गुणी पुरुषों को कंठगत प्राण होने पर भी जाति आदि का मद कभी नहीं करना चाहिये ॥१४॥ मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्र श्रीर इन तीनों को धारण करने वाले अज्ञानी ये छह निद्य अनायतन गिने जाते हैं। ये छहों अनायतन नरक के कारण हैं समस्त पापों को करने वाले हैं और सम्यग्दर्शन का घात करने वाले हैं। इसलिये बुद्धिमानों की इनका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥१५-१६॥ पहले सम्यग्दर्शन के जो निःशंकित आदि आठ श्रंग वतलाये हैं उनसे विपरीत शंका कांचा आदि आठ दोप कहलाते हैं ये दोप भी सम्यग्दर्शन में मिलनता उत्पन्न करने वाले हैं इसिलये बुद्धिमानों को इनका भी सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥१७॥ ये पच्चीसों दोप सम्यग्दर्शन को नाश करने वाले हैं और क़ुमार्ग को देने वाले हैं इसलिये आत्मा के स्वरूप को जानने वाले विद्वानों को अपना सम्यग्दर्शन विशुद्ध रखने के लिए मन वचन काय से इनका त्याग कर देना चाहिये ॥१=॥ जिस प्रकार मिलन दर्पण में अपना प्रतिविंच दिखाई नहीं देता उसी प्रकार मलिन वा सदोप सम्यग्दर्शन में मुक्तिस्त्री का मुखकमल दिखाई नहीं देता ॥१६॥ यही समभ कर मोच की इच्छा करने वाले पुरुषों को मोच का कारणभृत अपना निर्मल सम्यग्दर्शन स्वप्न में भी कभी मलिन नहीं दूरना चाहिये ॥२० तिन लोगों ने अपना सम्यग्दर्शन रूपी रतन कभी भी मलिन

还是我是我是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们的

म्० प्र० ॥२०६॥ शोधिकम् ॥ ४॥ इतिस्वमातृपित् श्च नीचोच्चांतातिगान्भवे। ज्ञात्वाद्दीर्मदस्याज्यः सज्ञातिकुलयोस्त्रिधा ॥ ४॥ प्रण्विष्यंसि विद्यायश्चर्यं चक्यादिभूभृताम्। श्चरिचोरादिभिः साद्धं ह्यात्रेव्वर्यजोमदः ॥ ६॥ रोगक्ष शिवपास्त्राचैः स्वरूपं ज्ञ्णभंगुरम्। मत्वा न तत्कृतो गर्वा जातु कार्यो विच्च्युः ॥ ७॥ श्रंगपूर्वाम्युधेः संख्यां विदित्वाश्रीजिन्नागमे। किंचिच्छु तंपरिज्ञाय नादेयस्तन्मदः कचिन् । ५॥ ज्ञोग्ग्रादिमहाघोरतपोविधीन्सुयोगिनाम् । प्राक्तनानां मुदा ज्ञात्वा हंतव्यस्तत्कृतो मदः ॥ ६॥ जिनचिक्रमहपीणामप्रमाणं महावलम् । विदित्वा स्ववलस्यात्र न कार्यो विज्ञिभिर्मदः ॥ १०॥ शिलिपत्वंविविधं ज्ञात्वा विज्ञान लेखनादिजम् । जातुशिल्पमदोनात्रविधयोज्ञानशालिभिः ॥११॥ एतेत्राष्ठोमदा निंचा निंचकर्मकराभुवि । रुग्धर्मध्वंसकाहेयाःशत्रवोत्रेव पंडितैः ॥ १२ ॥ मदाष्टकमिदं योत्र विधत्तो

जल से यहुत अधिक है ॥४॥ इसलिये बुद्धिमान पुरुषों को अपने माता पिता के कुल को ऊंच नीच से रिंदत समभ कर मन वचन काय से उत्तम जाति और ऊत्तम कुल का अभिमान छोड़ देना चाहिये ॥४॥ इस संसार में चक्रवर्ती आदि महाराजाओं का ऐथर्य भी चणभंगुर है इसके सिवाय इस धन को चोर चुरा ले जाते हैं शंत्रु ले जाते हैं। यही समभ कर ऐश्वर्य से उत्पन्न हुए मद का सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥६॥ यह सुन्दर रूप रोग क्लेश विष श्रीर शास्त्रादिक के द्वारा चराभर में नष्ट हो जाता है। यही समभ कर बुद्धिमानों को कभी भी अपने रूप का मद नहीं करना चाहिये ॥७॥ जैन शास्त्रों से ग्यारह ऋंग और चौदह पूर्वों की संख्या समभ कर थोड़े से श्रुतज्ञान को पाकर उसका सद कभी नहीं करना चाहिये ।। =।। पहले के ग्रुनि उग्र उग्र तप महा घोर तपश्चरण का मद भी प्रसन्नता पूर्वक छोड़ देना चाहिये ॥ ।। भगवान तीर्थंकर परमदेव का वल भी वहुत अधिक हैं, चक्रवर्ती का वल भी वहुत है श्रीर महर्पियों का वल भी बहुत है यही समभ कर वलवान पुरुपों को अपने अधिक वल का मद कभी नहीं करना चाहिये ॥१०॥ इस संसार में विज्ञान और लेखन आदि की कलाएँ भी अनेक प्रकार की हैं उन सबको जान कर ज्ञानी पुरुपों को उन कलाओं का मद भी कभी नहीं करना चाहिये ॥११॥ ये प्राठों मद अत्यंत निंद्य हैं निद्यकर्म करने वाले हैं और सम्यग्दर्शन रूपी धर्म को नाश करने वाले शत्रु हैं। इसलिए विद्वान् लोगों को इन सबका त्याग कर देना चाहिये ॥१२॥ जो अज्ञानी पुरुष इन आठों

मृद्धीर्यतिः । तेनहत्वाद्दगादीन् सः नीचयोनीश्चिरंश्रमेत् ॥ १३ ॥ विज्ञायेति न कर्तव्योमदो जातु गुणान्वितः । सज्जात्यादिपुसर्वेपुसत्सुप्राणात्ययेप्यहो ॥ १४ ॥ सिथ्यासम्यक्त्वकुज्ञानकुचारित्राणिदुर्धियः । तद्वन्तस्त्रय एतानि नियानायतनानिपट् ॥ १४ ॥ श्वश्रसंवलहेतूनिविश्वपापाकराणि च । त्याज्यानिदृष्टिघाती नीमान्यनायतनानि पट् ॥ १६ ॥ दृष्टेःप्रागुक्तनिःशंकादिभ्यः शंकादयोऽशुभाः । विपरीता वृधेद्दोया अष्टौदोषा मलप्रदाः ॥ १७ ॥ एतेदोषा विश्वपापरिहतेव्याद्दगन्तकाः । पंचिवश्विरात्मज्ञ दृग्विशुष्यो कुमार्गदाः ॥ १८ ॥ मलिने दर्पणे यद्वत्वति विम्वं न दृश्यते । सदोषेदर्शनेतद्वन्मुक्तिस्त्रीवदनाम्बुजम् ॥ १६ ॥ मत्वेति दर्शनं जातुस्वप्नेपि मलसन्निधिम् । निर्मलंमुक्तिसोपानं न नेतव्यं शिवार्थिभिः ॥ २० ॥ धन्यास्तएवसंसारे वृधैःपूज्याः सुरैःस्तुताः । दृष्टिरत्नं न यै

मदों को धारण करते हैं वे सम्यग्दर्शन आदि रत्नत्रय को नष्ट कर चिरकाल तक नीच योनियों में परिश्रमण करते रहते हैं ॥१३॥ यही समक्ष कर गुणी पुरुषों को कंठगत प्राण होने पर भी जाति आदि का मद कभी नहीं करना चाहिये ॥१४॥ मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्र श्रीर इन तीनों को धारण करने वाले अज्ञानी ये छह निंद्य अनायतन गिने जाते हैं। ये छहों अनायतन नरक के कारण हैं समस्त पापों को करने वाले हैं और सम्यग्दर्शन का घात करने वाले हैं। इसलिये बुद्धिमानों को इनका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥१५-१६॥ पहले सम्यग्दर्शन के जो निःशंकित आदि आठ श्रंग वतलाये हैं उनसे विपरीत शंका कांचा श्रादि श्राठ दोप कहलाते हैं ये दोप भी सम्यग्दर्शन में मिलनता उत्पन्न करने वाले हैं इसिलिये बुद्धिमानों को इनका भी सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥१७॥ ये पच्चीसों दोप सम्यग्दर्शन को नाश करने वाले हैं और कुमार्ग को देने वाले हैं इसलिये आत्मा के स्वरूप को जानने वाले विद्वानों को अपना सम्यग्दर्शन विशुद्ध रखने के लिए मन वचन काय से इनका त्याग कर देना चाहिये ॥१८॥ जिस प्रकार मिलन दर्पण में अपना प्रतिविंच दिखाई नहीं देता उसी प्रकार मिलन वा सदोप सम्यग्दर्शन में मुक्तिस्त्री का मुखकमल दिखाई नहीं देता ॥१६॥ यही समभ कर मोच की इच्छा करने वाले पुरुषों को मोच का कारणभूत अपना निर्मल सम्यग्दर्शन स्वप्न में भी कभी मलिन नहीं करना चाहिये ॥२० | जिन लोगों ने अपना सम्यग्दर्शन रूपी रतन कभी भी मलिन

भा० टो०

र्मेट प्रव

11205 ।

॥ इतिस्त्रमातृपितृंश्च नीचोच्चांताि नीतं कराचिन्मदेल्यं चक्र्यादिभूभृताम् । श्रिफलं जन्म मन्येहं छितनोभुवि । शशांकिनर्मलं येन स्वीकृतं दर्शनं महत्॥ २२ ॥ यतरचारिकाल्कच्ये गर्वोचित्सम्यक्त्वशालिनः । सिध्यन्ति तपसा लोके स्वीकृत्य चरणं पुनः ॥२३॥ ये भ्रष्टा दर्शनात्ते च श्रष्टा एव जगत्त्रये । चारित्रेसत्यिप ज्ञानेमोत्तस्तेषां न जातुचित् ॥ २४ ॥ यस्माच्च ज्ञानचारित्रे मिष्यात्वविषद्पिते । भवतो न किचत्काले परमेपि शिवाप्तये ॥ २४ ॥ श्रतो विनाजसम्यक्त्वं ज्ञानमञ्जानमेव भोः । दुश्चारित्रं च चारित्रं कुतपः सकलं तपः ॥ २६ ॥ श्रन्यद्वादुष्करं कायक्तेशमातपनादिकम् । कथ्यतं निष्फलंपुंसा तुपलंडन विज्ञनैः ॥ २७ ॥ यथा वीजाद्यते जातु चेत्रे न प्रवरंफलम् । दर्शनेन विना तद्वन्न चारित्रे शिवादि च ॥ २८ ॥ सम्यव्हर्शनसम्पन्नंमातंगमिष भूतले । भाविमुक्तिवधूकान्तं देवा देवं

नहीं किया है वे ही मनुष्य इस संसार में धन्य हैं विद्वान लोग उनकी ही पूजा करते हैं और देव लोग उन्हीं की स्तुति करते हैं ॥२२१॥ जिस पुरुष ने चन्द्रमा के समान निर्मल सम्यग्दर्शन स्वीकार कर लिया है उसी महा पुष्यवान् का जन्म में सफल मोनता हूं ॥२२॥ इसका भी कारण यह है कि कितने ही सम्यग्दण्टी ऐसे हैं जो चारित्र से अष्ट हो जाते हैं परन्तु वे फिर भी चारित्र को धारण कर तपश्चरण के द्वारा सिद्ध हो जाते हैं परन्तु जो सम्यग्दर्शन से अष्ट हो जाते हैं वे चारित्र के होने पर भी तथा ज्ञान के होने पर भी तीनों लोकों में कहीं भी मोच प्राप्त नहीं कर सकते ।।२३-२४।। इसका भी कारण यह है कि मिथ्यात्वरूपी विष से द्पित हुए ज्ञान को और चारित्र कितने ही उत्कृष्ट क्यों न हों फिर भी उनसे मोच की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती ॥२५॥ इसलिये कहना चाहिये कि विना सम्यग्दर्शन के ज्ञान अज्ञान है चारित्र मिथ्या चारित्र है और समस्त तप कुतप है। इनके सिवाय जो अत्यंत कठिन आतपनादिक योग है वे भी सब विना सम्यग्दर्शन के केवल शरीर की क्लेश पहुँचाने वाले हैं और चावल की भूसी को ऋटने के समान सब निष्फल हैं ऐसा भगवान जिनेन्द्रदेव ने कहा है ॥२६-२७॥ जिस प्रकार विना वीज के किसी भी खेत में कभी भी उत्तम फल उत्पन्न नहीं हो सकते उसी प्रकार विना सम्यग्दर्शन के केवल चारित्र से कभी भी मोच की प्राप्ति नहीं हो सकती ॥२=॥ यदि चांडाल भी तम्पादर्शन से सुशोभित हो तो गण्धरादिक देव उसको होनहार मुक्ति रूपी स्त्री का स्वामी खाँग

1130511

वदन्त्यहो ॥ २६ ॥ सम्यग्द्यत्नकंठस्थो निर्धनोपि जगत्त्रये । उच्यते पुण्यवान् सिद्धः स्तुत्यः पूज्योमहाधनी ॥३०॥ यतोत्रै कमवेसीख्यं दुःखं वा कुरुतेधनम् । इहामुत्र च सम्यक्त्वं केवलंसुखगूर्जितम् ॥ ३१ ॥ सम्यक्त्वेन समं वासो नरकेपिवरंसताम् । सम्यक्त्वेन विनानविनिवासोराजतेदिवि ॥ ३२ ॥ यतः वन्त्राद्विनिर्गत्यिचिपित्वाप्राक्तनाशुभम् । सम्यक्त्वेन सिन्यत्र्शनमहात्म्यात्तीर्थनाथो भवेत्सुधीः ॥ ३३ ॥ सम्यक्त्वेन विनावं आर्तध्यानं विधाय भोः । दिवदच्युत्वा प्रजायन्तेस्थावरेष्वत्रतत्फलात् ॥ ३४ ॥ सम्यक्टिण्टं हस्थोपि कुर्वन्नारंभमंजसा । पूजनीयो भवेत्लोकेनृनािकपतिभिः स्तुतः ॥ ३४ ॥ द्दिदहीिनोभवत्साधुः कुर्वन्नपि तपोमहत् । द्दिरशुद्धः सुरैर्भत्यैनिं दनीयः पदेपदे ॥ ३६ ॥ इन्द्राह—सिन्द्रतीर्थेशलौकािन्तकमहात्मनाम् । वलादीनांपदोन्यत्रमहािन्त च सुरालये ॥ ३७ ॥ यािन तािन न लभ्यन्ते

इसीलिये देव कहते हैं ॥२६॥ जिसके हृदय में सम्यग्दर्शन रूपी रत्न शोभायमान है वह यदि निर्धन हो तो भी सज्जन पुरुष उसको तीनों लोकों में पुण्यवान कहते हैं उसको पूज्य समभते हैं उसकी स्तृति करते हैं ऋौर उसको महाधनी समभते हैं ॥३०॥ इसका भी कारण यह है कि धन इसी एक भव में सुख वा दु:ख देता है परंतु सम्यग्दर्शन इस लोक श्रीर परलोक दोनों लोकों में सर्वोत्कृष्ट सुख देता है।।३१।। सज्जन पुरुपों को इस सम्यग्दर्शन के साथ साथ नरक में रहना भी अच्छा है परंतु सम्यग्दर्शन के विना स्वर्ग में निवास करना भी सुशोभित नहीं होता ॥३२॥ इसका भी कारण यह है कि सम्यग्देष्टी पुरुष नरक में से निकल कर तथा उस सम्यादर्शन के माहात्म्य से पहले के समस्त अशुभ कर्मी को नाश कर महा बुद्धिमान तीर्थं कर ही सकता है ॥३३॥ परंतु विना सम्यग्दर्शन देव आर्तध्यान धारण कर लेते हैं और फिर मिथ्यात्व के महातम्य से स्वर्ग से आकर स्थावरों में उत्पन्न होता है ॥३४॥ सम्यग्दण्टी पुरुष गृहस्थ होकर भी तथा आरंभ करता हुआ भी इन्द्र नरेन्द्र आदि सबके द्वारा पूजनीय होता है और सब उसकी स्तुति करते हैं। परन्तु साधु होने पर भी जो सम्यग्दर्शन से रहित है वह घोर तपश्चरण करता हुआ भी शुद्ध सम्यग्दर्शन को धारण करने वाले देव और मनुष्यों से पद पद पर निंदनीय माना जाता है ॥३५-३६॥ इन्द्र अहमिंद्र तीर्थंकर लोकांतिक वलभद्र आदि के जो जो सर्वोत्कृष्ट पद हैं वे विना सम्यग्दर्शन के परम तपश्चरण करते हुये भा०टा०

भा०टी०

करम् । सद्धर्मामृतसागरंनिरुवमं श्रीदर्शनं मेहिद् तिष्ठत्वत्रशिवाप्तयेष्यनुदिनंसंकीर्तिनंत्ताथिकम् ॥ ४१ ॥ तीर्येशास्ती-र्थमृताजिनवरयुपभाः त्ताथिकैर्हम्विदाये रन्तातीतेषु णोवैस्त्रिभुवनमहिताभूपिताः संस्तुताश्च । सिद्धाविदवायभूस्था हतभवयपुपो ज्ञानदेहा श्रमूर्ताः सर्वेश्रीसाधवोमेत्रिपदगुणयुतादिकशुद्धि प्रदशुः ॥ ४२ ॥

इति श्रीमूलाचारप्रदीपकाख्ये महाग्रंथे भट्टारक श्रीसकलकीर्तिविरचते पंचाचार व्यावर्णने दर्शनाचारवर्णनो नामपंचमोधिकारः।

समस्त उपमात्रों से रहित है। ऐसा यह ऊपर कहा हुआ चायिक सम्यग्दर्शन मोच प्राप्त करने के लिये प्रतिदिन मेरे हृदय में विराजमान रहो ॥५१॥ भगवान तीर्थंकर परमदेव संसार भर में तीर्थभूत हैं जिनवरों में भी श्रेष्ठ हैं, तथा चायिक सम्यग्दर्शन आदि चैतन्यस्वरूप अनंत गुणों को धारण करने के कारण तीनों लोकों में पूज्य हैं तीनों लोकों में सुशोभित हैं और तीनों लोक उनकी स्तुति करता है। इसी प्रकार भगवान सिद्ध परमेष्ठी समस्त लोक के ऊपर विराजमान हैं संसार तथा शरीर से रहित हैं ज्ञान ही उनका शरीर हैं और वे अमूर्त हैं। तथा आचार्य उपाध्याय साधुपरमेष्ठी समय-गद्दर्शन सम्यक्चारित्र इन तीनों गुणों से सदा सुशोभित रहते हैं। इस प्रकार के ये पाँचों परमेष्ठी सुक्ते छुद्ध सम्यग्दर्शन प्रदान करें ॥२५२॥

इस प्रकार प्राचार्थ श्री सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नाम के महाग्रंथ में पंचाचार के वर्णन में दशंनाचार को वर्णन करने वाला यह पाँचवाँ अधिकार समाप्त हुआ।



## षष्ठोधिकारः।



ज्ञानाचारफलप्राप्तानह त्सिद्धत्रियोगिनः । नत्वावच्येष्टधा ज्ञानाचारं विश्वाग्रदीपकम् ॥ १॥ये नात्मावुष्यते तत्वं मनो येन निरुध्यते । पापाद्विमुच्यतेयेनतज्ञानं ज्ञानिनोविदुः ॥ २ ॥ येनरागादयो दोपाःप्रणश्यन्तिद्रतंसताम् । संवेगाद्याःप्रवद्ध न्तेगुणा ज्ञानंतदूर्जितम् ॥ ३ ॥ येनाच्चिययेभ्योत्र विरुधियवस्मिन । ज्ञानीप्रवर्ततेनित्यं तज्ञानं जिनशासने ॥ ४ ॥ कालाख्यो विनयाचारः उपधानसमाह्वयः । वहुमानाभिदोनिहवाचारो व्यंजनाह्वयः ॥ ४ ॥

## छठा अधिकार।

अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये पाँच परमेष्ठी ज्ञानाचार के फल को प्राप्त हुए हैं इसिलये इनको नमस्कार कर समस्त लोक अलोक को दिखलाने वाले आठ प्रकार के ज्ञानाचार का स्वरूप अब में कहता हूँ ॥१॥ जिस ज्ञान से आत्मा का स्वरूप जान जाय, जिस ज्ञान से मन वश में हो जाय और जिस ज्ञान से समस्त पाप छूट जाँय उसी को ज्ञानी पुरुप ज्ञान कहते हैं ॥२॥ जिस ज्ञान से सज्जनों के रागादिक दोप सब नष्ट हो जाँय और संवेगादिक गुण बृद्धि को प्राप्त हो जाँय उसको उत्तम ज्ञान कहते हैं ॥३॥ जिस ज्ञान से ज्ञानी पुरुप इन्द्रियों से विरक्त होकर मोचमार्ग में लग जाता है जिनशासन में उसी को ज्ञान कहते हैं ॥४॥ इस ज्ञानाचार के आठ भेद हैं कालाचार, विनया—चार, उपधानाचार, बहुमानाचार, अविन्हवाचार, व्यंजनाचार, अर्थाचार और उभयाचार। इस प्रकार

गार्१३॥

era vene

अर्थापाराभिधानश्च ततस्तदुभयाभिधः । ज्ञानाचारस्यविज्ञेया अष्टोभेदा इमे बुधैः ॥ ६॥ पूर्वाष्ट्णस्यापराष्ट्णस्य-पूर्वपिवनस्यामयोः । रजन्यामध्यवेलायाः पूर्वपिश्चमभागयोः ॥ ७॥ तथामध्याहकालस्य कालंदिघिटकाप्रमम् । प्रत्येकंविद्धि सिद्धांतपाठाण्ययोग्यमेव च ॥ ॥ ॥ एतान् सदोपकालांश्च त्यक्त्वास्याध्यायकर्जितः । प्राद्ध आगमपाठाच्याः कालंग्रुभेपरे ॥ ६॥ पूर्वाङ्केत्र यदासप्तपादच्छाया भवेत्तदा । स्वाध्यायो हि गृहीतव्योनिर्विकल्पेनचे-तमा ॥ १०॥ आपाढे द्विपदच्छायापुष्यमासे चतुष्पदा । यदावितष्ठते शेपा निष्ठापनीयएव सः ॥ ११ ॥ तयोमांसद्वयोर्मध्ये कालः स्वाध्यायमोचने । प्रत्येकं शेपमोसानां वृद्धिहानियुतः स्फुटम् ॥ १२ ॥ पादयोः पष्ठभागोत्र भवेत् शास्त्रोति योगिभिः । कर्तव्यो मुक्तये काले स्वाध्यायस्तत्वपूरितः ॥ १३ ॥ अपराष्ट्णेत्रमध्याहाद्विमुच्यघटिका

विद्वान् लोग ज्ञानाचार के ब्राठ मेद वतलाते हैं॥५-६॥ प्रातःकाल के एक पहर पहले, सायंकाल के एक पहर बाद, आधी रात के एक पहर पहले तथा एक पहर बाद और मध्याह्व काल की दो घड़ी ये सब काल सिद्धांत शास्त्र के पढ़ने के त्रयोग्य हैं ॥७-=॥ इन सदोप कालों को छोड़ कर श्रेष्ठ स्वाध्याय करना चाहिये। तथा त्रागम का पाठ त्रादि भी शुभ काल में ही करना चाहिये ॥१॥ पूर्वीह के समय जब सात पैर छाया हो जाय तब मुनियों को अपने सब विकल्प छोंड़ कर स्वाध्याय प्रारंभ करना चाहिये ॥१०॥ त्रासाद महीने में जब छाया दो पद रह जाय तथा पौप मास में जब छाया चार पैर रह जाय तब मुनियों को स्वाध्याय समाप्त कर देना चाहिये ॥११॥ यह आपाढ़ और पौप महीने में स्वाध्याय समाप्त करने का काल वतलाया। वाकी के महीने महीनों में छाया की हानि वृद्धि के अनुसार स्वाध्याय की समाप्ति करनी चाहिये ॥१२॥ प्रत्येक महीने में दो पैर का छठवाँ भाग घटाना पड़ाना चाहिये अर्थात् श्रावण में दो पैर और एक पैर का तीसरा भाग, भादों में दो पैर और एक पैर का दो भाग, आश्विन में तीन पैर, कार्तिक में तीन पैर एक पैर का तीसरा भाग, मगसिर में तीन पैर एक पर का दो भाग, तथा पौप में चार पैर छाया रह जाय तब स्वाध्याय समाप्त करना चाहिये। मोच प्राप्त करने के लिये इस प्रकार योग्य समय में तस्त्रों से भरा हुआ स्वाध्याय करना चाहिये ॥१३॥ (माध में तीन पैर एक पैर का दो भाग, फाल्गुन में तीन पैर एक पैर का तीसरा भाग, चैत में

द्वयम् । स्वाध्यायोद्धपरोद्धाख्योत्राद्धोदद्धोः प्रयत्नतः ॥ १४ ॥ दिनस्य पश्चिमे भागे सप्तपादप्रमाण्का । यदावित्रिकते छाया तदा मोक्तव्य एव सः ॥१५॥ पूर्वरात्रेः परित्यच्य किलाद्यं घटिकाद्वयम् । गृह्वन्तु यतपः पूर्वरात्रिस्वाध्याय— मंजसा ॥ १६ ॥ त्यक्त्वामध्याद्धरात्रेश्च काले द्विघटिकामितम् । स्वाध्यायोत्रविधेयः पश्चिमरात्रिसमाद्धयः ॥ १० ॥ मंजसा ॥ १६ ॥ त्यक्त्वामध्यावसानानां प्रत्येकं दिनरात्रयोः । त्यक्त्वाद्विघटिकांकालंस्वाध्याययोग्यमंजसा ॥ १८ ॥ पूर्वपश्चिमभागोत्थं श्राणकालेपुसर्वदा । वुधा गृह्वन्तु मुंचन्तुसिध्य स्वाध्यायमूर्जितम् ॥ १६ ॥ त्राग्नवर्णे हि विग्दाहजल्कापातो नभों— शेपकालेपुसर्वदा । वुधा गृह्वन्तु मुंचन्तुसिध्य स्वाध्यायमूर्जितम् ॥ १६ ॥ त्राग्वरा चन्द्रसूर्ययोः । कलहादिर्धराकंपो गणान् । विद्युदिन्द्रधनुःसंध्यापीतलोहितवर्णमा ॥ २० ॥ दुर्दिनोश्रमसंयुक्तो प्रहणं चन्द्रसूर्ययोः । कलहादिर्धराकंपो धूमाकारात्तमंवरम् ॥ २१ ॥ मेघगर्जनमित्याद्यादोषाविद्यादिहेतवः । त्याज्याः सिद्धांतसूत्रे स्वाध्यायस्यपाठका—

तीन पैर, वैसाख में दो पैर और एक पैर का दो तिहाई भाग, जेठ में दो पैर एक पैर का तीसरा भाग श्रीर अपाद में दो पैर छाया रहने पर स्वाध्याय की समाप्ति का काल समभना चाहिये।) मध्याह काल की दो घड़ी छोड़ चतुर पुरुषों को प्रयत्न पूर्वक अपराह्व समय का स्वाध्याय स्वीकार करना चाहिये ॥१४॥ दिन के पश्चिम भाग में जब छाया सात पैर बाकी रह जाय तब स्वाध्याय समाप्त कर देना चाहिये ॥१५॥ पूर्व रात्रि की दो घड़ी छोड़ कर मुनियों को पूर्व रात्रि का स्वाध्याय स्वीकार करना चाहिये। तथा मध्य रात्रि की दो घड़ी छोड़ कर पिछली रात्रि का स्वाध्याय प्रारम्भ करना चाहिये ॥१६-१७॥ दिन के आदि मध्य अंत में तथा रात्रि के आदि मध्य अंत में दो दो वड़ी छोड़ कर स्वाध्याय करना चाहिये। दिनरात का पूर्व भाग और अंतिम भाग स्वाध्याय के अयोग्य काल है उसको छोड़ कर वाकी के समय में बुद्धिमानों को मोत्त प्राप्त करने के लिये स्वाध्याय का प्रारम्भ तथा समाप्ति करनी चाहिये ॥१=-१६॥ जिस समय अग्निवर्ण का दिशाओं का दाह हो, आकारा से उन्कापात हो रहा हो, विजली चमक रही हो, इन्द्रधनुप पड़ रहा हो, लाल पीले वर्श की संध्या हो, भ्रमपूर्ण दुर्दिन हो, सूर्य वा चन्द्रमा का प्रहण हो, युद्ध का समय हो, भूकम्प हो रहा हो, आकाश में भूए के आकार का कुइरा फैला हो वा बादल गरज रहा हो ये सब दोप सिद्धांत सूत्रों के पढ़ने में विघ्न के कारण हैं। इसलिए पाठकों को इन समयों में स्वाध्याय नहीं करना चाहिये ॥२०-२२॥

।।२१५।

दिभिः ॥ २२॥ कालशुद्धिविषायेमां ये पठिन्तिजनागमम् । निर्जरा विपुला तेपां कर्मणामास्रवोन्यथा ॥ २३ ॥ किरिरं च युणादीन मांसपूर्यविद्याद्यः । इत्याद्यन्याशुचिद्रव्यादेहे स्वस्यपरस्य वा । २४ । वर्जनीयाः प्रयत्नेनपाठके द्रव्यशुद्धये । स्वाध्यायस्यममारंभेद्रव्यशुद्धिरयं मता ॥ २४ ॥ चतुर्वित्तु शुभंत्तेत्रं चतुःशतकरप्रमम् । रक्तोक्तिरिहतं पूतं संशोध्यिक्तयते वुधेः ॥ २६ ॥ स्वाध्यायो योगपूर्वाणां ज्ञानायाज्ञानहानये । कर्मणां निर्जरायेवा त्तेत्रशुद्धिमतात्र सा ॥ २७ ॥ क्रोधमानादिकान्सर्वान् क्रोध्यशोकदुर्मदान् । हास्यारित भयादीश्च त्यक्त्वा प्रसन्नमानसम् ॥ २५॥ कृत्वायोगुणतेद्दीः स्वाध्यायोजिनसूत्रजः । त्रिशुध्यासास्यिवज्ञे याभावशुद्धिविशुद्धिद्या ॥ २६ ॥ इतिस्तकालसद्द्रव्य- त्रे प्रभावाश्रितांपराम् । कृत्वा चतुर्विधां शुद्धिस्वाध्याये ये पठन्त्यहो ॥ ३० ॥ वा पाठयन्ति सिद्धांन्ततेषामावि-

जो मुनि इस काल शुद्धि को ध्यान में रखते हुये जिनागम का पठन पाठन करते हैं उनके कर्मी की बहुत सी निर्जरा होती हैं। यदि वे अकाल में ही स्वाध्याय करते हैं तो उनके कमीं का आसव ही होता है ॥२३॥ स्वाध्याय करने वालों को अपनी द्रव्य शुद्धि बनाये रखने के लिए अपने वा दूसरे के शरीर पर रुधिर, घाय, माँस पीय विष्ठा आदि लगा हो वा ऐसे ही अन्य अशुद्ध द्रव्य लगे हों तो उनका प्रयत्न पूर्वक त्याग कर देना चाहिये तव स्वाध्याय का प्रारम्भ करना चाहिये। इसको द्रव्य शुद्धि कहते हैं ॥२४-२५॥ बुद्धिमान पुरुपों को अपने ज्ञान की वृद्धि के लिये अज्ञान को दूर करने के लिए श्रीर कमीं की निर्जरा करने के लिए श्रंग पूर्वी का स्वाध्याय करना चाहिये और उस समय चारों श्रोर का सो सो हाथ चोत्र शुद्ध रखना चाहिये। सो सो हाथ दूर तक के चेत्र में रक्त माँस हड़ी यादि अपितत्र पदार्थ नहीं रहने चाहिये । इसको चोत्रशुद्धि कहते हैं ॥२६–२७॥ चतुर मुनि क्रोध, मान, माया, लोभ, क्लेश, ईर्ष्या, शोक, दुर्मद हास्य रति अरति भय आदि सबका त्याग कर तथा मन को प्रसन कर मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक जिनसूत्रों का स्वाध्याय करते हैं। इसको विशुद्धता उत्यन करने वाली भाव शुद्धि कहते हैं ॥२=-२६॥ जो मुनि श्रेष्ठ कालशुद्धि श्रेष्ठ द्रव्यशुद्धि श्रेष्ठ चोत्रशुद्धि र्थार अंप्ठ भावशुद्धि को धारण कर अर्थात् चारों प्रकार की शुद्धि को धारण कर स्वाध्याय में सिद्धांतशास्त्रों का पठन पाठन करते हैं उनको समस्त ऋद्धि त्रादि श्रेष्ठ गुणों के साथ साथ समस्त

भा॰टी॰

定的在外在外在外域的现在分词的现在分词的现在分词

गरश्दा

मू॰ प्र॰ ॥२१७॥ भीवत्स्वयम् । ऋष्यादिभिगु गौः सर्वैः सहाखिलं श्रुतंपरम् ॥ ३१ ॥ अंगपूर्वाणिवस्त्िमाभृतादीनि यानि च । भाषितानि गणाधीशैः प्रत्येकवुद्धियोगिभिः ॥ ३२ ॥ श्रुतकेवितिभिर्विद्धः दशपूर्वधरेभु वि । अप्रस्वितिसंवेगेस्तानि सर्वाणि योगिनाम् ॥ ३३ ॥ उत्तस्वाध्यायवेलायां युज्यन्ते चार्यिकात्मनाम् । पिठतुं चोपदेष्दुं च न स्वाध्यायं विना किथत् ॥ ३४ ॥ वतुराराधनाप्रया मृत्युसाधनस्वकाः । पंचसंग्रह्ग्रंथाश्र्यत्याख्यानस्तवोद्भवाः ॥ ३४ ॥ पदावक्ष्यकसंद्वधा महाधमे कथान्विताः । शलाकापुरुषाणांचानुत्रे चादिगुणभू ताः ॥ ३६ ॥ इत्याखा ये परे ग्रंथाश्र्यित्राद्य एव ते । सर्वदापिठतुं योग्याः सत्स्वाध्यायंविनासताम् ॥ ३७ ॥ अंगानां सर्वपूर्वाणां वस्तूनां प्राभृतात्मनाम् । प्रारंभेत्रसमाप्तौचैकशोद्धनुज्ञया गुरोः ॥ ३८ ॥ उपवासो विधातव्यो व्युत्सर्गः पंच वा वृधेः । अकालादिजदोपस्यविशुध्वर्थशिवाप्तये ॥ ३६ ॥ सुपर्यकाद्विपर्यक्वरीरासनादिकान् वहून् । विधायहद्येषृत्वाप्रतिलेख्य

श्रुतज्ञान प्राप्त हो जाता है ॥३०-३१॥ अंग, पूर्व, वस्तु तथा जो प्राभृत गणधरों के कहे हुए हैं प्रत्येक बुद्ध योगियों के कहे हुए हैं, श्रुत केवलियों के कहे हुए हैं, दशपूर्वधारी विद्वानों के कहे हुए हैं अथवा जिनका संवेग कभी प्रस्खलित नहीं हुआ ऐसे योगियों के द्वारा कहे हुए हैं वे सब मुनियों को ऊपर लिखे हुए स्वाध्याय के समय में ही पढ़ने चाहिये तथा अन्य आर्य मुनियों को उनका उपदेश देना चाहिये। स्वाध्याय के विना उनको अन्य किसी प्रकार से नहीं पढ़ना चाहिये ॥३२-३४॥ मृत्यु के साधनों को स्चित करने वाले चारों आराधनाओं के ग्रंथ, पंचसंग्रह (गोमइसार आदि) प्रत्याख्यान स्तुति के ग्रंथ, छहों त्रावरयकों को कहने वाले ग्रंथ महाधर्म की कथात्रों को कहने वाले ग्रंथ, शलाका पुरुषों के ग्रंथ, अनुप्रेचादिक गुणों से परिपूर्ण ग्रंथ तथा चरित्र आदि जितने अन्य ग्रंथ हैं उनको सज्जन पुरुप स्वाध्याय के विना अन्य काल में भी पढ़ सकते हैं ।।३४-३७॥ ग्यारह अंग चौदह पूर्व वस्तु श्रीर प्राभृत शास्त्रों का स्वाघ्याय प्रारम्भ करने के समय तथा समाप्ति के समय गुरु की श्राज्ञा से एक एक उपवास करना चाहिये अथवा बुद्धिमानों को पाँच कायोत्सर्ग करना चाहिये। ये उपवास वा कायोत्सर्ग अकाल से उत्पन हुए दोपों को शुद्ध करने के लिये तथा मोच प्राप्त करने के लिये करने चाहिये ॥३ = - ३ ६॥ मुनि लोग जो पर्यंकासन अर्द्धपर्यंकासन वीरासन आदि में से कोई एक आसन

. ॥५ ४७॥

मृष्यः ।।२६८॥ करद्रयम् ॥ ४० ॥ नत्वा मिद्धांतस्वाणि पष्ट्यन्ते यत्र योगिभिः । सूत्रार्थयोगशुष्या स ज्ञानस्यविनयोमतः ॥४१॥ स्यानाम्तिर्विकृताचैः पकान्नादिरमोज्कनैः । विधायनियमं प्रंथसमाप्त्यन्तं श्रुतोत्सकैः ॥ ४२ ॥ सिद्धान्तं पठ्यते यत्राप्रहेण स्यार्थमिद्धये । स्राचार उपधानाख्यः स ज्ञानस्यस्मृतोमहान् ॥ ४३ ॥ स्रंगपूर्वश्रुतादीनां स्त्रार्थं च यधास्थितम् । तथैवानोच्नरम् वाण्या यो न्येपांप्रतिपाद्येत् ॥ ४४ ॥ कर्मन्त्रयाय कुर्यान्नसूरिश्रुतादियोगिनाम् । कित्तिरपरिभवं गर्वाद्वनुमानं तभेत सः ॥ ४४ ॥ सामान्यादि वित्रयोपि पठित्वा श्रुतमूर्जितम् । महर्षिभ्योमयाधीतं मानिभिर्यन्निगगते ॥ ४६ ॥ स्रधीत्य प्रवरं शास्त्रं पार्यनिर्वश्रयोगिनाम् । कुलिगिनिकटेऽधीतसुच्यते य ज्ञाद्यासभिः ॥ ४७ ॥ नाधीतं न श्रुतं वेद्या नत्यादि न्रूयते च यत् । पठितस्यापिशास्त्रस्य सर्वं निद्धवनं हि

लगा कर, हाथों को शुद्ध कर, सिद्धांत सूत्रों को ही नमस्कार कर तथा उन्हीं को हृदय में विराजमान मनवन्तकाय की शुद्रता पूर्वक जो सूत्र वा सूत्र के अर्थ को पढ़ते हैं उसको ज्ञान का विनय वा विनयाचार कहते हैं ॥४०-४१।। शास्त्रज्ञान की उत्कट इच्छा रखने वाले मुनि ग्रंथ की समाप्ति तक केवल भात भिला माड़ खाने का निर्विकृति ( विकार रहित पौष्टिक रहित ) आहार ग्रहण करने का वा पकान रस को त्याग करने का जो नियम लेते हैं और ऐसा नियम लेकर अपनी आत्मा का कंच्याण करने के लिये आग्रह पूर्वक जो सिद्धांतों का पठन पाठन करते हैं उसको ज्ञान का उपधान नाम का आचार कहते हैं ॥४२-४३॥ अंग पूर्वे और अन्य शास्त्रों का सत्र अर्थ जैसा है उसी प्रकार जो वाणी से उच्चारण करते हैं उसी प्रकार दूसरों के लिये प्रतिपादन करते हैं। यह सब पठन पाठन केवल कमीं के चय के लिये करते हैं तथा अभिमान से आचार्य शास्त्र वा किसी योगी का कभी तिरस्कार नहीं करते उसको वहुमान नाम का ज्ञानाचार कहते हैं ॥४४-४५॥ कोई अभिमानी पुरुष किसी उत्तम शास्त्र को किसी सामान्य मुनि से पढ़ कर यह कहे कि मैंने तो यह शास्त्र अमुक महा ऋषि से पढ़ा है। अथवा किसी उत्तम शास्त्र को किसी निग्रन्थ मुनि के समींप पढ़ कर यह कहे कि मैंने तो यह शास्त्र अमुक मिध्या साधु से कुलिंगी से पड़ा है। अथवा पढ़े हुये शास्त्र के लिये भी यह कहे कि मैंने यह शास्त्र नहीं पड़ा है अथवा नहीं मुना है अथवा में इसको नहीं जानता इस प्रकार जो मूर्ख लोग कहते हैं उसको

11न् १५!!

तत् ॥ ४८ ॥ इमं निह्नवदोषं च त्यक्त्वाचार्यादियोगिनाम् । गुरुपाठकशास्त्राणांश्रुतस्य पठितस्य वा ॥ ४६ ॥ गुणप्रकाशनं लोकेल्यांतिश्चन्नयुतेतराम् । मुमुद्धिः स सर्वोप्यनिह्नवाचार उच्यते ॥ ५० ॥ श्राचरस्वरमात्राये ये च्छुद्धं पठ्यतेश्रुतम् । दन्दौगुरूपदेशेन व्यंजनाचार एव सः ॥ ४१ ॥ श्राथंनात्रविशुद्धंयत्सदर्थालंकृतंश्रुतम् । पठ्यते पाठ्यतेऽन्येपांसोर्थाचारः श्रुतस्य वे ॥ ४२ ॥ श्राथंचरित्रशुद्धं यदधीयतेजिनागमम् । विद्धित्तदुभयाचारो ज्ञानस्य कथ्यतेमहान् ॥ ४३ ॥ एभिर्ज्यविधाचारैरधीतं यज्जिनागमम् । तिवृह्देवाखिलं ज्ञानं जनयेद्वाश्रु केवलम् ॥ ४४ ॥ विनयायौरधीतं यज्ञमादाद्विस्मृतंश्रुतम् । तथामुत्र च तद्ज्ञानं सूते च केवलोद्यम् ॥ ४४ ॥ ज्ञानमण्यविधाचारैः पठितंयमिनांस्फुटम् । श्रानन्तकर्महान्यस्यात् कर्मवंधाय चान्यथा ॥ ४६ ॥ विज्ञायेति विदो

निह्नव कहते हैं। इस निह्नव दोप का त्यांग कर आचार्य आदि योगियों की गुरु की उपाध्याय की शास्त्रों की और सुनने वा पढ़ने की प्रसिद्धि करना लोक में आचार्य गुरु उपाध्याय आदि के गुगा प्रकाशित करना मोच की इच्छा करने वाले मुनियों के अनिह्ववाचार कहलाता है ॥४६-४०॥ चतुर पुरुष गुरु के उपदेश के अनुसार जो अत्तर स्वर मात्राओं का शुद्ध उच्चारण करते हैं उसको व्यंजनाचार कहते हैं ॥५१॥ अर्थ से अत्यंत सुशोभित शास्त्रों का शुद्ध अर्थ पढ़ना और शुद्ध ही अर्थ पढ़ाना ज्ञान का अर्थाचार कहलाता है ॥५२॥ जो जिनागम को शब्द अर्थ दोनों से विशुद्ध अध्ययन करता है उसको विद्वान् लोग ज्ञान का महान् उभयाचार कहते हैं ॥५२॥ इस प्रकार आठ प्रकार के ज्ञानाचारों के साथ साथ जो जिनागम का अध्ययन किया जाता है उससे इसी लोक में पूर्ण ज्ञान अगट हो जाता है तथा उसे शीघ्र ही केवलज्ञान प्रगट हो जाता है ॥५४॥ जो जिनागम विनयादिक के साथ अध्ययन किया गया है तथा प्रमाद के कारण वह भूला जा चुका है तो भी उसके प्रभाव से परलोक में उसकी केवलज्ञान प्रगट हो जाता है ॥५५॥ इन आठ प्रकार के आचारों के साथ पढ़ा हुआ ज्ञान सुनियों के अनंत कमीं को नाश कर देता है यदि वही ज्ञान आठों प्रकार के आचारों के साथ न पढ़ा हो तो फिर उससे कर्मों का वंध ही होता है ॥४६॥ यही समक्त कर विद्वान् पुरुषों को योग्य काल में

भार्टी

होनं कालेत्रविनयादिभिः । पटन्तु योगशुष्या वा पाठयन्तुसतांचिदे ॥४०॥ ज्ञानेन निर्मला कीर्ति अमत्येव जगत्त्रये । मानेन त्रिजगन्मान्यं द्यानेनातिविवेकता ॥ ४= ॥ ज्ञानेन केवलज्ञानं ज्ञानेनपूज्यतापदम् । ज्ञानेन त्रिजगल्लदमी र्जिनराकादिसत्पर्म् ॥ ४६ ॥ ज्ञानेनैवत्रमुखं च ज्ञानेन सकता कता । जायते ज्ञानिनां नूनं विज्ञानादिगुणो-त्करः ॥ ६०॥ ज्ञानेन ज्ञानिनां मर्वेशमायाः परमाः गुणाः। त्राश्रयन्तित्त यंयान्ति दोषाः क्रोंघमदादयः ॥ ६१॥ मझानश्र' वलायद्वो मनोदन्ती भ्रमन् सदा । दुर्थरोविषयार्ण्ये क्शमायाति योगिनाम् ॥ ६२ ॥ ज्ञानपाशेन वद्धाः स्यः पंचेन्द्रियकुत्तस्कराः। त्तमा न विक्रियां कर्तुं धर्मरत्नापहारिएः ॥६३॥ मदनाग्निमहाज्वाला जगदाहविधायनी ।

विनयादिक के साथ मन वचन काय को शुद्ध कर ज्ञान का अभ्यास करना चाहिये, तथा आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिये इसी प्रकार दूसरों को पढ़ाना चाहिये ॥५७॥ इस ज्ञान से मनुष्य की निर्मल कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाती है इस ज्ञान से ही तीनों लोकों में मान्यता बढ़ जाती है और ज्ञान से ही उत्कृष्ट विवेक शीलता त्रा जाती है ॥४८॥ ज्ञान से ही केवल ज्ञान प्रगट हो जाता है, ज्ञान से ही पूज्यता के पद प्राप्त होते हैं, ज्ञान से ही तीनों लोकों की लच्मी प्राप्त होती हैं और ज्ञान से ही तीर्थंकर और इन्द्र आदि के श्रेष्ठ पद प्राप्त होते हैं ॥४६॥ ज्ञान से ही प्रभुत्व प्राप्त होता है, ज्ञान से ही समस्त कलाएं प्राप्त होती हैं तथा ज्ञानी पुरुगें के ही विज्ञान आदि गुणों के समूह प्रगट होते हैं ॥६०॥ इस ज्ञान से ही ज्ञानी पुरुगों को उपराम आदि समस्त परम गुण अपने आप आ जाते हैं तथा ज्ञान से ही कोथ मद आदिक दोंप सब नष्ट हो जाते हैं ॥६१॥ अत्यंत दुर्धर ऐसा यह मन रूपी हाथी विषयरूपी वन में सदा परिश्रमण किया करता है यदि उसकी ज्ञानरूपी साँकल से वाँच लिया जाय तो फिर वह उन योगियों के वश में अवश्य हो जाता है ॥६२॥ धर्मरूपी रतन को खपहरण करने वाले ये पंचेन्द्रियह्वी दुष्ट चोर जब ज्ञान के पाश में (जाल में ) बंध जाते हैं तब फिर वे किसी प्रकार का विकार करने में समथ नहीं हो सकते हैं ॥६३॥ यह कामदेव रूपी महा ज्वाला संसार भर में दाह उत्पन्न करने वाली है यदि इसको ज्ञानरूपी जल से बुक्ता दी जाय तो फिर वह

सिक्ता ज्ञानाम्बुना नूनं पुंसांशाम्यतितत्त्रणम् ॥ ६४ ॥ ज्ञानेन ज्ञायते विश्वं हस्तरेखेव निस्तुषम् । लोकालोकं सुतत्त्वं च परतत्त्वं किलाखिलम् ॥ ६४ ॥ हेयोपादेयसर्वाणिहिताहितांश्च वोघतः । क्रत्स्वधमिवचारादीन् ज्ञानीवेत्ति नचापरः ॥ ६६ ॥ विश्वज्ञोत्रसमर्थः स्यात्तरितुं च भवाम्बुधिम् । परांस्तारियतुं ज्ञानी ज्ञानोपेतेन नापरः ॥६७॥ वीतरागस्त्रिगुप्तात्मान्तर्मु हूर्तेन कर्मयत् । चिपेद्ज्ञानी न त चाज्ञस्तपसा भवकोटिभिः ॥ ६८ ॥ यतोज्ञो दुष्करं घोरं तपः कुर्वन्निप कचिन् । त्रास्त्रवाग्रपरिज्ञानान्मुच्यते कर्मणा नहि ॥ ६८ ॥ हेयादेयं विचारं च तत्त्वातत्त्वंशुभा— शुभम् । सारासारास्त्रवादीनि ह्यज्ञानी जातुवेत्ति न ॥ ७० ॥ मत्वेति कृत्स्त्यत्नेनप्रत्यहं श्रीजिनागमम् । त्राधीध्वं मुक्तयेद्चाविश्वविज्ञानहेतवे ॥ ७१ ॥ ज्ञानाभ्यासं विनाजातु न नेतव्या हिताथिभिः । एका कालकलालोके

मनुष्यों की मदनज्वाला उसी समय शांत हो जाती है ॥६४॥ इस ज्ञान के ही द्वारा यह तीनों लोक हाथ की रेखा के समान स्पष्ट दिखाई पड़ता है तथा ज्ञान से ही लोक, अलोक अपने तन्व और समस्त दूसरों के तत्त्व जाने जाते हैं ॥६५॥ हेयरेपादेय रूप समस्त तत्त्वों को, हित अहित को, और समस्त धर्म के विचारों को ज्ञानी पुरुष ही अपने ज्ञान से जानता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता ॥६६॥ समस्त तत्त्वों को जानने वाला सर्वज्ञ ही संसाररूपी समुद्र से पार होने के लिए समर्थ हो सकता है तथा ज्ञानी पुरुप अपने ज्ञानरूपी जहाज के द्वारा अन्य पुरुषों को भी संसार समुद्र से पार कर सकता है। ज्ञानी पुरुषों के सिवाय श्रन्य कोई भी संसार से पार नहीं कर सकता ॥६७॥ तीनों गुप्तियों को पालन करने वाला वीतराग ज्ञानी श्रंतप्र हुर्त में जितने कमीं को नाश कर सकता है उतने कमीं को अज्ञानी पुरुप करोड़ों भव के तपश्चरण से भी नहीं कर सकता ।।६ =।। इसका भी कारण यह है कि अज्ञानी पुरुप घोर दुष्कर तपश्चरण करता हुआ भी आसवादि के स्वह्नप को न जानने के कारण कभी कर्मी से मुक्त नहीं हो सकता ॥६८॥ अज्ञानी पुरुष हेय उपादेय को, विचार अविचार को, तश्व अतत्व को, शुभ अशुभ को सार असार को और आसवादि को कभी नहीं जान सकता ॥७०॥ यही समभ कर चतुर पुरुपों को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिये तथा मोच प्राप्त करने के लिये प्रतिदिन पूर्ण प्रयत्न के साथ श्री जिनेन्द्रदेव के कहें हुए आगम का अभ्यास करते रहना चाहिये ॥७१॥ अपने

भार्टी०

गारदशा

मु० घ० ॥२२२॥ प्रमादेनशिवाप्तये ॥ ७२ ॥ त्राविलगुणसमुद्रं चित्तमातंगसिंहं विषयसफर जालं मुक्तिमार्गेकदीपम् । सकलसुलनिधानं शानिवज्ञानमूलं श्रुतिनिललमदोपं धीधनाः संपठन्तु ॥ ७३ ॥ ज्ञानाचारमिमं सम्यगाल्याय ज्ञानशालिनाम् । प्रयोदशिवधं वद्ये चारित्राचारमूर्जितम् ॥ ७४ ॥ महाव्रतानि पंचैव तथा समित्यः शुभाः । पंचित्रगुप्तयोभेदाध्या रित्रस्यत्रयोदश ॥७४॥ सर्वस्मात्प्राणिघाताचमृपावादाच्चसर्वथा । त्र्यद्तादानतो नित्यं मेथुनाद्विपरिप्रहात् ॥७६॥ सामस्त्रेन निर्तियां त्रिशुध्यात्रकृतादिभिः । महान्ति तानि कृष्यन्ते महाव्रतानि पंच व ॥ ७७ ॥ त्रमीपां लक्षणं पूर्वं प्रोक्तं मृलगुणोऽधुना । सप्रपंचं न वद्यामि प्रथविस्तारभीतितः ॥ ७६ ॥ महाव्रतिवशुध्यर्थं त्याज्यं रात्री च

आत्मा का हित करने वालों को मोच प्राप्त करने के लिए इस संसार में ज्ञान के अभ्यास के विना प्रमाद से भी कभी समय की एक घड़ी भी कभी नहीं खोनी चाहिये ॥७२॥ यह श्रुतज्ञान समस्त गुणों का समुद्र है मनरूपी हाथी को वश करने के लिए सिंह के समान है, विपयरूपी मछलियों के लिए जाल है, मोत्तमार्ग को दिखलाने व।ला दीपक है, समस्त सुखों का निधान है और ज्ञान विज्ञान का मुल है वसलिये बुद्धिमानों को ऐसे इस समस्त श्रुतज्ञान का पठन पाठन निर्दोप रीति से करते रहना चाहिये ॥७३॥ इस प्रकार ज्ञानियों के ज्ञानाचार का निरूपण अच्छी तरह किया। अब आगे तेरह प्रकार के उत्कृष्ट चारित्राचार का वर्णन करते हैं ॥७४॥ पाँच महावत पाँच शुभ समिति और तीन गुप्ति ये तरह चारित्र के भेद हैं ॥७४॥ मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक कृत कारित अनुमोदना से पूर्ण रूप से समस्त हिंसा का त्याग कर देना सर्वथा असत्य भाषण का त्याग कर देना, सर्वथा नोरी का त्याग कर देना सदा के लिये अत्रह्म का मैथुन सेवन का त्याग कर देना और समस्त परिग्रहों का त्याग कर देना महात्रत कहलाता है। ये पाँचों वत सर्वोत्कृष्ट हैं इसलिये इनको महात्रत कहते हैं ॥७६-७७॥ इन सब का लच्या विस्तार के साथ पहले मूलगुणों के वर्णन में कह चुके हैं अतएव प्रन्थ के विस्तार के भय से यहाँ नहीं कहते हैं ॥७=॥ इन महाव्रतों की विशुद्धि के लिए रात्रि भोजन का त्याग कर देना चाहिये तथा मुनियों को आठ प्रवचन मातृका का पालन करना चाहिये।

॥२२२॥

मोजनम् । सेन्याः प्रवचनाख्याष्टमातरो यतिभः सदा ॥ ७६ ॥ रात्रिचर्याटनेनेव सर्वत्रतपरिचयः । शीलमंगोप-वाद्ध्यं जायते यमिनां दुतम् ॥ ५० ॥ रात्रिभिचाप्रविष्टानां चौरैश्चारचकादिभः । नाशः स्यान्महतीशंकासवत्र च व्रतादिषु ॥ ५१ ॥ विदित्वेति गते योग्यकाले जातु न भोजनम् । चिन्तनीयं हृदोदचौ षष्ठाणुव्रतसिद्धये ॥ ६२ ॥ ईयाभाषेपणादानिन्द्रोपणसमाह्मया । उत्सर्गाख्यात्रपंचेमाः शुभाः समितयोमताः ॥ ५३ ॥ स्रासांसम्यक्पुराख्यातं लच्चणं विस्तरेण च । इतो त्रु व न शिष्याणांत्रंथगौरवजाद्भयात् ॥ ५४ ॥ मनोगुप्तिश्च वागुप्तिः कायगुप्तिरमाः पराः । तिस्त्रोत्रगुप्तयोद्गेयाः सर्वास्वविनरोधिकाः ॥ ५४ ॥ पंचाच्चिषयार्थभ्यः समस्तवाद्यवस्तुषु । संकल्पेभ्यो विकल्पेभ्यः कषायादिभ्य एव च ॥ ५६ ॥ गच्छन्मनोनिरुध्याशु ध्यानाध्ययनकर्मसु । यत्स्थरं क्रियते लीनं सा मनोगुप्तिरद्भता ॥ ५० ॥ मनोगुप्तौप्रयत्नेन प्रणिधानं कुकर्मदम् । स्रशस्त दुतं त्याज्यं स्राह्यं प्रशस्तमंजसा ॥ ५६॥

(तीन गुष्ति और पाँच समितियों का पालन करना अध्य प्रवचन मातुका कहलाती हैं) ॥७६॥ मुनियों की रात्रि में चर्या करने से समस्त बतों का नाश हो जाता है, शील का भंग हो जाता है, श्रीर सर्वत्र अपवाद वा निंदा फैल जाती है ॥ ⊏०॥ भिचा के लिये रात्रि में जाने से चौर डाकू आदि के द्वारा नाश होने का डर रहता है तथा बतादिकों में सर्वत्र महा शंका बनी रहती है ।। =१।। यही समभ कर चतुर मुनियों को छठे रात्रिभोजन त्याग वत की रचा करने के लिए हृदय से भी कभी अयोग्य काल में आहार की वांच्छा नहीं करनी चाहिये ॥⊏२॥ ईयि समिति भाषा समिति एपणा समिति आदान निचोपण समिति, और उत्सर्गं समिति ये पाँच शुभ समिति कहलाती हैं।।⊏३।। शिष्यों के लिए विस्तार के साथ इनका वर्णन (पहले अञ्जी तरह कह चुके हैं। इसलिये अब अन्य के विस्तार के भय से यहाँ नहीं कहते हैं ॥=४॥ मनोगुप्ति वचनगुष्ति और कायगुप्ति ये तीन गुप्तियाँ कहलाती हैं ये तीनों गुप्तियाँ समस्त श्रास्त्रवों को रोकने वाली हैं ॥=५॥ यह मन पाँचों इन्द्रियों के विषयों में गमन करता है। समस्त बाह्य पदार्थी के संकल विकल्पें में गमन करता है और समस्त कपायों में गमन करता है। अतएव इस मन को इन सब से रोक कर शीघ ही ध्यान अध्ययन आदि कियात्रों में स्थिर कर देना सर्वोत्तम मनोगुष्ति कहलाती है ॥=६-=७॥ इस मनोगुष्ति को पालन करने के लिये पाप कर्मी को उत्पन्न करने वाले समस्त अशुभ ध्यानों का त्याग कर देना चाहिये और

भा०टी ०

गार्र्शा

**发现在实现的现在分类的现在分类的现在分类的** 

इन्द्रियप्रणिधानं च पंचाक्षविषयोद्भवम् । नोइन्द्रियाभिधं चान्यद्प्रशस्तिमितिद्विधा ॥ ६६ ॥ शब्दे रूपे रसे गंधे स्पर्शे सारे मनोहरे । मनोहो वामनोहो च सुखदुःखिवधायिनि ॥ ६० ॥ रागद्धेषाचमोहाद्यगमनंचिन्तनार्दि यत् । इन्द्रियप्रणिधानंतद्प्रशस्तं च पंचधा ॥६१॥ क्रोधेमानेखिलेमायालोभेनर्थाकरेऽशुभे । रागद्धेषादिभावैश्वमनोव्यापार एव यः ॥ ६२ ॥ क्रोरक्तोथवा निद्योविश्वासातिवद्मधनः । प्रणिधानाप्रशस्तंत्कोइन्द्रियाभिधंमतम् ॥ ६३ ॥ प्रणिधानाप्रशस्तस्यते भेदा वहवो परे । परद्रव्यममत्वादिजास्त्याज्यागुष्तिधारिभिः ॥ ६४ ॥ व्रतगुष्तिसमित्यादि— शीलानां रक्तशादिषु । दशलक्षणिके धर्मे ध्याने च परमेष्ठिनाम् ॥ ६४ ॥ स्वात्मनः श्रुतपाठार्थे यन्मनःप्रापणं

शुभ ध्यान धारण करना चाहिये ॥८८॥ पाँचों इन्द्रियों के विषयों से उत्पन्न होने वाला ध्यान इन्द्रिय प्रिणिधान कहलाता है और नोइन्द्रिय वा मन से उत्पन्न होने वाला अशुभध्यान नोइन्द्रिय प्रिणिधान कहलाता है। इस प्रकार प्रणिधान के दो भेद हैं ॥ ⊏ है। इस्पर्श रस गंध वर्ण शब्द ये पाँचों इन्द्रियों के पाँच विषय हैं ये पाँचों विषय मनोज्ञ भी हैं ऋौर अमनोज्ञ भी हैं तथा सुख देने वाले भी हैं और दु:ख देने वाले भी हैं। इन मनोहर और सारभूत दिखने वाले विषयों में राग द्वेष इन्द्रियों की लंपटता त्रीर मोहायिक के कारण इन्द्रियों का प्राप्त होना वा इन विषयों में गमन करने के लिये इन्द्रियों की लंपटता होना अप्रशस्त इन्द्रिय प्रशिधान कहलाता है ॥६०-६१॥ अनेक प्रकार के अनर्थ करने वाले श्रीर श्रशुभ क्रोध मान माया लोभ में रागद्धेपमय परिणामों से मन का व्यापार होना नोइन्द्रिय प्रिण्धान कहलाता है। यह नोइन्द्रिय प्रिण्धान भी अप्रशस्त है, क्रूर है, निंद्य है, समस्त दुःखों का कारण है और त्याज्य है ॥६२-६३॥ इस अप्रशस्त प्रणिधान के अनेक भेद हैं और वे परद्रव्यों में ममत्व करने से उत्पन्न होते हैं। इसलिये गुप्ति पालन करने वालों को इनका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥६४॥ वत गुप्ति और समितियों की रचा करने में, शीलों की रचा करने में, दशलाचिषक धर्म में, परमेष्ठियों के ध्यान में, अपने आत्मा के शुद्ध ध्यान में और शास्त्रों के पठन पाठन में जो मन को लगाता है उसको प्रशस्त मनःप्रिणधान कहते हैं। मन को वश में करने वाले मुनियों को यत्नपूर्वक

भार्टो०

ારરજા

मु० प्रव ॥**२२**४॥ सदा। प्रणिधानं प्रशस्तं तत्कार्यं यत्नात्मनोऽन्तकैः ॥ ६६ ॥ निर्विविकत्पं मनः कृत्वानिवेश्यते यथा यथा । परमात्माविधे तत्त्वे चिदानन्दमये थवा ॥ ६७ ॥ सिद्धाईयोगिनां ध्याने वागमामृतसागरे । तत्वरत्नाकरे पूर्णा मनोगुप्तिस्तथा तथा ॥ ६८ ॥ सम्पूर्णा सन्मनोगुप्तिर्यस्यासीद्विमलात्मनः । व्रतगुप्तिसमित्याद्यास्तस्य पूर्णा भवन्त्यहो ॥ ६६ ॥ यतो येन मनोकृद्धं संवेगादिगुणोत्करैः । तेन कर्मास्रवः कृतस्तोकृद्धः कृतश्चसंवरः ॥ १०० ॥ तस्मात्कर्मास्रवाभावाज्जायन्तेनिर्मलागुणाः । सर्वेव्रतसमित्याद्याः सम्पूर्णाश्च चमादयः ॥ १ ॥ विज्ञायेति मनोगुप्तिस्तात्पर्येणसुखाकरा । विधेया सर्वदा दन्तैः समस्तव्रतसिद्धये ॥ २ ॥ वाह्यार्थतोनिरोध्दुं योऽसमर्थश्चंचलं मनः । कृतस्तस्यापरे गप्ती कथ शुद्धाव्रतादयः ॥ ३ ॥ यतः कर्मप्रसूतेत्र वचः काय द्वयं कचित् । सर्वदा चंचलं चित्तं

प्रशस्त मनःप्रिणिधान धारण करना चाहिये ॥६५–६६॥ मुनिराज अपने मन के समस्त विकल्पों को हटा कर चिदानंदमय परमात्म तन्व में अथवा अरहंत सिद्ध वा आचार्यों के ध्यान में अथवा रत्नों से परिपूर्ण ऐसे आगमरूपी अमृत के समुद्र में अपने मन को जैसे जैसे लगाते हैं वैसे ही वैसे उनकी मनोगुष्ति पूर्णता को प्राप्त होती जाती है ॥६७-६=॥ निर्मल आत्मा को धारण करने वाले जिस म्रिन की मनोगुष्ति पूर्ण हो जाती है उन्हीं के महावत गुष्ति समिति आदि सब पूर्ण हुए समभ्तना चाहिये ॥ ६६॥ जो मुनि संवेग आदि गुणों के समृह से अपने मन को रोक लेते हैं वे अपने समस्त कर्मी के आसव को रोक लेते हैं तथा पूर्ण संवर को धारण करते हैं ॥१००॥ आसव के रुकने ग्रीर संवर के होने से व्रत समिति आदि समस्त निर्मल गुण प्रगट हो जाते हैं तथा उत्तम चमादिक भी समस्त गण प्रगट हो जाते हैं ॥१०१॥ अतएव चतुर पुरुषों को अपने समस्त व्रतों का पालन करने के लिये पूर्णहरूप से सुख देने वाली इस मनोगुष्ति का पालन सर्वदा करते रहना चाहिये ॥२॥ जो मिन अपने चंचल मन को वाह्य पदार्थों से नहीं रोक सकता उसके अन्यगुष्तियाँ भी कैसे हो सकती हैं तथा वत भी शुद्ध कैसे रह सकते हैं अर्थात् कभी नहीं। क्योंकि वचन और काय से तो कभी कभी कर्म थाते हैं परनतु मनुष्यों के चंचल मन से नरक देने वाले घोर कर्म सदा ही आते रहते हैं ॥३-४॥

।।२२४॥

घोरं ववश्रपदं नृणाम्॥ ४॥ श्रातःकार्यामनोगुप्तिः सर्वसंवरदायनी । निर्जराकारिणी मुक्तिजननीसद्गुणाकरा ॥ ४॥ मनोगुष्याच्चवाकायकपायाचिलिद्धिषाम् । निरोधो जायते तस्मात्प्रशस्तं ध्यानमंजसा ॥ ६॥ तेन स्यातां च सम्पूर्णं परेसंवरिनर्जरे । ताभ्यां घातिविधेन्तिशस्ततः प्रादुर्भवेत्सताम् ॥ ७॥ केवलज्ञानमात्मोत्थं दिन्यः सर्वेः गुणेःसमम् । ततो मुक्तिवधूसंगो ह्यनन्तसुखकारकः ॥ ६॥ इत्यादि परमं ज्ञात्वातत्फलं मोचकांचिभिः । एकात्रैव मनोगुष्तिः कार्या सर्वाधिसद्धये ॥ ६॥ श्रवुलसुखनिधाना स्वर्गमोच्चैकमाता जिनगणधरसेव्या कृतस्नकर्मारिहंत्री । व्रतस्कलसुवीथी चित्तगृष्तिः सदा तां श्रयतपरमयत्नाद्योगिनोयोगसिध्यै ॥ १०॥ वार्तालापोत्तरादिभ्योऽशुभेभ्यो

अतएव मनियों को मनोगुष्ति का पालन सदा करते रहना चाहिये। यह मनोगुष्ति पूर्ण संवर को उत्पन्न करने वाली है निर्जरा की करने वाली है मोच की माता है और श्रेष्ठ गुणों की खानि है ॥५॥ इस मनोगप्ति से ही इन्द्रियों का निरोध हो जाता है वचनगुष्ति और कायगुष्ति का पालन हो जाता. है, और कपायादिक समस्त शत्रुओं का निरोध हो जाता है, तथा इन सबका निरोध होने से प्रशस्त ध्यान की प्राप्ति हो जाती है, प्रशस्त ध्यान की प्राप्ति होने से पूर्ण संवर श्रीर निर्जरा से घातिया कर्मों का नाश हो जाता है तथा घातिया कर्मों का नाश होने से समस्त दिन्य गुणों के साथ साथ सज्जनों की आत्मा से उत्पन्न होने वाला केवलज्ञान प्रगट हो जाता है। तदनंतर केवलज्ञान प्रगट होने से अनंत सुख देने वाला मोच रूप वधू का समागम प्राप्त हो जाता है ॥६-=॥ मोत्त की इच्छा करने वाले मुनियों को इस प्रकार इस मनोगुष्ति का परम उत्तम फल समभ कर अपने समस्त पुरुपार्थ सिद्ध करने के लिये इस संसार में एक मनोगुष्ति का परम उत्तम फल समभ कर अपने समस्त पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए इस संसार में एक मनोग्पित का ही पालन करना चाहिये ।। है। यह मनोगुष्ति अनुपम सुखों की खानि है, स्वर्ग मोच की माता है, तीर्थंकर और गणधरादिक देव भी इसका पालन करते हैं, यह समस्त कर्मी को नाश करने वाली है और समस्त व्रतों के व्याने का मार्ग है व्यतएव मुनियों को ध्यान की सिद्धि के लिये प्रयत्न पूर्वक इस मनोगुष्ति का पालन करना चाहिये ॥१०॥ मुनिराज मोत्त प्राप्त करने के लिये अपने वचन योग को अशुभ वातचीत

भा० टी०

।।२२६॥

्मू*ः प्रव* ॥२२७॥ यित्रवर्तनम् । नाचो नियाय सिष्यार्थं स्थापनं कियतेन्वहम् ॥ ११ ॥ सर्वार्थसाधकेमौनेसिद्धान्ताष्ययनेऽथवा । सा वागुप्तिर्मतासर्वा वचोव्यापारदूरमा ॥ १२ ॥ यथा यथा वचोग्प्तिर्वर्द्धते धीमतां तराम् । तथा तथाखिला- विद्या विकथादिविवर्जनात् ॥ १३ ॥ परिज्ञायेतिवाग्गप्ति विद्यार्थिभिः श्रुताप्तये । विधेयालंवनं कृत्वा सिद्धान्ता— ध्ययने न्वहम् ॥ १४ ॥ ज्ञातविद्यागमेनित्यं कर्तव्यं मौनमंजसा । पाठनं वा स्वशिष्याणामागमस्यप्रयत्नतः ॥१५॥ कचिद्वात्रविधातव्यं सतां धर्मोपदेशनम् । अनुप्रहाय कारुण्यानमोत्तमार्गप्रवृत्तये ॥ १६ ॥ एहि गच्छ मुदा तिष्ठ कुरु कार्यमिदं द्रुतम् । इत्यादि न वचो वाच्यं प्राण्त्यागेपि संयतेः ॥ १७ ॥ यतोत्रा संयतावां ये प्रेषणांकारयन्ति वा । यातायातं कृतस्तेषां व्रताद्याः प्राण्यात्वात् ॥ १८ ॥ यथा यथात्रवाद्यार्थे व्रयते वाक् तथा तथा ।

से तथा अशुभ उत्तर से हटा कर समस्त अर्थ को सिद्ध करने वाले मौन में, अथवा सिद्धांतों के अध्ययन में प्रतिदिन स्थापन करते हैं उसकी समस्त वचनों के व्यापार से रहित वचनगुष्ति कहते हैं ॥११-१२॥ बुद्धिमानों की वचनगुष्ति जैसी जैसी बढ़ती जाती है चैसे ही चैसे विकथाओं का त्याग होता जाता है यौर समस्त विद्याएं बढ़ती जाती हैं ॥१३॥ यही समभ कर विद्या की इच्छा करने वाले मुनियों को श्रतज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने वचनों को प्रतिदिन सिद्धांत के अध्ययन में लगा कर इस वाग्गुप्ति का पालन करना चाहिये ॥१४॥ समस्त आगम को जानने वाले मुनियों की या तो नित्य मौन धारण करना चाहिये अथवा प्रयत्न पूर्वक अपने शिष्यों की आगम का पाठ पढ़ाना चाहिये। अथवा मोच मार्ग की प्रवृत्ति करने के लिए करुणा बुद्धि से सज्जनों का अनुग्रह करने के लिये कभी कभी धर्मीपदेश देना चाहिये ॥१५-१६॥ मुनियों को प्राणों के त्याग करने का समय आने पर भी "आओ, जाको, प्रसन्न होकर बैठो. इस काम को शीघ्र करो" इस प्रकार के वचन कभी नहीं बोलने चाहिये। क्योंकि जो मुनि अन्य असंमयी लोगों को बाहर भेजते हैं अथवा उनसे आने जाने का काम लेते हैं उनके कारितजन्य प्राणियों का चात होने से वतादिक निर्मल कैसे रह सकते हैं अर्थात कभी नहीं ।।१७-१ द।। "ये लौकिक प्राणी जैसे जैसे वाह्य पदार्थों के लिये वातचीत करते हैं वैसे ही वैसे उनके कर्म बंधते जाते हैं" यह जो लोकोक्ति है

गिर्ट्छा।

मृ० प्र

11२२८॥

**英在郑龙龙在安东东北北北北北北北北** 

वध्यते कर्म लोकोक्तिरियं सत्या न चान्यया ॥ १६॥ वावो उपत्र विरोधं यो विधातुमक्तमोधमः । स मनोक्तकपायाणां निप्रहं कुरुते कथम् ॥ २०॥ विद्तिवेति सदाकार्यं मौनं सद्ध्यानदीपकम् । निहत्यसिद्धये नियं वाद्यं वाज्यालमंजसा ॥ २१ ॥ यतोमौनेनद्त्ताणांस्वप्नेपि कलहोस्ति न । मौनेनाशु म्नियन्तेहो रागद्धेषादयो—रयः ॥ २२ ॥ मौनेनगुणराशिश्च लभ्यते सकलागमम् । मौनेन केवलज्ञानं मौनेनश्रुतमुक्तमम् ॥ २३ ॥ मौनेन ज्ञानिनां नूनं सर्वेषां निर्जयो महान् । परीषहोपसर्गाणां गृणाः सर्वेतिनिर्मलाः ॥ २४ ॥ मौनेन मुक्तिकान्ता त्यासक्त्याष्ट्रणोति मौनिनम् । स्वभार्येवाचिरादेत्य का कथाहोद्ययोषिताम् ॥ २४ ॥ इमान् मौनगुणान् ज्ञात्वा संख्यातीतान् विवेकिभिः । शश्चद्विश्वार्थनिष्पत्ये तत्कार्यं च सुलाकरम् ॥ २६ ॥ तथा मौनव्रतायोच्चेविधातव्या—

वह सत्य है इससे विपरीत कभी नहीं हो सकता ॥१६॥ जो नीच मनुष्य वचनों को रोकने में भी असमर्थ है वह भला मन इन्द्रियाँ और कपायों का निग्रह कैसे कर सकता है ? अर्थात् कभी नहीं कर सकता ॥२०॥ यही समभ कर मुनियों को मोच प्राप्त करने के लिये अत्यंत निंद्य ऐसे अपने वाह्य वाग्जाल को रोक कर श्रेष्ठ ध्यान को प्रगट करने के लिये दीवक के समान ऐसे इस मौनवत को सदा धारण करते रहना चाहिये ॥२१॥ इसका भी कारण यह है कि इस मीन को धारण करने से चतुर पुरुषों को स्वप्न में भी कभी कलह नहीं होता तथा इसी मौन वत से रागद्वेपादिक शत्रु बहुत शीघ्र नष्ट हो जाते हैं ॥२२॥ इसी मौन से समस्त गुणों की राशि प्राप्त होती है, इसी मौन से समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है, इसी मौन से केवलज्ञान प्रगट होता है इसी मौन से उत्तम श्रुतज्ञान प्राप्त होता है ॥२३॥ इसी मौन व्रत से ज्ञानी पुरुष समस्त परीपह और समस्त उपसर्गी का महान् विजय प्राप्त करते हैं और इसी मौनवत से समस्त निर्मल गुण प्राप्त होते हैं ॥२४॥ इसी मौन वत से मुक्तिरूपी स्त्री अत्यंत आसक्त होकर अपनी स्त्री के समान बहुत शीघ्र मौनव्रती को स्वीकार करती है फिर भला देवांग-नात्रों की तो बात ही क्या है ॥२५॥ विवेकी पुरुषों को इस प्रकार मौनवत के असंख्यात गुण समभ कर समस्त पुरुपार्थी को सिद्ध करने के लिए सुख की खानि ऐसा यह मौनवत अवश्य धारण करना चाहिये ॥२६॥ इस मौनव्रत को पालन करने के लिये समस्त पापों को नाश करने वाली वाग्गुप्ति

भार्टी

11२२५11

घनाशिनी । वाग्युप्तः सर्वदा जातु न त्याच्या कार्यकोटिभिः ॥ २७ ॥ शुभगुणमणिलानि स्वर्गमोत्तादिधात्रीं दुरितितिमिरहंत्रीमर्गलां प पगेहे । वृष्मुखजननीं वाग्युप्तिमात्मार्थिम्धि कुरुतिनिखलयत्नान्मीनमाधायनित्यम् ॥२८॥ हस्तांत्र यवयवादीश्च स्वेच्छ्रयावृत्तितोवलात् । त्राहत्य निखिलं देहं विकियातिगमूर्जितम् ॥ २६ ॥ कृत्वा यत्स्थाप्यते धीरे व्युत्सर्गे वा दढासने । निष्पंदं काष्ठवन्मुक्त्ये सा कायगुप्तिरत्तमा ॥ ३० ॥ कायगुप्त्यात्र धीराणां सर्वप्राणिदया भवत् । निष्प्रकंपं परं ध्यानं संवरो निर्जरा शिवमू ॥ ३१ ॥ काय चंचलयोगेन स्थियन्तेजन्तुराशयः । तन्मृते व्रतमंगः स्यात्ततो नर्थपरंपरा ॥ ३२ ॥ मत्वेति विकियां सर्वां त्यक्त्वा नेत्रमुखादिजाम् । निद्यांचपलतांरुष्द्रा शान्यंचित्रोपमं वपुः ॥ ३३ ॥ कृत्वामोत्ताय संस्थाप्य कायोत्सर्गासनादिषु । कायगुप्तिविधातव्या प्रत्यहं ध्यानमा—

का पालन करना चाहिये तथा करोड़ों कार्य होने पर भी इस बाग्गुप्ति का त्याग नहीं करना चाहिये ॥२७॥ यह वचनगुप्ति शुभ गुणरूपी मिणियों की खानि है, स्वर्ग मोच को देने वाली है, पाप रूपी अंधकार को नाश करने वाली है पापरूपी घर को बंद करने के लिए अर्गल वा वेंडा के समान है तथा धर्म और सुख की माता है। अतएव शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के लिये समस्त युत्नों से सदा मौन धारण कर इस वचनगृप्ति का पालन करना चाहिये ॥२=॥ जो मुनि अपने हाथ पैर आदि शरीर के अवयवों को अपनी इच्छानुसार नहीं हिलाते, और अपने शरीर में कोई विकार उत्पन्न नहीं होने देते, वे धीर वीर मुनि मोच प्राप्त करने के लिये अपने श्ररीर को कायोत्सर्ग में वा किसी दृढ़ आसन पर काठ के समान निश्चल स्थापन करते हैं उसको उत्कृष्ट कायगुप्ति कहते हैं ॥२६-३०॥ इस कायगुप्ति को धारण करने से धीर वीर मुनियों के समस्त प्राणियों की दया पल जाती है निश्चल ध्यान की प्राप्ति हो जाती है तथा संवर निर्जरा श्रीर मोच की प्राप्ति हो जाती है ॥३१॥ श्रारीरकी चंचलता के निमित्त से बहुत से जीवों की राशि मर जाती है, उनके मरने से बतका भंग हो जाता है और बत मंग होने से अनेक अनर्थों की परम्परा प्रगट हो जाती है ॥३२॥ यही समक्ष कर नेत्र वा मुख से होने वाले समस्त विकारों का त्याग कर देना चाहिये, निद्य चपलता को रोकना चाहिये और चित्र के समान शरीर को अत्यंत शांत और निश्चल रख कर मोच प्राप्त करने के लिए कायोत्सर्ग में वा किसी त्रासन पर दृढ़ रखना चाहिये। इस प्रकार ध्यान की माता के समान इस कायगुष्ति को प्रतिदिन

भा०टो०

1137811

तृका ॥ ३४ ॥ सुरशिवगतिवीर्था दीपिकां ध्यानसीधे व्रतसकलवराम्वां कर्मवृत्तेकुठारीम् । जिनसुनिगणसेव्यां कायगुप्तिं पवित्रां अयतजितकपाया यत्नतोसुिक्तिष्यौ ॥ ३४ ॥ त्रिस्नः सद्गुप्तयोत्रैताविधेयाविधिनासदा । विधिष्नाः शिवशर्माम्वाः कृत्तनकर्मान्तकारिकाः ॥ ३६ ॥ वलवद्भिर्यथाविथवैः शत्रुभिः स्वाश्रमान्तृपः । न नेतुंशक्यतेगुप्तः प्रोकारखातिकामटैः ॥ ३७ ॥ तथासुनि रोगुप्तो मनोवाकायगुप्तिभिः । न जातु विक्रियां नेतुं शक्य कर्मारि—संचयेः ॥ ३८ ॥ वर्मितः संगरे यद्भद्भदो वाणैर्न भियते । तथा योगी त्रिगुप्तात्मा रागायसंयमेषुभिः ॥ ३६ ॥ सार्थसमितिभः पंचिमरिमाः गुप्तयः पराः । श्रोक्ता प्रवचनाख्याष्टमातरो हितकारिकाः ॥ ४० ॥ रक्तन्ति मातरो

पालन करना चाहिये ॥३३-३४॥ यह कायगुष्ति स्वर्ग और मोच प्राप्त करने का मार्ग है, ध्यानरूपी राजभवन की दिखलाने के लिये दीपक से समान है, समस्त बतों की श्रेष्ठ माता है, कर्मरूपी बृद्ध को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, भगवान जिनेन्द्रदेव और मुनियों के समृह सब इसको पालन करते हैं तथा यह अत्यंत पित्रत्र है। अतएव कपायों को जीतने वाले मुनियों को मोच प्राप्त करने के लिये प्रयत्न पूर्वक इस कायगुष्ति का पालन करना चाहिये ॥३५॥ ये तीनों गुष्तियाँ कर्मों को नाश करने वाली हैं मोच के सुख की माता हैं, श्रीर समस्त कर्मी को नाश करने वाली हैं अतएव मुनियों को विधि पूर्वंक इनका पालन करना चाहिये ॥३६॥ जो राजा कोट खाई और योद्धाओं से अत्यंत सुरिच्चत है उसको अत्यंत बलवान समस्त शत्रु भी उसके घर से बाहर नहीं ले जा सकते उसी प्रकार जो मुनि मन वचन काय की गुष्तियों से अत्यंत सुरचित है उनकी आत्मा में कर्मरूप समस्त शत्रु कभी किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर सकते ॥३७–३८॥ जिस प्रकार युद्ध में कवच पहनने वाला योद्धा वाणों से घायल नहीं होता उसी प्रकार मनोगुष्ति वचनगुष्ति कायगुष्ति को घारण करने वाला योगी असंयमादिक वाणों से कभी चलायमान नहीं हो सकता ॥३६॥ ये तीनों गुप्तियाँ तथा पाँचों समितियाँ मिल कर आठों प्रवचनमात्का कहलाती हैं। ये आठों ही माता के समान हित करने वाली हैं और सर्वोत्कृष्ट हैं ॥४०॥ जिस प्रकार माताएं अपने पुत्रों को धूलि मिट्टी से बचाती हैं उसी प्रकार ये अष्ट भा० टो०

।।२३०॥

यद्रन्मलादिस्पर्शनात्मुतात् । तथेमामुनिपुत्रांखदुष्कर्मास्रवपांद्यतः ॥ ४१ ॥ विपत्तेः प्रतिपाल्याम्वाः पोषयन्ति यथात्मजान् । तथैतांख्य यतीन् सर्वेहितैः स्वर्मु क्तिशर्मिमः ॥ ४२ ॥ यथांगजान् जनन्यो न द्युर्गन्तुं कुविक्रियाम् । तथायमिसुतांश्चैताः पालयन्त्यः स्वशत्रुमिः ॥ ४३ ॥ शिवं कुविन्तं सूनोश्चयद्वदम्वाः निवार्य मोः । दुःखक्ते शादि—कांस्तद्वदेताः साधोः प्रपालिताः ॥ ४४ ॥ इत्यंवागुणसंयोगात्मार्थाख्या वरमात्तरः । उच्यन्ते श्रीजिनाधीशैः मातृतुल्यामहात्मनाम् ॥ ४५॥ एपव्रतादिसम्पूर्णवचारित्राचार कर्जितः । त्रयोदशविधोदद्यैर्विधातव्योतिनिर्मलः ॥ ४५॥ सर्वातिचारनिर्मुक्तं चारित्रं शशिनिर्मलम् । ये चरन्ति प्रयत्नेन तेषांमोत्तो नत्यदेहिनाम् ॥ ४७॥ अन्ये ये मुन—

प्रवचनमात्रकाएं मुनियों को कर्मास्रव रूपी पूलि से बचाती हैं ॥४१॥ जिस प्रकार माताएं अपने पुत्रों को विपत्ती से बचा कर पालन पोपण करती हैं उसी प्रकार ये अब्ट प्रवचनमात्काएं मुनियों को सब तरह का हित कर तथा स्वर्ग मोच के सुख देकर मुनियों का पालन पोषण करती हैं ॥४२॥ जिस प्रकार माताए अपने पुत्रों को किसी भी आपत्ति में जाने नहीं देतीं उसी प्रकार ये अन्ट प्रवचनमातकाएं भी अपने मुनिपुत्रों को रागद्वेपादिक समस्त शत्रुओं से रचा करती हैं ॥४३॥ जिस प्रकार माताए अपने पुत्रों के समस्त दुःख श्रीर क्लेशों को दूर कर उनका कल्याण करती हैं उसी प्रकार ये गुप्तिसमिति रूप माताएं भी साधुओं की रचा करती हैं दु:ख देने वाले रागद्वेप वा कर्मी को उत्पन्न नहीं होने देतीं ॥४४॥ इस प्रकार इन गुप्ति समितियों में माता के समस्त गुण विद्यमान हैं इसीलिये भगवान जिनेन्द्रदेव ने अष्ट प्रवचनमातृकाएं ऐसा इनका सार्थक नाम बतलाया है। वास्तव में महात्माओं के लिये ये माता के ही समान हैं॥४५॥ इस प्रकार पाँच महात्रत पाँच समिति और तीन गुष्तियों से परिपूर्ण हुआ चारित्राचार तेरह प्रकार का है इसीलिये चतुर ग्रुनियों को अत्यंत निर्मल और अत्यंत उत्कृष्ट ऐसा यह चारित्राचार अवर्य धारण करना चाहिये ॥४६॥ जो पुरुप समस्त अतिचारों से रहित और चन्द्रमा के समान निर्मल ऐसे इस चारित्र को प्रयत्न पूर्वक धारण करते हैं उन चरमशरीरियों को अवश्य ही मोच की प्राप्ति होती है ॥४७॥ और भी जो चतुर मुनि इस चारित्राचार से सुशोभित होते हैं वे तीनों

भार्टी०

गार्ड्शा

मृ० प्र० ।।२३२॥

**是我在对在对在对在对在对在对在对在对在对在对在对在对在对** 

योद्वाश्वारित्राचार भूषिताः । त्रिजगच्छर्म भुक्ता ते क्रमाद्यान्तिशिवालयम् ॥ ४८ ॥ जीवितंप्रवरंमन्येदिनैकं व्रतभूषितम् । तद्विना विफलं पुंसां पूर्व कोट्यादिगोचरम् ॥ ४६ ॥ नमन्ति त्रिजगन्नाथांवचारित्रीलंकतात्मनाम् । पादपद्मान् मुदामृध्नी प्रत्यहं किंकरा इव ॥ ४० ॥ महाचारित्र भूषाणां प्रतापेन सुरेशिनाम् । ज्ञासनानि प्रकम्पन्ते शाम्यन्ति क्रूरजन्तवः ॥ ४१ ॥ धन्यः सएव लोकेस्मिन् सफलं तस्य जीवितम् । कदाचिच्चरणं येन न नीतं मलसन्त्रिधौ ॥ ४२ ॥ चारित्रेण विना येनोत्कृष्टेपि ज्ञानदर्शने । समर्थे न शिवं कतु तत्कथंश्लाघ्यते न भोः ॥ ४३ ॥ महाज्ञानदगाट्योपि चारित्रशिथलोयितः । सन्मागगमनाशकः पंगुबद्धाति जातु न ॥ ४४ ॥ वरंप्राणपरित्यागः संयतानां शुभप्रदः । शैथिल्य चरणं कर्तु मनागयोग्यं ननिन्दितम् ॥ ४५॥ यथान्नेवसुचारित्रो

लोंकों के सुखों को भोग कर अनुक्रम से मोच में जा विराजमान होते हैं ॥४८॥ ब्रतों से सुशोभित होकर एक दिन भी जीवित रहना अच्छा परन्तु वर्तों के विना मनुष्यों का करोड़ पूर्व तक जीवित रहना भी निष्फल है ॥४९॥ जिनका आत्मा इस चारित्र से सुशोभित है उन सुनियों के चरण कमलों को तीनों लोकों के इन्द्र सेवक के समान प्रसन्नता पूर्वक मस्तक नवा कर प्रतिदिन नमस्कार करते हैं ॥५०॥ जो मुनि इस महा चारित्र से सुशोभित हैं उनके प्रताप से इन्द्रों के आसन भी कंपायमान हो जाते हैं तथा उन्हीं मुनियों के प्रताप से सिंहादिक क्रूर घातक जन्तु भी शांत हो जाते हैं ॥ १॥ जिन मुनियों ने अपने चारित्र को कभी भी मिलन नहीं किया है संसार में वे ही भुनि धन्य हैं और उन्हीं का जीवन सफल है ॥५२॥ इस चारित्र के विना अत्यंत उत्कृत्ट सम्यग्दर्शन और उत्कृष्ट ज्ञान भी मोज़ प्राप्त कराने में समर्थ नहीं हो सकते फिर भला इस ऐसे चारित्र की प्रशंसा क्यों नहीं करनी चाहिये अवश्य करनी चाहिये ॥५३॥ महा ज्ञान और महा सम्यग्दर्शन को धारण करने वाला मुनि यदि चारित्र से शिथिल हो जाय तो वह लंगड़े के समान मोच मार्ग में कभी गमन नहीं कर सकता तथा वह न कभी सुशोभित हो सकता है ॥५४॥ मुनियों को कल्याणकारी प्राण त्याग कर देना अच्छा परन्तु चारित्र में शिथिलता धारण करना किंचित् भी योग्य नहीं है। क्योंकि चारित्र में शिथिलता धारण करना निंदनीय है ॥ १४॥ जिस प्रकार श्रेष्ठ चारित्र को धारण करने वाला योगी इस लोक भा०टी०

गरइर्ग

में धर

**॥२३३॥** 

वंगः पूज्यः स्तुतोभवेत । मान्योविश्वजनैयोगो तथामुत्रजगत्त्रये ॥ ४६॥ चारित्रशिथिलोयद्वर्भियोत्रैव पदेपदे । विश्वापमाननीयः स्यात्त्रयामुत्र च दुर्गतौ ॥ ४७॥ मत्वेति धीधनैजीतु चारित्रं निर्मलं महत् । मलपाक्वं ननेतव्यं प्राणान्तेपि विमुक्तये ॥ ५६॥ एपोनन्तगुणाकरोशुभहरः स्वर्मोत्तरामांकरः श्रीतीर्थेश्वरमापितोमुनिगणैः संसेवितः प्रत्यहम् । संसाराम्बुधितारकोतिविमलोविश्वात्रिमः सर्व चारित्राचार इहोर्जितः प्रतिदिनंमेमानसे तिष्ठतु ॥ ४६॥ चारित्राचार एषोत्र वर्णितो हि महात्मनाम् । इत्रक्ष्यं प्रवद्यामि तप आचारमञ्जूतम् ॥ ६०॥ स्वेच्छाया अत्तर्भादौ निरोधो यो विधीयते । तपोर्थिभिस्तपः सिध्यौ तदेव प्रवरं तपः । ६१॥ वाह्याभ्यन्तरभेदाःयां दिधासत्तपज्ञयते । तद्वाद्वां षडिवधं सोढाभ्यन्तरं च भवान्तकम् ॥ ६२॥ यत्तपः प्रकटं लोकेऽन्येषां वात्र

में भी समस्त लोगों के द्वारा बंदनीय पूज्य स्तुति करने योग्य और मान्य माना जाता है उसी प्रकार वह परलोक में भी तीनों लोकों में मान्य पूज्य वंदनीय माना जाता है ॥५६॥ जिसे प्रकार शिथिल चारित्र को धारण करने वाला मुनि इस लोक में भी पद पद पर निंदनीय माना जाता है तथा सबके द्वारा अपमानित होता है उसी प्रकार परलोक में दुर्गतियों में पड़ कर निंदनीय और अपमानित होता है ॥५७॥ यही समक्त कर बुद्धिमान पुरुषों को मोच प्राप्त करने के लिए प्राणों के त्याग का समय आने पर भी अपने निर्मल और सर्गीत्कृष्ट चारित्र को कभी मिलन नहीं करना चाहिये ॥५८॥ यह चारित्राचार अनंतगुणों की खानि है, पापों को हरण करने वाला है. स्वर्गमोत्त के सुख देने वाला है, भगवान तीर्थंकर परमदेव का कहा हुआ है अनेक मुनिगण प्रतिदिन इसका सेवन करते हैं, यह संसारह्मी समुद्र से पार करने वाला है अत्यंत निर्मल है सब में मुख्य है और सर्वोत्कृष्ट है। ऐसा यह पूर्ण चारित्राचार मेरे मन में विराजमान रही ॥५६॥ इस प्रकार महात्माओं के इस चारित्राचार का वर्णन किया । अब आगे सर्वोत्कृष्ट तप आचार को कहता हूँ ॥६०॥ तपश्चरण करने वाले मुनि अपने तपश्चरण की सिद्धि के लिये जो अपनी इच्छानुसार इन्द्रिय सुखों का निरोध करते हैं उसको श्रेष्ठ तप कहते हैं ॥६१॥ इस तप के वाह्य आभ्यंतर के भेद से दो भेद हैं उसमें भी वाह्य तप के छह भेद हैं और संसार को नाश करने वाले अभ्यंतर तप के भी छह भेद हैं ॥६२॥ जो तप संसार में प्रगट दिखाई

11२३३।

मू० प्र० ॥२३४॥ कुटिष्टिभि: । कर्तुं च शक्यते वाह्यं तत्तपः सार्थकं भवेत् ।) ६३ ॥ श्राद्यं चानशनं सारमवमीदर्यसंज्ञकः । दितीयं सत्तापावृतिपरिसंख्यानमूर्जितम् ॥ ६४ ॥ ततोरसपरित्यागो विविक्तशयनासनम् । कायक्ते शोत्रघोढेति तपो वाह्यं सुखाकरम् ॥६४॥ तत्साकांचित्राकांच भेदोभ्यां श्रीजिनाधिपैः । द्विधानशनमाम्नातंसाकांचं बहुधाभवेत् ॥६६॥ श्रात्रपानकसत्वाद्यस्वाद्यभेदेवचतुर्विधः । श्राहारस्यज्यतेमुक्तये यत्तापोनशनं हि तत् ॥ ६० ॥ क्रियते चोपवासस्य धारणेपारणे वृधैः । यदैकभक्तमाप्तेः सः चतुर्थः कथ्यते वृधैः ॥ ६८ ॥ चतुर्भोजनसंत्यागाचतुर्थः सार्थकोमहान् । चढ्वेलाशनसंत्यागात् पष्ठो दिप्रोपर्धात्मकः ॥६६॥ श्रष्टवेलाशनत्यागाद्यस्यागाद्यस्यः प्रोषधाद्येया साकांचानशनस्य च ॥७१॥ कर्मनाशकः ॥७०॥ द्विपडवेलाशनत्यागात्रोक्तो द्वादशमो जिनैः । इत्याद्याः प्रोषधाद्येया साकांचानशनस्य च ॥७१॥

देता है अथवा अन्य मिथ्याद्दी भी जिसको धारण कर सकते हैं वह सार्थक नाम को धारण करने वाला वाह्य तप कहलाता है ॥६३॥ अनशन अवमोदर्य, धृत्ति परिसंख्यान रसपरित्याग विविक्त शय्यासन और काय क्लेश इस प्रकार सुख देने वाला वाह्य तप छह प्रकार है ॥६४-६४॥ उसमें भी भगवान जिनेन्द्रदेव ने अनशन तप के दो भेद वतलाये हैं एक साकांच और दूसरा निरोकांच । इनमें से साकांच तप के भी अनेक भेद बतलाये हैं ॥६६॥ मोच प्राप्त करने के लिए जो अन पान स्वाध खाद्य के भेद से चारों प्रकार के ब्राहार का त्याग कर दिया जाता है उसको ब्रनशन नाम का तप कहते हैं ॥६७॥ जिस उपवास में धारणा पारणा के दिन एकाशन किया जाता है उसकों भगवान सर्वज्ञदेव चतुर्थ नाम से कहते हैं । [६८]। इस उपवास में चार समय के भोजन का त्याग किया जाता है इसलिये यह चतुर्थ नाम का महा उपवास सार्थक नाम को धारण करने वाला है। यदि छह समय के आहार का त्याग कर धारणा पारणा के दिन एकाशन कर मध्य में जो उपवास किये जाँय तो उसकी पष्ठ नाम का उपवास कहते हैं ॥६९॥ जिसमें आठ समय के आहार का त्याग किया जाय अर्थात धारणा पारणा के मध्य में तीन उपवास किये जाँय उसकों अष्टम उपवास कहते हैं। तथा जिस उपवास में दश समय के आहार का त्याग किया जाय अर्थात धारणा पारणा के मध्य में चार उपबास किए जाँय उसको कमों का नारा करने वाला दशम उपवास कहते हैं ॥७०॥ जिस उपवास में वारह समय के

भा•दी०

पद्मासोपवासादि परमासान्तं तपोऽनघम् । क्रियते यन्महाधीरैः सर्वं साकांद्रमेवतत् ॥ ७२ ॥ कनकैकावली सिंहिनः शिडिताद्योखिलाः । भद्र त्रे लोक्यसाराद्याः साकांद्रोन्तर्भवामताः ॥ ७३ ॥ मरणं भक्तप्रत्याख्यानमिंगिनी—समाह्ययम् । प्रायोपगमनंहीत्याद्यान्यानि मरणानि च ॥ ७४ ॥ यानि तानि समस्तानि यावज्जीवाश्रितान्यपि । निराकांद्योपवासस्य बहुभेदानि विद्धि भो ॥७४॥ उपवासाग्निनापुंसां कायः संतप्यतेतराम् । दह्यन्ते सकलाद्याणि कर्मेन्धनान्यनन्तशः ॥ ७६ ॥ ढीकते त्रिजगल्लद्मीर्नाक श्रीश्चसुशर्मदा । मृत्तिस्त्रि सन्मुखं पद्यदेषुपवासफलात्स—ताम् ॥ ७७ ॥ इत्यस्य प्रवरं ज्ञात्वा फलं शक्या शिवाप्तये । बहुपवासभेदांश्च प्रदुर्वन्तु तपोधनाः ॥ ७८ ॥ सहस्र

म्राहार का त्याग किया जाय प्रथित् धारणा पारणा के मध्य में पाँच उपवास किये जाँय तथा धारणा पारणा के दिन एकाशन किया जाय उसकी द्वादशम उपवास कहते हैं। इस प्रकार के जो प्रोपधोपवास हैं वे सब साकांच अनशन के भेद हैं।।७१।। इसी प्रकार महाधीर बीर पुरुष जो एक पच का वा एक मास का उपवास करते हैं वा छह महीने तक का उपवास करते हैं तथा इस प्रकार जो पाप रहित तपश्चरण करते हैं उस सबको आकांच अनशन कहते हैं ॥७२॥ इसी प्रकार कनकावली एकावली सिंह निष्क्रीडित त्रादि त्रतों के जितने उपवास हैं वा भद्र त्रैलोक्यसार त्रादि त्रतों के जितने उपवास हैं वे सब साकांच अनशन में ही अंतभू त होते हैं ॥७३॥ भक्तप्रत्याख्यान मर्ग्ण, इंगिनीमर्ग्ण, प्रायोपगमनसंन्यास मर्ग्ण इस प्रकार के जितने सन्यासमरण हैं उनमें जो जीवन पर्यंत आहार का त्याग कर दिया जाता है उसकी निराकांच उपवास कहते हैं। उस निराकांच उपवास के भी इस प्रकार के मरख के भेद से अनेक भेद हो जाते हैं ॥७४-७५॥ इस उपवास ह्वी अग्नि से मनुष्यों का शरीर अत्यंत संतप्त हो जाता है और फिर उससे समस्त इन्द्रियाँ और अनंत कर्मरूपी ईंधन सब जल जाता है ॥७६॥ इस उपवास के फल से सज्जनों को तीनों लोकों की लच्मी प्राप्त हो जाती है, स्वर्ग की लच्मी प्राप्त हो जाती है, श्रीर श्रेष्ठ कल्याण करने वाली मुक्तिस्त्री सामने श्राकर खड़ी हो जाती है ॥७७॥ इस प्रकार इस उपवास का सर्वोत्कृष्ट फल समभ कर तपस्वियों को मोच प्राप्त करने के लिये अपनी शक्ति के अनुसार अनेक भेद रूप उपत्रासों को सदा करते रहना चाहिये ॥७८॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने मनुष्यों के लिए

॥२३५॥

॥२३६॥

**安果在京水水水水水水水水水水水水水水水水水水水** 

तंदुलैरेकः कवलोवोदितो नृणाम् । द्वाविंशत्कवलैः पूर्ण त्रोहारश्चागमेजिनैः ॥ ७६ ॥ एकेन कवलेनैवोनाहारो येत्रभुज्यते । तपोर्थं हि जघन्यं तदवमौदर्यमत्तापः ॥५०॥ अत्रैकश्रासमात्रो य आहारोगृह्यते चिदे । तपस्विभिस्तपोर्थं तद्यमीदर्यमुत्तमम् ॥६१॥ जघन्योत्कृष्टयोर्मध्येत्रातृप्ति भोजनं हि यत् । बहुधातपसे तच्चावमौदर्यसुमध्वमम् ॥६२॥ श्रानेन तपसा नृणां निद्राजयः स्थिराशनम् । ग्लानिहानिः श्रुतं ध्यानं स्याच्चामुक्तिश्रमात्ययः ॥ ५३॥ इत्यादींस्तद्गुणान् ज्ञात्वावमीद्ये तपोनधम् । श्रासादिहापनैर्दचाः कुर्वन्तु ध्यान सिद्धये ॥ ५४ ॥ चतुःपथाध्व-वीश्येकगृहादिपाटकैः परे. । नानावग्रहसंकल्पैर्दात्मोजन भाजनैः ॥५४॥ दुष्प्राप्याहारसंप्राप्त्यै या प्रतिज्ञात्रगृहाते ।

एक हजार चावलों का एक ग्रास बतलाया है, तथा जिनागम में बत्तीस ग्रासों का पूर्ण आहार बतलाया हैं। जो मुनि अपना तप बढ़ाने के लिये एक ग्रास कम आहार लेते हैं उसको जवन्य अवमोदर्य नाम का श्रेष्ठ तप कहते हैं ॥७६-८०॥ जो तपस्वी अपना तपश्चरण बढ़ाने के लिए वा आत्मा को शुद्ध करने के लिए केवल एक ही आहार का ग्रास लेते हैं वह उत्तम अवमीदर्य तप कहलाता है ॥=१॥ एक ग्रास से अधिक और इकत्तीस ग्रास से कम ग्रासों का आहार लेना मध्यम अवमीदर्य है। यह अब मोदर्य तपरचरण के ही लिये किया है और इसमें उतना ही आहार लिया जाता है जिसमें पूरी तृष्ति न हो ॥=२॥ इस तपश्चरण से मनुष्यों का निद्रा का विजय होता है, ब्रासन स्थिर होता है, किसी प्रकार की ग्लानि नहीं होती, शास्त्रज्ञान की वृद्धि होती है ध्यान की वृद्धि होती है और भोजन न करने से जो परिश्रम होता है वह भी नहीं होता ॥≈३॥ इस प्रकार इस तपश्चरण के गुणों को जानकर चतुर पुरुपों कों अपने ध्यान की सिद्धि के लिये अपने ग्रासों की संख्या घटा कर अवमोद्र्य नाम के निर्दोप तपश्चरण का पालन करते रहना चाहिये ॥ ८४॥ मैं चौराये पर ब्राहार मिलेगा तो लूंगा इस मार्ग में वा इस गली में आहार मिलेगा तो आहार लूंगा एक पहले ही घर में आहार मिलेगा तो ल्ंगा अथवा दाता ऐसा होगा उसके पात्र वा भोजन पात्र ऐसे होंगे तो आहार लूंगा नहीं तो नहीं। इस प्रकार कठिनता से आहार प्राप्त होने के लिए प्रतिज्ञा कर लेना अथवा इस प्रकार पडगाहन

भा० टो०

**经外班的** 

. मूं० प्र०

1123GI!

तद्वृत्तिपरिसंख्यानं बहुभेदं तपोसहत्॥ ५६॥ तपसानेन जायेत धीरत्वंयोगिनां परम् । त्र्याशान्तरायकर्मोणिप्रण श्यन्ति च लौल्यताः॥ ५०॥ इत्यायस्य फलं मत्वादुर्लमाहारिम्रद्धये। चतुःपथादिभिधीराः प्रतिज्ञामाचरन्तु भोः॥ ५८॥ दिधदुग्धगुडानां च रसानां तैलसपिषोः। लवणस्य कषायाम्लमधुराणांजितेन्द्रयैः॥ ५६। तिक्तस्य कदुकस्यापि त्यागो यः क्रियतेजिनेः। उक्तंरसपरित्यागं तत्तापोत्तमदान्तव म्॥ ६०॥ मद्यमांसमधुन्येवनवनीतिममाः सदा । निद्या विकृतयस्त्याज्याश्चतस्यः पापलानयः॥ ६१॥ सदुष्णेकांजिके शुद्धमाप्लाव्यभुज्यतेशनम् । जितेन्द्रियेस्तपोर्थ यदाचाम्लउच्यतेत्रसः॥ ६२॥ त्र्याहारो भुज्यते दुग्धादिकपंचरसातिगः। दमनायात्तशत्रूणां य सा निर्विकृतिर्मता ॥ ६३॥ त्राचाम्लिनिविकृत्याख्ये तपसे तेनचे न्वहम् । पंचात्तारातिधाताय कर्तव्येविधिव—

होगा तो आहार लूंगा नहीं तो नहीं इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर लेना बृत्तिपरिसंख्यान तप है यह तप सर्वोत्कृष्ट है और इसके अनेक भेद हैं ॥ ८५ – ८६॥ इस तपरचरण से योगियों में धीरवीरता उत्पन होती है, आशा और अंतराय कर्म नष्ट होते हैं तथा लोलुपता नष्ट होती है ॥८७॥ इस प्रकार इस तप के फल को समभ कर धीर बीर पुरुषों को कठिनता से आहार प्राप्त करने के लिये ऊपर कहे श्रनुसार चौराये श्रादि पर श्राहार लेने की प्रतिज्ञा श्रवश्य करनी चाहिये ॥८८॥ इन्द्रियों को जीतने वाले मुनिराज जो दही, दूध, गुड़, तेल, घी, लवण, कपायला, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा आदि रसों का त्याग कर देते हैं उसकी इन्द्रिय और मद को नाश करने वाला रसपरित्याग नाम का तप भगवान जिनेन्द्रदेव कहते हैं ॥=६-६०॥ मद्य माँस मधु श्रीर नवनीत ये चारों ही पदार्थ निद्य हैं विकार उत्पन्न करने वाले हैं और पाप की खानि हैं। इसलिये इन चारों का सदा के लिये त्याग कर देना चाहिये ॥ ६१॥ जितेन्द्रिय पुरुष अपना तपश्चरण बढ़ाने वाले जो गर्म कांजी में ( मात के माँड़ में ) शुद्ध आहार मिला कर आहार लेते हैं उसकी आचाम्ल कहते हैं ॥६२॥ मुनिराज अपने इन्द्रियरूपी शतुओं को दमन करने के लिये दूध दही आदि पाँचों रसों से रहित. नीरस आहार लेते हैं उसको निर्विकृत कहते हैं ॥६३॥ बुद्धिमान मुनियों को अपना तपश्चरण बढ़ाने के लिए और पाँचों इन्द्रिय रूपी शतुओं को नाश करने के लिए विधि पूर्वक पापरहित ऐसे आचाम्ल और निर्विकृत नाम का

सर३७।

द्वु धैः ॥ ६४ ॥ रसत्यानतपोभिश्चदुर्शन्तेन्द्रियनिर्जयः । रसध्यीदिमहद्वीर्थं जायते च शित्रं सताम् ॥ ६४ ॥ विदित्वेति फलं चास्य महत्त्वन्तु संयताः । एक ह्यादिरस् त्यागरसत्यागतपः सदा ॥ ६६ ॥ नारीदेवीपशुक्तीवगृहस्थादि । विविजिते । शून्यागरिश्मशानेवा प्रदेशे निर्जनेवने ॥ ६७ ॥ विधीयतेगृहादौ वा यत्सदाशयनासनम् । ध्यानाध्ययन् निर्मश्चेतद्विविक्तशयनासनम् ॥ ६८ ॥ ध्यानाध्ययनिर्विक्तारागद्वेषादिहानयः । लभ्यन्तेतपसानेनसाम्यताद्या महागुणाः ॥ ६६॥ मत्वेतीदं तपः कार्यं ध्यानादिसिद्धये न्वहम् । सरागत्थानकांस्त्यक्त्वा स्थित्वाशून्यगृहादिषु ॥ ३००॥ कार्योत्सर्गकपावविद्यायमादिसिः । स्थातपनादियोगैक्च त्रिकालगोचरः परैः ॥ १॥ तपोवुध्या मनः शुध्या

आहार प्रतिदित लेना चाहिये ॥६४॥ इस रसपिरत्याग नाम के तप से प्रवल इन्द्रियों का विजय होता है रस ऋदि आदि महा शक्तियाँ प्रगट होती हैं और सज्जनों को मोच की प्राप्ति होती है। ॥६५॥ इस प्रकार इस तप का फल समभ कर मुनियों को एक दो आदि रसों का त्याग, कर इस रसपरित्याग तप को सरा धारण करते करना चाहिये ॥ ६६॥ मुनिराज अपने ध्यान और अध्ययन की सिद्धि के लिए स्त्री देवी पशु नपु सक आदि तथा गृहस्थ जहाँ निवास न करते हों ऐसे धने प्रदेशों में वा श्मशान में वा निर्जन वन में अथवा गुफा अवि में शयन करते हैं वा बैठते हैं उसको विविक्तशय्यासन नाम का तप कहते हैं ॥६७-६=॥ इस तपश्चरण से ध्यान और अध्ययन निर्विध्न रीति से होते हैं तथा रागद्वेष आदि कपायों का सर्वथा नाश हो जाता है। इसके सिवाय इस तपश्चरण से समता आदि श्रनेक महा गुण प्रगट हो जाते हैं ॥६६॥ यही समभ कर ध्यान श्रध्ययन श्रादि की सिद्धि के लिये मुनियों को राग उत्पन्न करने वाले स्थानों का त्याग कर और निर्जन एकांत स्थान में निवास कर प्रतिदिन इस तपश्चरण का पालन करते रहना चाहिये ॥२००॥ मुनिराज शरीर के सुख की हानि के लिये तपरचरण बढ़ाने के लिये मन की शुद्धता के साथ साथ कायोत्सर्ग धारण कर, एक कर्वट से सोकर वजासन आदि कठिन आसन लगा कर, वा वर्षा ग्रीष्म आदि तीनों ऋतुओं में होने वाले उत्मुष्ट श्रतापनादिक कठिन योग धार्ग कर जो कायक्लेश सहन करते हैं उसकी सर्वोत्कृष्ट

भा टी०

भार्टी

कायक्ते शोविधीयते । यः कायशर्महान्ये तत्कायक्ते शतपोमहत् ॥ २ ॥ वलर्ष्धांद्यामहद्धीश्च सुलं ते लोक्यसंभवम् । कामेन्द्रियलयादीनिल्मन्तेस्यफलाद्विदः ॥ ३ ॥ विज्ञार्यति सदो कार्यः कायक्लेशोगुणाकरः । निजशक्त्यनुसारेण विद्वद्भिः शिवशर्मणे ॥ ४ ॥ येन नोत्पद्यते पुंसां संक्ते शो मनसोशुमः । वर्तते तपसांश्रद्धादुध्यनिदिपरित्तयः ॥ ४ ॥ न हीयन्ते महायोगा वर्द्धन्ते प्रवरागुणाः । अभ्यन्तरतपांस्यत्रतद्वाद्धाः परमं तपः ॥ ६ ॥ अभ्यन्तरतपोष्ट्रध्ययं वाद्धाः निल्लिलं तपः । कीर्तितंवीतरागेणध्यानाध्ययनकारणम् ॥ ७ ॥ मत्वेत्यन्तस्तपो वृध्यतपोवाद्धाः तपोधनाः । सर्वशक्त्यन्तु कमहान्ये शिवाय च ॥ ५ ॥ इतिवाद्धाः तपः सम्यग्व्याख्याय श्रीजिनागमात् । इतं अर्थं सतां सिध्ये वद्याम्यभ्यन्तरं तपः ॥ ६ ॥ व्यक्तः यन्नापरेषां वा तपः कर्तुं न शक्यते । सिध्यादिभिः

कायक्लेश नाम का तप कहते हैं ॥१-२॥ इस तपश्चरण के फल से विद्वानों को वल ऋदि आदि अनेक महा ऋदियाँ प्राप्त होती हैं तीनों लोकों में उत्पन्न होने वाला सुख प्राप्त होता है और कामेन्द्रिय का विजय होता है ॥३॥ यही समभ कर विद्वानों को मोच सुख प्राप्त करने के लिये अपनी शक्ति के अनुसार अनेक गुणों की खानि ऐसा यह कायक्लेश नाम का तप अवश्य धारण करना चाहिये ॥४॥ जिस तपश्चरण से मनुष्यों के मन में अशुभ संक्लेश उत्पन्न न हो, जिससे तपश्चरण में अद्भा उत्पन्न होती रहे, अशुभध्यानों का नाश होता रहे, महायोग वा धर्मशुक्ल ध्यान में किसी प्रकार की कमी न हो श्रेष्ठ गुण बढ़ते जाँय और अभ्यंतर तपश्चरण भी जिससे बढ़ते जाँय उसकी बाह्य परम तपश्चरण कहते हैं ॥५-६॥ भगवान सर्वेज़देव ने अभ्यंतर तप को बढ़ाने के लिए ही ध्यान और अध्ययन का कारण ऐसा यह अनेक प्रकार का वाह्य तपश्चरण बतलाया है ॥७॥ यही समभ कर तपस्वी लोगों को अपने श्रंतरंग तप की युद्धि के लिये, कर्मी को नाश करने के लिये और मोच प्राप्त करने के लिए अपनी समस्त शक्ति लगा कर इस वाह्य तपश्चरण को पालन करना चाहिये ॥=॥ इस प्रकार जैन शास्त्रों के श्रनसार वाह्यतप का निरूपण अच्छी तरह से किया । अब आगे सज्जनों को मोच प्राप्त करने के लिए व्यन्यंतर तप का निरूपण करते हैं ॥६॥ जो तप दूसरों के द्वारा प्रगट दिखाई न दे, तथा मिध्यादृष्टी

113511

मृ० प्र० ॥२४•॥ शहैस्तच्याभ्यन्तरं प्रवरं तपः ॥ १० ॥ प्रायिश्वतं च दोषध्नं विनयं सद्गुणाकरम् । बयाद्वत्यं तपः सारं स्वाध्यायो धर्मसागरः ॥११॥ कायोत्सर्गः शुभध्यानिमत्यन्तः शुद्धिकारणम् । अभ्यन्तरं तपः षोढास्यादन्तः शत्रुधातकम् ॥१२॥ कृतदोषो मुनियेनविशुध्यतितरा व्रतेः । सम्पूर्णं दशभेदंतत्प्रायिश्चतं विशुद्धिदम् ॥ १३ ॥ त्र्यालोचनं च दोषध्नं प्रतिक्रमण्यमूर्जितम् । ततस्तदुभयं सारं विवेको गुणसागरः ॥ १४ ॥ कायोत्सर्गस्तपद्यक्तदे मूलं दोषचयंकरम् । परिहारश्चश्रद्धानं प्रायिद्यन्तं दशात्मकम् ॥ १४ ॥ प्रायिश्चतादिसिद्धान्तिवदः सूरेः रहस्यि । पंचाचाररतस्यान्ते त्यवत्वामायां निवेदनम् ॥ १६ ॥ यद्विशुध्ये व्रतादीनांयोगैः कृतादिकर्मभिः । कृतातीचारक्रस्नानां तदालोचन- मुच्यते ॥ १७ ॥ त्राकंपिताख्यो दोषोऽनुमानितोद्यस्यंज्ञकः । वादरः सूक्तवोषश्च्छत्रः शव्दाकुलिताह्वयः ॥ १८ ॥

श्रज्ञानी जिस तप को धारण न कर सके उसको श्रेष्ठ अभ्यंतर तप कहते हैं ॥१०॥ समस्त दोषों को द्र करने वाला प्रायश्चित्त, श्रेष्ठ गुर्णों की खानि ऐसा विनय, तपश्चरण का सारभूततप वैयावृत्ति, धर्म का सागर स्वाध्याय, तथा कायोत्सर्ग और श्रंतरंग को शुद्ध करने वाला शुभध्यान यह छह प्रकार का श्रंतरंग तप है यह छहों प्रकार का श्रंतरंग तप समस्त श्रंतरंग शत्रुश्रों को नाश करने वाला है ॥११-१२॥ जिस ध्यान से मुनियों के वंतों में लगे हुये दोप शुद्ध हो जाँय उसको प्रायश्चित्त कहते हैं इस प्रायश्चित के दश भेद हैं श्रीर यह समस्त वर्तों की शुद्ध करने वाला है ॥१३॥ दोपों को नाश करने वाली त्रालोचना, १ उत्कृष्ट प्रतिक्रमण २ सारभृत तदुभय ३ गुणों का सागर ऐसा विवेक ४ कायोत्सर्ग ५ तप ६ छेद ७ दोषों को त्तय करने वाला मूल = परिहार ह और श्रद्धान १० यह दश प्रकार का प्रायश्चित्त कहलाता है ॥१४-१५॥ जो आचार्य प्रायश्चित्त और सिद्धांतशास्त्रों के जानकार हैं श्रीर जो पंचाचार पालन करने में लीन हैं उनके समीप एकांत में बैठ कर अपने व्रत तप आदि की शुद्धि के लिये विना किसी छलकपट के मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से किए हुए समस्त अतिचारों का निवेदन करना आलोचन कहलाता है ॥१६-१७॥ इस आलोचना के आकंपित, अनुमानित, दृष्ट, वादर, सूचम, छन्न, शन्दाकुलित, वहुजन अन्यक्त, तत्सेवित, ये दश दौप हैं। मुनियों

॥२४०॥

दोषो बहुजनो व्यक्तत्तेवितसमाह्म्य । दशदोषा अमीत्याज्या आलोचनस्य संयतैः ॥ १६ ॥ रम्योपकरणे दत्ते आनादौसित चापरे । तुष्ट सूरिर्मसप्रायिच्चांस्तोकं हि दास्यित ॥ २० ॥ मत्वेतिप्राक्ष्मदायोच्चे ज्ञानोपकरणा—दिकम् । सूरेरालोचनं यत्सदोष आकंपिताह्म्यः ॥ २१ ॥ पित्ताधिकः प्रकृत्याहं दुर्वलोग्लान एव च । नालं कर्तुं समर्थोऽस्म्युपवासादिकमुल्वणम् ॥ २२ ॥ यदि मे दीयतेस्वल्पंप्रायिक्षत्तं ततः स्फुटम् । करिष्येस्वस्यदोषाणां सर्वेषां च निवेदनम् ॥ २३ ॥ नान्ययेतिवचोत्रोक्त्वा क्रियते सूरिसिन्नधौ । शिष्येरालोचनं यत्स दोषोनुमानिताभिधः ॥२४॥ अन्येरदृष्ट दोषाणां कृत्वोपगृहनं च यत् । कथनं दृष्टदोषाणां दृष्टदोषः स उच्यते ॥२४॥ आलस्यभप्रमादाद्वाद्यं ज्ञानाद्वालसंयते । अल्पापराधराशीनां निवेदनादते भुवि ॥२६॥ आचार्यनिकटेयच्चस्थूलदोषनिवेदनम् । विधीयते स दोषश्चतुर्थो वादरसंज्ञकः ॥ २० ॥ अयशो दृष्करप्रायिक्षत्तादिभयतोथवा । अयं सूदमातिचारणां परिहारक

को इन दश दोपों से रहित आलोचना करनी चाहिये ॥१८-१६॥ यदि, आचार्य महाराज को कोई सुन्दर ज्ञानोपकरण दे दिया जाय तो आचार्य सन्तुष्ट हो जाँयमे और मुक्ते बहुत थोड़ा प्रायिश्वत देंगे। यही समभ कर जो आचार्य को पहले ज्ञानीपकरणादिक देता है और फिर उनके समीप जाकर त्रालोचना करता है उसको आकंपित नाम का दोप कहते हैं ॥२०-२१॥ मेरे शरीर में पित्त प्राक्तिका अधिक प्रकोप है अथवा में स्वभाव से ही दुर्वल हं, अथवा में रोगी हूँ इसलिये में अधिक वा तीव उपवासादिक नहीं कर सकता। यदि मुक्ते बहुत थोड़ा प्रायिश्च दिया जायगा तो मैं अपने समस्त दोपों का निवेदन प्रगट रीति से कर दूंगा अन्यथा नहीं इस प्रकार कह कर जो शिष्य आचार्य के समीप अपने दोष निवेदन करता है उसको अनुमानित दोप कहते हैं ॥२२-२४॥ जो शिष्य दूसरों के द्वारा विना देखे हुये दोगों को तो छिपा लेता है और देखे हुए दोगों को निवेदन कर देता है उसके यालोचना का दृष्ट नाम का दोप लगता है ॥२५॥ जो बालक मिन वा अज्ञानी मिन अपने यालस प्रमाद वा अज्ञान से छोटे छोटे अपराधों को तो निवेदन नहीं करता किंतु अपने आचार्य से स्थूल दोपों को निवेदन करता है उसको चौथा वादर नाम का दोप कहते हैं ॥२६-२७॥ जो अज्ञानी मुनि अपने अपयश के डर से अथवा कठिन प्रायिश्वन के डर से, अथवा 'दिखो इसके कैसे शुद्ध गाव हैं जो सूचम

भा० छ।

गिरुष्ठशम

मू० प्र० ॥२४२॥ ऊर्जितः ॥ २०॥ अहोमत्वेतियम्मृढैः स्वगुण्ख्यापनेच्छ्या । स्थूलदोषशतादीनां कृत्वासंवरणंमहत् ॥ २०॥ सूर्रेमहाव्रतादीनां स्वत्यदोषनिवेदनम् । मायया कियते यत्स दोषः सूदमाभिधानकः ॥ २०॥ ईदृशेसत्यतीचारे प्रायिव्रतां हि कीदृशम् । इत्युपायेनपृष्ट्वा स्वगृरुं सुश्रूषया ततः ॥ ३१॥ स्वदोषहानयेशिष्यः प्रायश्चित्तं विधीयते । यद्कीर्तिभयाल्लोके छुत्रदोपः स दोषदः ॥ २२॥ पाद्तिके दिवसे चातुर्मासिके शुभकर्मणि । वा सांवत्सरिके तीव समयाचे महात्मनाम् ॥ ३३॥ स्वस्वालोचन संजाते वहुराव्दाकुलेसति । यदोष कथनं दोषः शव्दाकुलित एव स ॥ ३४॥ गुरूपपादितं प्रायश्चित्तं युक्तिसिदं नवा । प्रायश्चित्तादिसद्प्रथे हीतिशंका विधाय यत् ॥ ३४॥ निकटेऽपरसूरीणां प्रवनो विधीयते बुधैः । दत्तदण्डस्य निषः स दोषो वहुजनाख्यकः ॥ ३६॥ स्वसमानयतेरन्ते

दोपों को भी अच्छी तरह प्रगट कर देता है" इस प्रकार के अपने गुणों के प्रगट होने की इच्छा से सैकड़ों वड़े वड़े स्यूल दोपों को तो छिपा लेता है तथा मायाचारी से आचार्य के सामने महावतादिकों के घच्म दोपों को निवेदन कर देता है उसको पाँचवाँ छच्म नाम का दोष कइते हैं ।।२ व्र–३०।। जो शिष्य लोक में फैलने वाली अपनी अपकीर्ति के भय से अपने दोपों को दूर करने के लिए सुश्रुपा कर के गुरु से पूछता है कि हे स्वामिन् "इस प्रकार ऋतिचार लगने पर कैसा प्रायश्चिरा होना चाहिये" इस प्रकार किसी भी उपाय से पूछ कर वह जो प्रायश्चिश लेता है वह अनेक दोषों को उत्पन करने वाला छल नाम का दोप कहलाता है ॥३१-३२॥ जिस समय पानिक आलोचना हो रही हो अथवा दैवसिक वा चातुर्मासिक आलोचना हो रही हो अथवा वार्षिक आलोचना हो रही हो अथवा किसी शुभ काम के लिये महात्माओं का समुदाय इकट्ठा हुआ हो, तथा सब इकट्ठे मिल कर अपनी अपनी आलोचना कर रहे हों और उन सबके शब्द ऊंचे स्वर से निकल रहे हों उस समय अपने दोप कहना जिससे किसी को माल्म न हो सके उसकी शब्दाकुलित दीप कहते हैं ॥३३-३४॥ आचार्य ने किसी शिष्य को प्रायश्चिम दिया हो और फिर वह यह शंका करे कि आचार्य महाराज ने जो यह प्रायश्चिम दिया है वह प्रायिश्वत ग्रन्थों के अनुसार ठीक है वा नहीं तथा ऐसी शंका कर जो दूसरे किसी आचार्य से पूछता है उस समय उस प्रायश्चित लेने वाले के बहुजन नाम का दोप लगता है ॥३५-३६॥ जो

भार्टी०

यदीवालोचनं महत् । जिनागमानभिद्यस्य दोषोऽस्याव्यक्तसंद्यकः ॥ ३७॥ समानोस्यापराधेन मेति चारो व्रतस्य वै । श्रासे यद्गुरुणा दत्तं प्रायिवत्तं तदेव हि ॥ ३८॥ ममाप्याचरितुं थुक्तं मत्वेत्यालोचनां विना । तपोभिः शोधनं यत्स दोषस्तत्सेविताभिधः ॥ ३६॥ श्रमीषां केनचिद्दोषेणान्वितालोचनं कृतम् । मायाविनां सशल्यानां मनाक्शुद्धिकरं न हि ॥ ४०॥ दशदोषानिमांस्त्यक्त्वा वालकैरिवसंयतः । स्वदोषकथनं यिक्रयते शुद्धिकरं हि तत् ॥ ४१॥ महत्तपोव्रतंसर्वं वानालोचनपूर्वकम् । न स्वकार्यकरं जातु मिलनादर्शवद्भवि ॥ ४२॥ विदित्वेतिचिरं चित्रे व्यवस्थाप्यस्यदृष्णम् । प्रकाशनीयमत्यर्थं गुरोरन्तेशुभाशयः ॥ ४३॥ सूरेरेकाकिनः पादवें स्वदोषोणां

मुनि जिनागम को न जानने वाले अपने ही समान किसी मुनि के समीप जाकर अपने बड़े बड़े दायों की त्रालोचना करता है त्राचार्य से त्रालोचना नहीं करता उसके अव्यक्त नाम का दोप लगता है ॥३७॥ जो मुनि यह समभ कर कि मेरे त्रतों में जो अतिचार लगा है वह ठीक वैसा ही है जैसा कि अमुक मुनि के वर्तों में अतिचार लगा है इसलिये आचार्य महाराज ने जो प्रायश्चित इसको दिया है वही प्रायश्चिम मुभे लेलेना चाहिये। यही समभ कर जो विना आलोचना के तपश्चरण के द्वारा अपने व्रतों को शुद्ध करता है उसके तत्सेवित नाम का दोष लगता है ॥३८-३६॥ जो मायाचारी शन्यसहित मुनि इन दश दोषों में से किसी भी दोप के साथ आलोचना करते हैं उनकी उस आलोचना से वर्तों की शुद्धि थोड़ीसी भी नहीं होती ॥४०॥ जो मुनि इन दश दोपों को छोड़ कर वालक के समान सरल स्वभाव से अपने दोपों को कह देते हैं उन्हीं की आलोचना से उनके सब बत शुद्ध हो जाते हैं ॥४१॥ जिस प्रकार मिलन दर्पण अपना कुछ काम नहीं कर सकता उसमें मुख नहीं दिख सकता उसी प्रकार महा तपरचरंग और महावत भी विना आलोचना के अपना कुछ भी काम नहीं कर सकते, अर्थात उनसे कमी का संवर वा निर्जरा नहीं हो सकती ॥४२॥ यही समक्त कर अपने हृद्य में अपने दोपों को अच्छी तरह समक लेना चाहिये और फिर अपने शुद्ध हृद्य से गुरु के समीप उन दोषों को प्रगट कर देना चाहिये ॥४३॥ जिस समय आचार्य एकांत में श्रकेले निराजमान हो

1158311

प्रकाशनम् । श्रिद्धितीयस्यशिष्यस्यैकान्तेष्युकं न चान्यथा ॥ ४४ ॥ प्रकाशे दिवसेसूरेरन्ते 'स्वालोचनादिकम् । श्रित्वायाः सतामिष्टं तृतीये सज्जनेसित् ॥ ४४ ॥ कृतालोचनदोषो यो न तद्दोषापद्दं तपः । कुर्यात्तस्य न जायेत मनाक्शुद्धः प्रमादिनः ॥ ४६ ॥ विज्ञायेति दृतं कार्य प्राथित्वत्तं मलापहम् । न चास्याचरणेकिचिद्विधेयं काललंचनम् ॥ ४७ ॥ दिनादिजन्नतातीचाराणां निदनगर्हणः । विशोधनंत्रिशुष्या यत्प्रतिक्रमणमेवतत् ॥ ४८ ॥ किश्वदोषोन्नतादीनां नरयत्यालोचनाद्दुतम् । दुःस्वप्नादिजकर्मा यःसत्प्रक्रमणेन च ॥ ४६ ॥ मत्वेत्यालोचनापूर्वं प्रतिक्रमणमंजसा । पात्तिकादौगिरा यत्क्रियते तदुभयं हि तत् ॥ ४० ॥ द्रव्यत्तेत्रात्रपानोपकरणादिषु दोषतः । निर्वर्तनं हृदयात् सविवेको य नेकधाथवा ॥ ५१ ॥ प्रत्याख्यानस्य वस्तोर्ग्रहणेविस्मरणात्सित् । स्मृत्वा पुनश्च तत्त्यागो यो विवेकः स कथ्यते ॥ ४२ ॥ दुश्चिन्तनार्त्तं दुःस्वप्नदुष्यानाद्यैर्मल प्रदेः । मार्गत्रजननचायुत्त-

उस समय अकेले शिष्य को उनके समीप जाकर अपन दोप कहने चाहिये किसी के सामने अपने दोष नहीं कहने चाहिये ॥४४॥ अजिकाएं दिन में ही प्रकाश में ही फिसी को साथ लेकर आचार्य के समीप जाकर अपने दोपों की आलोचना करती हैं ऐसा सज्जन लोग कहते हैं ॥४४॥ जो सुनि दोपों की आलोचना कर लेता है परन्तु उस दोप को दूर करने वाले तपरचरण को नहीं करता उस प्रमादी के दोगों की शुद्धि कभी नहीं हो सकती ॥४६॥ यही समभ कर शिष्यों को बहुत ही शीघ्र दोगों की दूर करने वाला प्रायश्चित्त लेना चाहिये। प्रायश्चित के लेने में थोड़ीसी भी देर नहीं करनी चाहिये ॥४७॥ दिन वा रात के व्रतों में जो अतिचार लगे हों उनको मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक निंदा गर्ही आदि के द्वारा शुद्ध करना प्रतिक्रमण कहलाता है ॥४८॥ व्रतादिकों के कितने ही दोप आलोचना से नष्ट होते हैं और दुःस्वप्न आदि से उत्पन्न होने वाले कितने ही दोष प्रतिक्रमण से नष्ट होते हैं। यही समभ कर पाचिक वातुर्मासिक वापिक दोपों को दूर करने के लिये वचनपूर्वक जो त्रालोचना सहित प्रतिक्रमण किया जाता है उसको तदुभय कहते हैं ॥४६-५०॥ द्रव्य चेत्र अन पान उपकरण आदि के दोषों से शुद्ध हृदय से अलग रहना विवेक है। यह विवेक अनेक प्रकार का है। अथवा भूल से त्याग की हुई वस्तु का ग्रहण हो जाय और स्मरंग हो आने पर फिर उसका त्याग कर दिया जाय उसको विवेक कहते हैं ॥५१-५२॥ अशुभ चिंतवन, आर्तध्यान, दुःस्वप्न, दुर्ध्यान भार्गार्श

1158811

म्॰ प्र॰ ॥२४५॥ रगौरपरेहरी: ॥४३॥ जातातीचारग्रुष्यर्थमालंक्यभ्यानमुत्तामम् । कायस्य त्यजनं युक्त्यायस्य व्युत्सर्ग ऊर्जितः ॥४४॥ अतातीचारनाशायोपवासाचाम्लयोमुद् । तथा निविकृतेरेकस्थानादेः करणं तपः ॥ ४४॥ अयोन्मादप्रमादानव—वोधाशिक्तकारगैः । अन्यैविस्मरणाया अ जातातीचारहानये ॥ ४६॥ अतादीनां प्रदातव्यं पूर्वोक्तः षड्विधं यते । प्रायश्चित्तंयथायोग्यंशक्तस्येहे तरस्य च ॥ ४७॥ चिर प्रवृजितस्यैव शूरस्य गर्वितस्य वा । कृतदोषस्य मासादि—विभागेन च योगिनः ॥ ४८॥ छित्वा प्रवृजनं तदीच्या लघुमहात्मनाम् । अधोभागे किलावस्थापनं यच्छेद एव सः ॥ ४६॥ पार्श्वस्थादिकपंचानां महादोषकृतां पुनः । अव्यक्षसेविनां दीचादानं मूलिमहोच्यते ॥ ६०॥

आदि से उत्पन्न हुए दोवों को शुद्ध करने के लिए अथवा मार्ग में चलना नदी में पार होना तथा और भी ऐसे ही ऐसे कामों से उत्पन्न हुए अतिचारों को शुद्ध करने के लिए उत्तम ध्यान को धारण कर जो युक्तिपूर्वक शरीर के ममत्व का त्यांग करता है उसको श्रेष्ठ कायोत्सर्ग कहते हैं ॥ ३ - ५४॥ वर्तों के अतिचारों को दूर करने के लिये उपनास करना आचाम्ल करना निर्विकृति ( रसत्याग ) करना अथवा एकाशन करना त्रादि तप कहलाता है ॥५५॥ यदि किसी भयसे, उन्मादसे, प्रमादसे, त्रज्ञानतासे वा असमर्थतासे, अथवा विस्मरण हो जाने से वा और भी ऐसे ही ऐसे कारणों से वतों में अतिचार लगे हों तो उनको द्र करने के लिये समर्थ अथवा असमर्थ ग्रुनि को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उपर लिखे छहों प्रकार के प्रायश्चित्त देने चाहिये ॥५६-५७॥ यदि कोई ग्रुनि चिरकाल का दीचित हो वा शूरवीर हो वा श्रमिमानी हो श्रीर वह अपने व्रतों में दोष लगावे तो उसको एक महीना दो महीना एक वर्ष दो वर्ष आदि की दीचा का छेद कर देना और उसकी उससे छोटे मुनियों से भी ( उसके बाद दीचित हुए मुनियों से ) नीचे कर देना छेद नाम का प्रायचिश्त कहलाता है ॥५=-५६॥ जो महा दोप उत्पन्न करने वाले पार्श्व स्थ आदि पाँच प्रकार के म्रुनि हैं अथवा जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्य का घात कर दिया है ऐसे मुनियों की सब दीचा का छेद कर उनको फिर से दीचा देना मूल नाम का प्रायिश्वन है ॥६०॥ परिहार प्रायिश्वन के दो भेद हैं एक अनुपस्थान और दूसरा

॥२४४॥

।।२४६॥

परिहारोनुस्थापनपारंचिक प्रभेदतः । द्विविधः प्रोदितो त्रादि त्रिक संहननस्य वै ॥ ६१ ॥ स्वस्थापरस्थभेदाभ्यां गणस्य श्रीगणाधिषः । श्रानुपस्थापनं द्वेधा कीर्तितं श्रीजिनागमे ॥६२॥ श्रान्यसंयतसम्विन्धनं यति चार्यिकांग्रुभम् । स्त्रात्रं वालं गृहस्थं वा परस्त्रीं चेतनेतरम् ॥ ६३ ॥ द्रव्यंपाषंडिनां वा योऽपहरे च्चीर्यं कर्मणा । मुनीनहिन्त तथेत्यादि विरुद्धाचरणं चरेत् ॥ ६४ ॥ नवानां वा दशानां वा पूर्वाणां धारकोमहान् । चिरप्रवृजितः शूरोजिता—शेपपरीपहः ॥ ६४ ॥ द्रवधर्मी च तस्यैव प्रायश्चित्तं जिनैर्मतम् । श्रानुपस्थापनं स्वस्थगणाख्यं नापरस्य वे ॥ ६६ ॥ तेन शिष्याश्रमाद्द्धात्रिशहण्डान्तरभूतलम् । विहरेत वदन्ते नित्यं दीन्त्यां लघुसंयतान् ॥ ६७ ॥ लभते निह तेभ्यः प्रतिवदनांसहाखिलम् । गुरुणां लोचनं क्रयीन्मीनं साद्धं च योगिभिः ॥ ६८ ॥ धृत्व।परान्मुलांपिच्छिकां चरेत्पारणं

पारंचिक। यही परिहार नाम का प्रायश्चित्त पहले के तीन संहननों को धारण करने वालों को ही दिया जाता है ॥६१॥ भगवान गणधरदेव ने अपने जिनागम में अनुस्थापन के भी दो भेद कहे हैं एक तो अपने ही संघ में अपने ही आचार्य से परिहार नाम का प्रायश्चिरा लेना और दूसरा दूसरे गण में जाकर प्रायश्चित्त लेना ॥६२॥ जो मुनि चोरी कर के अन्य मुनि के साथ रहने वाले किसी मुनि को, अच्छी अर्जिका को, विद्यार्थी को वालक को गृहस्थ को वा परस्त्री को अयवा द्रव्य पास्त्रंडियों के अन्य अचेतन पदार्थी को अपहरण करले अथवा किसी मुनि को मार डाले अथवा ऐसा ही कोई य्यन्य विरुद्धाचरण करे तथा वह मुनि नौ वा दश पूर्वका धारी हो उत्कृष्ट हो चिरकाल का दीन्तित हो, शर हो समन्त परीपहों को जीतने वाला हो और दृढ़ धर्मी हो ऐसे मुनि को भगवान जिनेन्द्रदेव ने अपने ही गण का अनुस्थापन प्रायश्चित्त वतलाया है उसके लिये परगण संबंधी अनुस्थापन अनु-पस्थान प्रायश्चित्त नहीं वतलाया ॥६३-६६॥ इस स्वगण अनुस्थापन प्रायश्चित्त को धार्रण करने वाला मुनि शिष्यों के आश्रम से बत्तीस दंड दूर रहता है, जो अन्य मुनि दीचा से छोटे हैं उनको भी वंदना करता है परन्तु वे छोटे मुनि भी उसको प्रतिवंदना नहीं करते। वह मुनि मौन धारण करता है अन्य मुनियों के साथ गुरु के सामने मौन धारण करता हुआ ही समस्त दोयों की आलोचना करता भार्शि

्री।।२४६।

सदा । पंचपंचीपवासैर्जधन्येनोत्कृष्टतो सुदा ॥ ६६॥ षर्मासैर्मध्यमैः राग्त्या बहुभेदैर्महाबलः । प्रायिक्तं करोत्येवं द्विपड्वर्षान्तमद्भतम् ॥ ७० ॥ स एव दर्पतो दोषान्पागुकान् नाचरेयदि । अग्रेखरगणोपस्थापनं दोष द्वयंकरम् ॥ ७१ ॥ सापराधः प्रहेतव्यः सूरिणा गणितंप्रति । सोष्याचार्यो गिराकर्पय तस्यालोचनमजसा ॥ ७२ ॥ प्रायिचत्तमदत्त्वाचार्यान्तरप्रापयेच्य तम् । इत्येवं स प्रहेतव्योयावत्सूरियचसप्तमः ॥ ७३ ॥, प्रोषितः पिचमोनेष पूर्वाचार्यप्रतिस्फुटम् । प्रायिवच्तं चरेत्सवप्रागुक्तं स वलान्वितः ॥ ७४ ॥ परिहारस्य भेदोयं द्विधाप्रोक्तो जिनागमात् । पारंचिकमितो वच्ये प्रायिवच्तं सु दुष्करम् ॥ ७४ ॥ विश्ववद्यगणभृत्यविक्तिस्त्रादिधर्मिणाम् ।

है और अपनी पीछी को उलटी रखता है। कम से कम पाँच पाँच उपवास करके पारणा करता है तथा अधिक से अधिक छह महीने का उपवास कर पारणा करता है और मध्यम इत्ति से छह दिन पन्द्रह दिन एक महीना आदि का उपवास कर पारणा करता है। इस प्रकार वह शक्तिशाली मुनि अपनी शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार के उपवास करता हुआ पारणा करता है और इस प्रकार के अंद्भत श्रायश्चित्त को वह बारह वर्ष तक करता है ॥६७-७०॥ यदि वही चिर दीचित शूरवीर मुनि अपने अभिमान के कारण ऊपर लिखे दोषों को लगावे तो उसके लिये आचार्यों ने समस्त दोषों को दूर करने वाला परगर्णोपस्थान नाम का परिहार प्रायश्चिन वतलाया है ॥७१॥ उसकी विधि यह है कि त्राचार्य उस अपराधी को अन्य संघ के आचार्य के पास भेजते हैं। वे दूसरे आचार्य भी उसकी कही हुई सब आलोचना को सुनते हैं तथा विना प्रायश्चित्त दिये उसको तीसरे आचार्य के पास मेज देते हैं। वे भी श्रालीचना सुन कर चौथे श्राचार्य के पास भेज देते हैं। इस प्रकार वह सात श्राचार्यों के पास भेजा जाता है। सातवें आचार्य आलोचना सुन कर उसको उसके ही गुरु के पास अर्थात पहले ही आचार्य के पास भेज देते हैं। तदनन्तर वे आचार्य ऊपर लिखा परिहार नाम का प्रायश्चित देते हैं और वह शक्तिशाली मुनि उस सब प्रायश्चित्त को धारण करता है ॥७२-७४॥ इस प्रकार जैन शास्त्रों के अनुसार परिहार प्रायश्चित के दोनों मेद वर्तलाये। अब आगे अत्यन्त कठिन ऐसे पारंचिक नाम के प्रायश्चित्त को कहते हैं ॥७४॥ जो मुनि तीर्थंकर, गणधर, संघ, जिनसूत्र की निदा करता है धर्मात्मात्रीं

गारु४७॥

फरीत्यासादनं राजाननुमत्या ददाति यः ॥ ७६ ॥ जिनमुद्राममात्यादीनां भजेद्राजयोपितः । इत्याचन्ये द्वराचारैः कुर्योद्धर्मस्य दूपणम् ॥ ७० ॥ तस्य पारंचिकप्रायश्चित्तं भवति नििक्ष्यतम् । चातुवर्णस्वसंघस्थाः संभूयश्रमणा भवि ॥ ७६ ॥ एपोऽवंधोमहापापी वाद्यः श्रीजिनशासनात् । घोषियत्वेतिदत्त्वानुपस्थापनं सुदुष्वरम् ॥ ७६ ॥ प्रायिध्यत्तं स्वदेशात्तं निर्घाटयन्तिदोषिणाम् । स्वधर्मरिहते चत्रे सोपिगत्वा महावतः ॥ ६० ॥ दृढसंहननो धीरः प्रायुक्त कमतश्चरेत् । प्रदत्तं गुरुणा सर्वं प्रायश्चित्तं विशुद्धिदम् ॥ ५१ ॥ मिथ्याद्यद्युपदेशाचे मिथ्यात्वं च गतस्य या । द्वित्रशुष्ये रुचिस्तत्त्वादौश्रद्धानं तद्द्वतम् ॥ ५२ ॥ एतद्दशिवधंप्रायश्चित्तं तद्व्वतश्चद्धये । युक्त्या कालानुसारेण वर्तव्यं मुनिभिः सदा ॥ ६३ ॥ यो महत्त्वतपो मत्वा प्रायश्चित्तं करोति न व्रतादिदोषशुष्यार्थे

की निंदा करता है अथवा विना राजा की सम्मति के उसके मंत्री आदि को जिन दीचा दे देता है श्रथवा राजधराने की स्त्रियों को सेवन करता है अथवा और भी ऐसे ही ऐसे दुराचार कर जो जिनधर्म को द्पित करता है उसके लिये आचार्यों ने पारंचिक नाम का प्रायश्चित निश्चित किया है। उस प्रायश्ति को देते समय अपने संघ के चारों प्रकार के मुनि इकट्ठे होते हैं और मिल कर घोषणा करते हैं कि यह मुनि महा पापी है इसलिये अवंदनीय है और श्री जिनशासन से बाहर है। तदनंतर वे श्रावार्य उसको अत्यंत कठिन अनुपस्थापन नाम का प्रायश्चित देते हैं। तथा उस अपराधी मुनि को ने श्राचार्य श्रपने देश से निकाल देने हैं। मजबूत संहनन को धारण करने वाला धीर वीर महाबलवान् वेह मुनि भी जिस देश में जिनधर्म न हो उस चोत्र में जाकर गुरु के दिए हुए समस्त दोपों को शुद्ध करने वाले पूर्ण प्रायश्चित्त को अनुक्रम से पालन करता है। इसको पारंचिक अनुपस्थान प्रायश्चित कहते हैं ॥७६-८१॥ मिथ्याद्दियों के उपदेशादिक से जिसने मिथ्यात्व को धारण कर लिया है वह यदि अपना सम्यग्दर्शन शुद्ध करने के लिए तत्त्वों में वा देव शास्त्र गुरु में श्रद्धान कर लेता है उसको उत्तम श्रद्धान नाम का प्रायश्चित्त कहते हैं ॥⊏२॥ श्रेष्ठ वर्तों को श्रुद्ध करने के लिए यह दश प्रकार का प्रायिश्वत बतलाया है मुनियों को अपने अपने समय के अनुसार युक्ति पूर्वक इनका पालन करना चाहिये ॥=३॥ जो मूर्ख अभिमानी मुनि अपने तपश्चरण को महा तपश्चरण समभ कर ब्रतादिक के

भा॰टी॰

मू० प्रं०

1138811

शाठातमा गर्विताशयः ॥८४॥ तस्यसर्वतपोवृत्तं तद्दोषो नाशयेद्द्रुतम् । सहाखिलैगु गोषेः कृथितताम्यूलपत्रवत् ॥८४॥ प्रायश्चित्तेनिनःशल्यंमनोभवति निर्मलाः । दृग्धानाचागुणोघाः स्युक्ष्वारित्रं शशिनिर्मलम् ॥ ८६ ॥ संघमान्यमभीतिः स्यान्तिः शल्यंमरणोत्तमम् । दृत्याचा वहवोन्येत्र जायन्ते सद्गुणाः सताम् ॥ ८० ॥ विज्ञायेति यदा कित्रवद्दोषः उत्पचते व्रते । प्रायश्चित्तं तद्देवात्र कर्तव्य तद्विशुद्धये ॥ ८८ ॥ कृषायेन्द्रिय चौराणां शक्त्या विजयं वलात् । विनयो वा सतानीचैवृ त्तिरत्नत्रयस्य यः ॥ ८८ ॥ तद्वतांसज्जनः प्रोक्तोविनयोऽनिष्टघात कः । विश्वविद्याकरीभूतः पंचधागुणसागरः ॥ ६० ॥ दर्शनज्ञानचारित्रतपसां विनयोमहान् । उपचाराभिधक्ष्वेति विनयः पंचधा मतः ॥६१॥

दोपों को शुद्ध करने के लिए प्रायश्वित नहीं करता उसके समस्त त्रतों को तथा समस्त तपश्वरण को वे दोप शीघ ही नष्ट कर देते हैं तथा उन बत और तप के नाश के साथ साथ उसके समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि सड़ा हुआ एक पान अन्य सब पानों को सड़ा देता है। उसी प्रकार एक ही दोष से सब बत तप गुगा नष्ट हो जाते हैं ।।⊏४–⊏५।। इस प्रायिश्वच को धारण करने से अन शल्य रहित हो जाता है, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञानादिक गुणों के समृह सब निर्मल हो जाते हैं चारित्र चन्द्रमा के समान निर्मल हो जाता है, वे मुनि संघ में माननीय माने जाते हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता और उनका मरण शल्य रहित सर्वोत्तम होता है। इस प्रकार प्रायिश्वत धारण करने से सज्जनों को बहुत से गुग प्रगट हो जाते हैं ॥=६-=७॥ यही समक्त कर ग्रुनियों को अपने वर्तों में जब कभी दोप लग जाय उसी समय में अपने व्रतों को शुद्ध करने के लिए प्रायश्चित्त धारण करना चाहिये।।==॥ कपाय और इन्द्रिय रूपी चोरों को अपनी शक्ति के अनुसार वल पूर्वक जीतना विनय है। अथवा सज्जनों के प्रति नश्रता धारण करना वा रत्नत्रय की विनय करना रत्नत्रय को धारण करने वालों की विनय करना सज्जन पुरुपों के द्वारा विनय कहलाता है। यह विनय समस्त अनिष्टों को दूर करने वाला है समस्त विद्यात्रों की खानि है और गुणों का समुद्र है। ऐसा यह विनय तप पाँच प्रकार का है ॥=६-६०॥ दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय, तपविनय और सर्वोत्कृष्ट उपचारविनय इस

गाउप्रधा

येपदार्थाः जिनैः प्रोक्तास्तथ्या तएव नान्यया । वीतरागाद्मसर्वज्ञा यतो नासत्यवादिनः ॥ ६२ ॥ इतियुक्तिविचा-राग्रेस्तत्त्वादी निश्चयोऽचलः। क्रियते यो खिले जैनागमेईद्धमयोगिषु ॥६३॥ निःशंकितादिसर्वेषामंगानां यश्वधारणम् । शंकादि त्यजनं कृत्सनं सूद्मतत्त्वविचारणे ॥ ६४ ॥ भक्तिईदतरायैकाश्रुताईन्मुनिधर्मिषु । सम्यग्द्रष्टजनादौ च रुचिमु क्तिपथेवृषे ॥६४॥ इत्यादि यच्छुभाचारमपरं वा विधीयते । विनयो दर्शनाख्यः स सर्वोगुणाकरोघहत् ॥६६॥ कालागै रेष्ट्रधाचारैविनयेनाचेनादिभिः । कुत्स्नानामंगपूर्वाणां ज्ञानायाज्ञानहानये ॥ ६७ ॥ त्रिशुध्या पठनं शुद्धं पाठनं यच्चयोगिनाम् । चिन्तनं हृद्येत्यर्थं परिवर्तनमंजसा ॥ ६८ ॥ ख्यापनं कीर्तनं ' लोके प्रकाशनमनारतम् । ज्ञानिनां भक्तिसन्मानं ज्ञानादिगुण्भाषणम् ॥ ६६ ॥ इत्याद्यन्यन्छु तज्ञानगुण्यहणमूर्जितम् । क्रियते स समस्तोपि

प्रकार विनय के पाँच भेद हैं ।। १।। भगवान जिनेन्द्रदेव ने जो तत्त्व बतलाये हैं तथा जिस प्रकार बतलाये हैं वे ही तत्त्व यथार्थ तत्त्व हैं तथा वे उसी प्रकार हैं अन्यथा नहीं हैं। क्योंकि भगवान जिनेन्द्रदेव वीतराग और सर्वज्ञ हैं इसलिये वे असत्यवादी कभी नहीं हो सकते। इस प्रकार युक्ति और विचार पूर्वक तत्वादिकों में अचल श्रद्धान करना, समस्त जैन शास्त्रों में श्रद्धान करना, देव धर्म गुरु में अचल श्रद्धान करना, निःशंकित आदि समस्त अंगों का पालन करना, सूचम तत्त्वों का विचार करते समय समस्त शंकादिक दोषों का त्याग कर देना, देवशास्त्र गुरु और धर्म में अत्यंत इढ़ मिक्त धारण करना, सम्यन्द्रव्टी पुरुपों में मोचाके मार्ग में तथा जिनधर्म में गाड़ रुचि वा प्रेम धारण करना तथा इसी प्रकार के और भी जो शुभाचार धारण करना है उसकी दर्शनविनय कहते हैं। यह दर्शन-विनय समस्त गुणों की खानि है और समस्त पापों को नाश करने वाला है ॥६२-६६॥ अपने ज्ञान की वृद्धि करने के लिये और अज्ञान को दूर करने के लिए विनय के साथ तथा कालाचार, शब्दाचार, अर्थाचार आदि आठों आचारों के साथ साथ समस्त अंग और पूर्वी की पूजा करना मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक अंग पूर्वों को शुद्ध पढ़ना, अन्य योगियों को पढ़ाना, उनका चितवन करना, हृदय में बार बार विचार करना, उनकी प्रसिद्धि करना, प्रशंसा करना, लोक में निरंत्र उनका प्रचार करना, ज्ञानी पुरुपों की भक्ति और उनका सन्मान करना ज्ञानादिक गुणों का उपदेश देना तथा और भी

गरप्रा

भ्रम् भ्रम् मानास्योविनयोद्भुतः ॥ ३०० ॥ कवायेन्द्रियचौराणां प्रमादानां च वर्जनम् । प्रतगुष्तिसमित्याद्याचरणे यत्नम-न्वहम् ॥ ३०१ ॥ महातपोधनानां च श्रुत्वाचरणमद्भतम् । त्रांजली करणं भक्त्या प्रणामं दृत्तरालिनाम् । २ ॥ इत्याद्यन्यस्यचारित्रमाहात्म्यस्य प्रकाशनम् । लोके विधीयते यत्स चारित्रविनयोखिलः ॥ ३ ॥ त्र्यातापनादि सद्योगे म् त्राराख्ये गुणेद्भते । दुष्करे च द्विषद्भदे घोरे तपसि दुधरे ॥ ४ ॥ श्रद्धोत्साहानुरोगाकांचादीनां करणं महत् । तपोधिकयतीनां च प्रणामस्तवनादिकम् ॥ ४ ॥ षडावययकसम्पूर्णश्चित्तक्ते शादिवर्जनम् । तपसा करणे वीर्यादानं पंचान्ननिर्जयः ॥ ६ ॥ इत्याद्यन्यत्तपोऽनध्यगुणानां यत्प्रकीर्तनम् । सत्तपोजमहर्द्धीनां स तपोविनयोखिलः ॥ ७ ॥ सत्कायवाग्मनोभेदेरुपचारो जिनागमे । विनयस्त्रिविधः प्रोक्तः कायवाक् चित्तशुद्धिदः ॥ ८ ॥ स प्रत्यन्तपरोन्नाभ्यां

श्रुतज्ञान के उत्कृष्ट गुणों को ग्रहण करना ज्ञानविनय कहलाता है। यह समस्त ज्ञानविनय बहुत ही अद्भत है ॥१७-३००॥ कपाय और इन्द्रिय रूपी चोरों का सर्वथा त्याग कर देना, प्रमादों का सर्वथा त्याग कर देना, व्रत समिति गुप्ति आदि के पालन करने में प्रतिदिन प्रयत्न करना, महातपस्वियों के अद्भत आचरणों की सुनकर उनके लिये मिक्त पूर्वक हाथ जोड़ना, चारित्र पालन करने वालों की मिक्त पूर्वक प्रणाम करना, तथा इसी प्रकार और भी संसार में चारित्र के माहात्म्य को प्रगट करना चारित्रविनय कहलाता है।।१-३।। आतापन आदि श्रेष्ठ योगों में सर्वेदिकृष्ट उत्तर्गुणों में तथा बारह प्रकार के घोर दुर्धर और कठिन तपश्चरण में श्रद्धा करना, उत्साह धारण करना, अनुराग करना तथा बहुत बड़ी आकांचा करना, महातपस्वियों को प्रणाम करना, उनकी स्तुति करना छहीं आवश्यकों को पालन करना, हृदय के समस्त क्लेशों का त्यास कर देना, अनेक प्रकार के तपश्चरण पालन करने के लिये अपनी शक्ति को प्रगट करना, पाँचों इन्द्रियों को जीतना तथा इसी प्रकार तपश्चरण के श्रेष्ठ गुणों की प्रशंसा और तपश्चरण से उत्पन्न हुई ऋदियों की प्रशंसा करना तपोविनय कहलाती है ॥४-७॥ जैन शास्त्रों में मन वचन काय को शुद्ध करने वाला उपचार विनय तीन प्रकार का बतलाया है कायसे होने वाला विनय वचन से होने वाला विनय और मन से होने वाला विनय ॥=॥ यह मन वचन काय से होने वाला

गारप्रशाः

प्रत्येकं द्विविधः स्मृतः । इत्येतेषट्प्रकारा उपचार विनये मताः ॥ ६ ॥ अभ्युत्थानं क्रियाकमे सुदामिक्तियांकितम् । प्रणामः शिरसा भाले स्वांजलीकरणं सदा ॥ १० ॥ गुरोरागच्छतश्चाभिमुखयानां प्रगच्छतः । अनुष्रजनमत्यर्थं भिक्तरागप्रकाशनम् ॥ ११ ॥ नीचं स्थानं कियन्नीचं गमनं शयनासनम् । आसनज्ञानशौचोपकरणादिसमपण्णम् ॥१२॥ शून्यागारगुहादीनामिन्वष्य च निवेदनम् । गुरुकायक्षमादीनां स्पर्शनं मर्दनं करैः ॥ १३ ॥ आदेशकरणं संस्तरा-दिप्रस्तारणं निशि । ज्ञानोपकरणादीनां प्रतिलेखनमन्वहम् ॥ १४ ॥ इत्याद्यन्योयथायोग्यउपकारो विधीयते । कायेन सद्गुरो र्यः स विनयः कायिकोखिलः ॥ १४ ॥ आचार्यभगवत्पूज्यपाद भट्टारकादिभिः । नामभिःप्रवरं पूज्य वचनं मधुरं वचः ॥ १६ ॥ हिततभ्यमितादीनां वचसां भाषणं गिरा । जिनस्त्रानुसारेण भाषणं पापदूरगम् ॥ १७ ॥

॥२४२॥

तीनों प्रकार का विनय प्रत्यच और परोच के भेद से दो दो प्रकार है। इस प्रकार उपचारविनय छह प्रकार का हो जाता है ॥ ।।। गुरु को देख कर उठ कर खड़े होना, प्रसन्नता पूर्वक श्रुतमक्ति आदि तीनों भक्तियों को पढ़ कर क्रियाकर्म वा वंदना करना, उनको प्रणाम करना, दोनों हाथ जोड़ कर मस्तक पर रखना. गुरु के आने पर उनके सामने जाना, गुरु के गमन करने पर उनके पीछे चलना, उनके प्रति अत्यंत भक्ति और अनुराग प्रगट करना, नीचा स्थान हो तो कितना नीचा है यह बताना, गमन शयन श्रासन श्रादि का ज्ञान कराना, श्रासन देना, ज्ञान श्रीच के उपकरण समर्पण करना, सने मकान वा गुफादिकों को ढू ढ़ कर बतलाना, गुरु के शरीर को वा उनके चरणों को स्पर्श करना वा हाथों से दवाना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके लिये संतर विछाना, रात के समय प्रतिदिन ज्ञान के उपकरणों को प्रतिलेखन करना (विछी से माड़ कर शुद्ध करना,) तथा अपने शरीर से इसी प्रकार के गुरु वा आचार्य के अन्य उपकार करना यथायोग्य रीति से उपकार करना शारीरिक विनय कहलाती है।।१०-१५॥ गुरु के समीप जाकर पूज्य और मधुर वचनों से आचार्य भगवान् पूज्यपाद भट्टारक आदि उत्तम नामों से गुरु को संवोधन करना, वचन से सदा हित मित तथा यथार्थ भाषण करना, सदाजैन शास्त्रों के अनुसार भाषण करना, पाप रहित वचन कहना, शांत वचन कहना मुनियों के योग्य शुभ वचन कहना, सदा

॥२४२॥

カマメミル

उपशान्त वचीवाच्यमगृहस्थवचः शुमम् । अकर्कशं वचःसारं सुलस्पुष्टमनिष्ठुरम् ॥ १६ ॥ इत्यादिनिलयं यद्व्र्यते वचनवरम् । गुरोरन्ते स सर्वोपि वाचिको विनयो महान् ॥ १६ ॥ दुष्कर्मागमनद्वारसन्मुखं स्वसुलावृतम् । दुर्थानद्वे परागादिलीनंचिन्ताशताकुलम् ॥ २० ॥ त्यक्त्वा स्वपरिणामंसुतत्त्ववैराग्यवासितम् । सदर्थधर्मसद्भात्रा—गमचिन्तादितत्परम् ॥ २१ ॥ स्वान्येषांहितकृच्छुद्धं धायते यन्निजं मनः । गुरोः पाव्वें स विश्वोमानसिकोविनयो वरः ॥ २२ ॥ प्रत्यत्ते सद्गुरूणां यो विनयः क्रियते वुधः । त्रिशुष्धा त्रिविधः सोत्र प्रत्यत्त विनयो मतः ॥ २३ ॥ परोत्ते सद्गुरूणां यत् प्रणामकरणादिकम् । कायेनवचसा नित्यंस्तवादिगुण् कीर्तनम् ॥ २४ ॥ हृदाज्ञीपालनं सम्यक् सद्गुण्यामचिन्तनम् । इत्यादिक्रियतेऽन्यत्सपरोत्तविनयोऽज्ञितः ॥ २४ ॥ अथवा सप्तधाप्रोक्तः

ऐसे वचन कहना जो ककेश न हों सारभूत हों स्पष्ट हों कठिन न हों उत्तम और अनिद्य हों। इस प्रकार गुरु के समीप वचन कहना सर्वेत्किष्ट वाचनिक विनय कहलाता है ॥१६-१६॥ जो परिणाम अशुभ कर्मी के आने के कारण हों, अपने सुख को चाहने वाले हों, अशुभध्यान वा रागद्वेष में लीन हों और सैकड़ों चिताओं से व्याकुल हों ऐसे परिणामों को छोड़ कर गुरु के समीप वैठना तथा अपने मन में श्रेष्ठ तत्त्व और वैराग्य की वासना रखना, श्रेष्ठ अर्थ, श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ भावनाओं के चितवन में ही अपने मन की सदा लगाये रखना, अपने मन की सदा अपने और दूसरे के हित में लगाना, तथा अपने मन को अत्यंत शुद्ध रखना इस प्रकार गुरु के समीप अपने मन की शुद्धता रखना उत्तम मानसिक विनय है ॥२०-२२॥ विद्वान् लोग मन वचन काय की शुद्धता पूर्वेक मन वचन काय तीनों से जो श्रेष्ठ गुरुत्रों की प्रत्यच विनय करते हैं उसको प्रत्यच विनय कहते हैं ॥२३॥ इसी प्रकार गुरुओं के परोच में शरीर से तथा वचन से नित्य ही उनको प्रणाम करना, उनकी स्तुति करना, उनके गुण वर्णन करना, इदय से उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके श्रेष्ठ गुणों के समूह को अच्छी करह चिंतवन करना तथा और भी उनकी परोच में उनकी विनय करना परोच विनय कहलाती 🕯 ॥२४-२५॥ त्रथवा भगवान जिनेन्द्रदेव ने शरीर से होने वाली विनय के सात सेंद्र वतलाये हैं

गरप्रदेग

THE PERSON NAMED IN

कायिको विनयो जिनैः । चतुर्घावाचिकः सारो द्विधामानसिकोमहत् ॥ २६ ॥ अभ्युत्थानंप्रणामोद्धासनदानं महागुरोः । पुस्तंकादिप्रदानं च क्रियाकमंत्रिमिक्तजम् ॥ २७ ॥ स्वोच्चासनपरित्यागः पृष्टोनुत्रजनं कियत् । विनयोः कायिका एते सप्तमेदा वपुर्भवाः ॥ २८ ॥ हितमापणमेकं च द्वितीयंमितमापणम् । वचः परिमितं सूत्रानुवीची भापणं स्फूटम् ॥ २६ ॥ वाचिका विनया एते चतुभेदो वचोभवाः । निरवद्याविधातारः स्वान्येषां धर्ममूर्जितम् ॥३०॥ पापादानमनोरोधो धर्मध्यानप्रवर्तनम् । हृदेति विनयो इत्यो द्विधामोनसिकोऽमलः ॥ ३१॥ दीचाधिकयतीनां च तपोधिकमहात्मनाम् । श्रुताधिकमुनीनां च सद्गुणाधिकयोगिनाम् ॥ ३२ ॥ दीचाशिचाश्रुतज्ञानगृरूणां यत्नतोऽनिशम् । कार्यः सर्वः प्रणामायः विनयोत्रेषसंयतैः ॥ ३३ ॥ दीचालघुतपोहीनस्वल्पश्रुताक्वायोगिनाम् । यथायोग्य सदा

वाचनिक विनय चार प्रकार की बतलाई है और मानसिक विनय दो प्रकार बतलाई है ॥२६॥ महा गुरुओं के आने पर उठ कर खड़े हो जाना, उनको प्रणाम करना, उनको आसन देना, पुस्तक देना, श्रुतमिक श्रादि तीनों मिक्तियाँ पढ़ कर उनकी वंदना करना उनके सामने अपने श्रासन को छोड़ देना, और उनके जाते समय थोड़ी दूर तक उनके पीछे जाना यह शरीर से होने वाली सात प्रकार की कायिक विनय है ॥२७-२८॥ हित रूपभाषण अर्थात् धर्मरूप वचन कहना, मित भाषण अर्थात् थोड़े अत्तरों में बहुत सा अर्थ हो ऐसे वचन कहना, परिमित भाषण अर्थात् कारण सहित वचन कहना और सत्रां तुवीची भाषण अर्थात् आगमं के अविरुद्ध वचन कहना यह चार प्रकार की वाचनिक विनय है। जो मुनि इन चारों प्रकार की विनयों को निरवद्य (पापरहित ) रीति से पालन करता है वह अपने श्रीर दूसरों के श्रेष्ठ धर्म को बढ़ाता है ॥२६-३०॥ जिस मन से पाप कर्मी का श्रास्रव होता है ऐसे मन को रोकना और अपने मन को धर्मध्यान में लगाना दो प्रकार की मानसिक विनय है। यह मानसिक विनय अत्यंत निर्मल है ॥३१॥ जो मुनि अपने से अधिक काल के दीचित हैं, जो महात्मा बहुत अधिक तपस्वी हैं, जो मुनि अधिक श्रुतज्ञान को धारण करते हैं, जो मुनि अधिक गुणों को धारण करते हैं, जो दीचा गुरु हैं शिचा के गुरु हैं, वा श्रुतज्ञान के गुरु हैं उनके लिये प्रणाम आदि कर के मुनियों को प्रतिदिन प्रयन्नपूर्धक सब तरह की दिनय करनी चाहिये ॥३२-३३॥ जो मुनि दीचा से

भा॰टी॰

1182511

मृ० प्र०

แรมรูแ

कार्यो विनयो मुनिपु गवैः ॥ ३४ ॥ त्रार्थिकाश्राविकादीनां ज्ञान धर्मादिदेशनैः । जिनमार्गोनुरागेण यथाईः कार्य एव सः ॥ ३४ ॥ सर्वथा विनयो दत्तेः कर्तव्यः कार्यसाधकः । चातुर्वर्णस्वसंघानांयथायोग्यो हितंकरः ॥३६॥ यतो विनय हीनानां शित्तानिर्धिकाखिला । श्रुतादिपठनं व्यर्थमकार्तिर्वर्द्धतेतराम् ॥ ३७ ॥ महाविनयपोतेनगम्भीर-मागमार्णवम् । भवाम्बुधि च दुस्तीरं तरिन्तियमिनोऽचिरात् ॥३६॥ विद्याविवेक कौशल्यशमाद्याः प्रवरा गुणाः । विनायासेन जायन्ते विश्वे विनयशालिनाम् ॥ ३६ ॥ विनयोत्था महाकीर्तिः प्रसर्पति जगत्त्रयम् । उत्पद्यते पराबुद्धिः सतां विश्वार्थदीपिका ॥ ४० ॥ स्वसंघे मान्यतां पूजां ख्याति च स्तयनादिकान् । तपोरत्नत्रयं शुद्धं लभनते

छोटे हैं, जो तपश्चरण में भी अपने से हीन हैं और जो थोड़े से अ तज्ञान को धारण करते हैं ऐसे मुनियों के लिये भी श्रेष्ठ मुनियों को यथायोग्य रीति से सदा विनय करते रहना चाहिये ॥३४॥ इसी प्रकार मुनियों को ज्ञान वा धर्मादिक का उपदेश देकर वा जिनमार्ग में अनुराग कर अर्जिका और श्रावकों का विनय भी यथायोग्य रीति से करते रहना चाहिये ॥३५॥ चतुर पुरुषों को चारों प्रकार के संघ का विनय यथायोग्य रीति से सर्वथा करते रहना चाहिये। क्योंकि यह विनय समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाला है और सबका हित करने वाला है ॥३६॥ इसका भी कारण यह है कि जो पुरुष विनय रहित हैं उनकी समस्त शिचा निरर्थक सममनी चाहिये तथा उनका शास्त्रादिक का पढ़ना भी व्यर्थ सममना चाहिये। इसके सिवाय अविनयी पुरुषों की अपकीर्ति सदा बढ़ती रहती है ॥३७॥ मुनिलोग इस महा विनय रूपी जहाज पर बैठ कर अत्यंत गम्भीर ऐसे आगमरूपी महासागर को बहुत शीघ्र पार कर लेते हैं तथा अत्यंत कठिन ऐसे संसाररूपी समुद्र को भी बहुत शीघ्र पार कर लेते हैं ॥३८॥ विनय धारण करने वाले पुरुपों के विद्या विवेक, कुशलता और उपशम आदि अनेक उत्तम गुग विना ही परिश्रम के अपने आप आ जाते हैं ॥३६॥ इस विनय से उत्पन्न होने वाली महा कीर्त तीनों लोकों में फैल जाती है तथा इसी विनय से सज्जनों के समस्त पदार्थी को जानने वाली सर्वोत्कृष्ट बुद्धि उत्पन्न हो जाती है ॥४०॥ विनय धारण करने वाले मुनियों को अपने संघ में भी मान वा आदर सत्कार मिलता है, बद्रणन मिलता है कीर्ति मिलती है, सब लोक उनकी स्तुति करते हैं तथा विनय से मुनियों को

וו צערוו

मू० प्र० ॥२४६॥ विनयंकिताः ॥४१॥ चतुराराधनांमेत्रीं चान्त्यार्जवादिल त्णान् । मनोवा कायसंग्रद्धीः श्रयन्ति विनयाद्वुधाः ॥४२॥ विनयाद्वुधाः ॥४२॥ व्यक्ति विनयाद्वुधाः ॥४२॥ व्यक्ति विनयाद्वुधाः ॥४२॥ व्यक्ति विनयाद्वुधाः ॥४२॥ व्यक्ति विनयाद्वुधाः ॥४४॥ व्यक्ति विनयाद्वुधाः ॥४४॥ व्यक्ति विनयस्य फलं विदः । कुर्वन्तुसर्वसंघानां मुक्तये विनयं सदा ॥४४॥ व्यान्यपाठकेषुस्थविरप्रवर्तकेषु च । शक्त्या गण्धरेष्वत्रगच्छे वालेतराकुले ॥ ४६॥ कायपिण्डादिद्वुध्यानहान्ये सध्यानवृद्धये । सुश्रूषाक्रियतेयोन्येवेयावृत्यं तदुच्यते ॥ ४७॥ पट्प्रिशद्गुण्पंचाचारान्विताः सूरयोऽद्भृताः । पाठकाः सर्वपूर्वागण्याः पाठनोद्यताः ॥ ४६॥ सर्वतोभद्रघोरा-दितपस्चतपस्वतः । सिद्धान्तशित्त्णोवुक्ताः शिष्यकाः मुक्तिनार्गगः ॥ ४६॥ क्जादिव्याप्तसर्वां गा ग्लाना

शुद्ध तपश्चरण और शुद्ध रत्नत्रय की प्राप्ति होती है ॥४१॥ विद्वान् पुरुषों को इस विनय से ही चारों आराधनाओं की प्राप्ति होती है मैत्री प्रमोद आदि गुण प्रगट होते हैं चमा मार्दव आर्जव आदि गुण प्रगट होते हैं और मन वचन काय की शुद्धता प्राप्त होती है ॥४२॥ विनय करने वालों के शत्र भी मित्र बन जाते हैं, उपसर्ग सब उनके नष्ट हो जाते हैं और उनको तीनों लोकों की लदमी आकर प्राप्त हो जाती है ॥४३॥ सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि इस श्रेष्ठ विनय से अपने आप खिची हुई मुक्ति रूपी स्त्री स्वयं त्राकर मुनियों को त्रालिंगन देती है। फिर भला देवांगनात्रों की तो बात ही क्या है ॥४४॥ इस प्रकार इस विनय का ऋत्यंत श्रेष्ठ फल जानकर चतुर पुरुषों को मोच प्राप्त करने के लिये समस्त संघ की सदा विनय करते रहना चाहिये॥४४॥ जो मुनि अशुभ व्यान को नाश करने के लिये और श्रेष्ठ व्यान की वृद्धि के लिये आचार्य उपाध्याय वृद्ध मुनि प्रवर्तक आचार्य और गणवर आदि महा मुनियों को तथा वाल मुनि वा पृद्ध मुनियों के कारण ज्याकुल रहने वाले गच्छ वा संघ को आहार औषधि आदि देकर तथा अन्य अनेक प्रकार से उनकी सेवा सुश्रुपा करना वैयावृत्य कहलाता है ॥४६-४७॥ जो आचार्यों के खर्तीस गुण और पंचाचारों का पालन करते हैं उनको उत्कृष्ट आचार्य कहते हैं, जो ग्यारह अंग श्रीर चौदह पूर्व के पारगामी हैं तथा शिष्यों के पढ़ाने में सदा तत्पर रहते हैं उनको उपाध्याय कहते हैं। जो सर्वतोभद्र आदि घोर तपश्चरण करते हैं उनको तपस्वी कहते हैं। जो सिद्धांतशास्त्रों के पढ़ने भा॰टी॰

कत्युणच्युताः । समवायोगणोभ्यच्यो वालगृद्धादियोगिनाम् ॥४०॥ त्राचार्यस्य च शिष्यस्यस्वामनायः कुलमुत्तमम् । ऋष्यादिश्रमणानां निवहः संघरचतुर्विधः ॥ ४१ ॥ त्रिकालयोगधातारः साधवोमुक्तिसाधकाः । श्राचार्यसाधुसंघानां प्रियोमनोज्ञ ऊर्जितः ॥४२॥ श्रमीषां दशमेदानां रोगक्लेशादिकारणे । संजाते सति कर्तव्यं वैयागृत्यं दशात्मकम् ॥४३॥ पादादिमद्नेद्देशैः सुश्रूषाकरणादिभिः । धर्मोपदेशनैश्चान्यैर्विण्मृत्राचपकर्षणैः ॥ ४४ ॥ दर्मागश्रमिकन्नानां चौरभू-पारिदुर्जनैः । सिंहादिजोपसगैश्चपीडितानां सुयोगिनाम् ॥ ४४ ॥ संग्रहानुग्रहेदाँनैरच्यौःपालनोदिभिः । वैयागृत्यं विधातव्यं धर्मवुध्यासमाधये ॥ ४६ ॥ तपोद्यज्ञान चारित्र ध्यानाध्ययनकर्मसु । पुस्तकादिसुदानैश्चव्याख्याधर्मो-

में तत्पर हैं और मोचमार्ग में लगे हुये हैं उनको शैच्य कहते हैं। जिनका शरीर किसी रोग से रोगी हो रहा है तथा जो अपने वत रूपी गुणों से च्युत नहीं हैं उनको ग्लान कहते हैं। बाल और बुद्ध मुनियों के पूज्य समुदाय को गण कहते हैं। आचार्य के शिष्यों की परम्परा की उत्तम कुल कहते हैं। भ्रमि मुनि यति और अनगार इन चारों प्रकार के मुनियों के समुदाय को संघ कहते हैं। जो मुनि त्रिकाल योग धारण करते हैं और मोच की सिद्धि में लगे रहते हैं उनको साधु कहते हैं। जो आचार्य साधु और संघ को प्रिय हों उनको उत्तम मनोंज्ञ कहते हैं। ये दश प्रकार के मुनि होते हैं। इनके लिये रोग क्लेश अदि का कारण आजाने पर उन सबका बैयावृत्य करना सेवा सुश्रुपा करना दश प्रकार का वैयावृत्य कहलाता है।।४८–५३।। जो ग्रुनि कंकरीले वा ऊंचेनीचे मार्ग में चलने के कारण खेद खिन्न हो रहे हैं अथवा जो किसी चोर वा राजा वा शत्रु वा दुष्ट अथवा सिंह आदि के उपसर्ग से अत्यंत दु:खी हो रहे हैं ऐसे मुनियों के पाँव दावना सेवा सुश्रूपा करना उनको धर्मोपदेश देना उनका भिष्ठा मुत्र कफ आदि हटाना उनको अपने पास रखना उनका अनुग्रह करना उनकी रजा करना, आव-रयकतानुसार उनको उपकरण देना, उनके निर्वाह का प्रवन्ध कर देना आदि अनेक प्रकार का वैयाष्ट्रत्य चतुर पुरुषों को ध्यान की प्राप्ति के लिये केवल धर्म बुद्धि से सदा करते रहना चाहिये ॥५४-५६॥ सम्यादर्शन, सम्याज्ञान, सम्यक्चारित्र, तप ध्यान अध्ययन आदि साधर्मियों के कार्य लिये पुस्तक आदि उपकरणों को देना शास्त्रों की न्याख्या करना, धर्मोपदेश देना तथा युक्ति पूर्वक और भी साधर्मियों

भार्टी २

॥२५७॥

म्० प्र० ॥२४८॥ पदेशनै: ॥ १७ ॥ यत्साह्यकरणंयुक्स्ये साधर्मिणां विधीयते । निराकांच्तया सर्व वैयाद्वत्यं तदुच्यते ॥ १८ ॥ निराकांच्त्या ॥ १८ ॥ रत्नत्रयिवशुद्धिः प्रवचनस्य च जायते । वत्सल्त्वं तपोवृद्धिः परोपकार ऊर्जितः ॥ ६० ॥ आचार्यपाठकादीनां वैयाद्वत्येन संभवेत् । धर्मभ्यानं मनः स्वस्थं पीडादुध्याननाशनम् ॥ ६१ ॥ इत्यत्र स्वान्ययोर्मत्वा वैयाद्वत्यं हितं महत् । सवलाः सर्वशक्तास्वेनान्यः कुर्वन्तुशुद्धये ॥ ६२ ॥ स्वस्य वा परभव्यानां हितोध्यायो विधीयते । ज्ञानिभिर्योघघाताय स स्वाध्यायोगुणाकरः ॥ ६३ ॥ वाचनाष्ट्रच्छनाख्योऽनुप्रेच्चाथामनायऊर्जितः । धर्मोपदेशएवेति स्वाध्यायः पंचधा मतः ॥ ६४ ॥ अंगपूर्वादिशास्त्राणां यथातथ्येन मुक्तये । व्याख्यानंक्रियतेयस्ययत्सतां वाचनात्र सा ॥ ६४ ॥

की सहायता करना तथा वह सहायता विना किसी बदले की इच्छा के करना सो सब वैयावृत्य कहलाता है ॥५७-५=॥ वैयाद्वत्य करने वालों के विचिकित्सा का सर्वथा नाश हो जाता है अर्थात निर्वि-चिकित्सा अंगका पूर्ण पालन होता है, तीर्थंकर प्रकृति आदि श्रेष्ठ पुरुष का बंध होता है समस्त संसार में यश फैलता है, अपने संघ में मान्यता बढ़ती है, रत्नत्रय की विशुद्धि होती है, साधमीं जनों के साथ अत्यंत प्रेम बढ़ता है, तपश्चरण की वृद्धि होती है और सर्वोत्कृष्ट परोपकार होता है ॥५६-६०॥ श्राचार्य वा उपाध्याय त्रादि की वैयावृत्य करने से धर्मध्यान उत्पन्न होता है मन निराकुल होता है तथा पीड़ा और दुर्ध्यान का सर्वथा नाश हो जाता है ॥६१॥ इस प्रकार वैयावृत्य के करने से अपना भी महा हित होता है और अन्य जीवों का भी महा हित होता है। यही समक कर बलवान और पूर्ण शक्तिशाली पुरुषों को अपना आत्मा शुद्ध करने के लिए स्वयं वैयावृत्य करना चाहिये और दूसरों से भी वैयावृत्य कराते रहना चाहिये ॥६२॥ जो ज्ञानी पुरुष अपना पाप नाश करने के लिये अपने अात्मा का हित करने के लिए तथा अन्य भन्य जीवों का हित करने के लिये सिद्धांत आदि ग्रंथों का पठन पाठन करते हैं उसको गुणों की खानि स्वाध्याय कहते हैं ॥६३॥ वाचना, पृच्छना, अनुप्रेचा, श्रेष्ठ आम्नाय और धर्मापदेश ये पाँच स्वाध्याय के भेद हैं ॥६४॥ जो मृनि मीच प्राप्त करने के लिये सज्जनों को अंग पूर्व आदि शास्त्रों का यथार्थ व्याख्यान करते हैं उसकी वाचना नाम का स्वाध्याय कहते

मृद्र प्रव

HRYEII

सन्देह हानयेन्येषां पारवें प्रश्नं विधायते । सिद्धातार्थं महागृद्धं श्रूयते पृच्छनात्र सा ॥ ६६॥ तप्तायः पिंडसाद्धयेन नैकामार्पित चेतसा । श्रभ्यासोधीतशास्त्राणां योनुप्रेचात्रसोत्तमा ॥६०॥ द्भुतलंवितमात्रादिच्युतदोषातिगं च यत् । परिवर्तनमभ्यस्तागमस्याम्नाय एव सः ॥ ६८ ॥ ख्यातिपूजादिलाभादीत्र विना तीर्थकृतांसताम् । सत्कथाख्यापनं यश्च धर्मोपदेश एव सः ॥ ६६ ॥ इत्येवं पंचधा दचौः स्वाध्यायोविश्वदिपकः । कर्तव्यः प्रत्यहं सिध्ये स्वान्येषां हितकारकः ॥७०॥ समस्ततपसां मध्ये स्वाध्यायेन समं तपः । परंनास्ति न भूतं न भविष्यति विदांकचित् ॥७१॥ यतः स्वाध्यायमत्यर्थं कुर्वतां नियहो भवेत् । पंचाचाणांत्रिगुप्तश्चसंवरो निर्जरा शिवम् ॥ ७२॥ स्वाध्यायेनात्र जायेत योगशुद्धिश्चयोगिनाम् । तथा शुक्लं महाध्यानं ध्यानाद्यातिविधच्तयः ॥ ७३॥ तद्घातात्केवलज्ञानं

हैं ॥६५॥ अपना सन्देह दूर करने के लिये किसी अन्य के पास जाकर अश्न पूछना अथवा महागूढ़ सिद्धांतशास्त्रों के त्रर्थ को सुनना पुच्छना नाम का स्वाध्याय है ॥६६॥ तपाये हुए लोहे के गोले के समान एकाग्र चित्त से पढ़े हुए शास्त्रों का बार बार अभ्यास करना उत्तम अनुप्रेत्ता नाम का स्वाध्याय कहलाता है ॥६७॥ पड़े हुए शास्त्रों का बार बार पाठ करना और ऐसा पाठ करना जो न तो धीरे धीरे हो, न जल्दी हो श्रीर न अन्तर मात्रा श्रादि से रहित हो ऐसे पाठ करने को आम्नाय नाम का स्वाध्याय कहते हैं ।।६८।। अपनी कीर्ति बड़प्पन वा लाभ आदि की इच्छा के विना तीर्थेकर आदि सज्जन पुरुषों की कथा का कहना धर्मीपदेश नाम का स्वाध्याय कहलाता है ॥६६॥ इस प्रकार यह पाँच प्रकार का स्वाध्याय अपना और दूसरों का हित करने वाला है और समस्त तस्वों के स्वरूप को दिखलाने के लिये दीपक के समान है। इसलिए चतुर पुरुपों को मोन्न प्राप्त करने के लिये प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिये ।।७०।। समस्त तपश्चरणों में विद्वान् पुरुषों को इस स्वाध्याय के समान न तो अन्य कोई तप आज तक हुआ है, न है, और न आगे होगा ॥७१॥ इसका भी कारण यह है कि स्वाध्याय करने वालों के पंचेन्द्रियों का निरोध अच्छी तरह होता है तथा तीनों गुप्तियों का पालन होता है और संवर निर्जरा तथा मोच की प्राप्ति होती है ॥७२॥ इस स्वाध्याय से ही मुनियों के योगों की शुद्धि होती है, तथा महाशुक्लध्यान प्राप्त होता है, शुक्लध्यान से वातिया कर्मी का नाश होता

HRXLII

भा०टी०

मू० प्र० ॥२६०॥ लोकालोकार्थदीपकम् । शकादिपूजनं तस्माद्गमनं मुक्ति धामि ॥ ७४ ॥ इत्यादि परमं ज्ञात्वाफलमस्य विदो न्वहम् । निष्प्रमादेन कुर्वन्तु स्वाध्यायं शिवशमंशे ॥ ७४ ॥ वाह्याभ्यन्तरसंगाश्च त्यक्त्वामा वपुषासताम् । ध्यानपूर्वास्थितिर्यात्र कायोत्सर्गः स उत्तमः । ७६ ॥ आवश्यकाधिकारेशाक् तस्य लज्ञ्णमंजसा । गुणदोषादिकं प्रोक्तं व्यासेन न सुवेधुना ॥ ७७ ॥ एकाप्रचेतसायोत्र चिन्त्यते द्रव्यसंग्रहः । विद्यिन्ताविनिष्कान्तस्तध्यानमुच्यते वुधेः ॥ ७८ ॥ अप्रशस्तप्रशस्ताभ्यां द्विधाध्यानं तदिष्यते । आर्तरौद्रद्विभेदाभ्यामप्रशस्तं द्विधामतम् ॥ ७६ ॥ धर्मशुक्लप्रकाराभ्यां प्रशस्तमि धर्मिणाम् । ध्यानं जिनैद्विधाम्नातं नानाभेदयुतं च तत् ॥ ५० ॥ वाह्याध्यात्मिकं भेदाभ्यामार्तध्यानंद्विधामवेत् । शोचनाक्रन्दनम्लानमुखादिवाह्यमुच्यते ॥ ५१ ॥ अन्तस्तीव्राधिकालुष्यकरमाध्या—

है घातिया कर्मों के नाश होने से लोक अलोक सबको प्रगट करने वाला केवलज्ञान प्रगट होता है, केवलज्ञान के होने से इन्द्र भी त्राकर पूजा करता है तथा श्रंतमें मोच की प्राप्ति होती है ।।७३-७४॥ इस प्रकार इस स्वाच्याय का सर्वोत्कृष्ट फल समभ कर विद्वान् पुरुषों को मोच के सुख प्राप्त करने के लिये प्रमाद छोड़ कर प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिये ॥७४॥ वाह्य और आभ्यंतर परिग्रहों का त्याग कर तथा शरीर का ममत्व छोड़ कर सज्जन पुरुष जो घ्यान पूर्वक स्थिर विराजमान होते हैं उसको उत्तम कायोत्सर्ग कहते हैं ॥७६॥ आवश्यकों के अधिकार में पहले विस्तार के साथ इसका लच्चण तथा इसके गुगा दोष आदि सब कह चुके हैं। इसलिये अब यहाँ पर नहीं कहते हैं। 1991। वृद्धिमान पुरुष जो अन्य समस्त चितवनों को रोक कर एकाग्र चित्त से द्रव्यों के समूह का चितवन करते हैं उसकी घ्यान कहते हैं ॥७८॥ उस घ्यान के दो भेद हैं एक अप्रशस्त वा अशुभ घ्यान और दूसरा प्रशस्त वा शुभ ध्यान । उसमें भी अप्रशस्त ध्यान के भी आर्तध्यान और रौद्रध्यान के मेद से दो भेद कहे जाते हैं ॥७६॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने धर्मात्माओं के लिये शुभध्यान के भी धर्मध्यान और शुक्लध्यान ये दो मेद बतलाये हैं। तथा इनके भी फिर अनेक मेद होते हैं।। = 0|। इनमें से आर्तध्यान के भी वाह्य और अम्पंतर के मेद से दो मेद होते हैं। शोक करना, रोना, मुख की मलिन करना आदि वाह्य अर्तिष्यान कहलाता है ॥ = १॥ जो अंतरंग में अधिक तीत्र कलुपता करने वाला है उसको अभ्यंतर

म्० प्र०

॥२६१॥

सिकं च तत्। आयमनिष्टसंयोगसंझमिष्टिवयोगजम् ॥ ५२ ॥ पीडाचिन्तननामाथिनदानकरणाभिधम् । इत्यार्ति-ध्यानमाप्तेश्वचतुर्भेदमुदाहृतम् ॥ ५३ ॥ सर्पसिंहारि चौरादिकंटकाग्निदुरात्मनाम् । अन्येषां चामनोज्ञानांसयोगेसित-भूतले ॥ ५४ ॥ तद्वियोगायसंक्लेशमनसाचिन्तनंमुद्धः । क्रियते क्लेशिभिर्यत्तदार्तमाद्यमघाकरम् ॥ ५४ ॥ इष्टपुत्रकलत्रादिराजवन्धुजनात्मनाम् । मनोज्ञानांवियोगेत्रसित क्लेशात्तमानसेः ॥ ५६ ॥ तत्संयोगाय यश्वाध्यवसानं हि विधीयते । लाभिभिप्रत्यद्दं तत्स्यादार्त्तामिष्टिवियोगजम् ॥ ५७ ॥ वार्तापत्तज्वरादीनां कुष्ठशूलक्रजांसित् । प्रादुर्भावे प्रतीकारशतेः क्लेशात्त चेतसा ॥ ५८ ॥ दुःखिभिस्तद्विनाशंयदन्वहंचिन्त्यतेमुवि । श्वारोग्यं च तदार्तः स्थात्पोडा-चिन्तनसंज्ञकम् ॥ ५६ ॥ तपश्चारित्रदानार्चाधर्मध्यानादिकान् वहून् । कृत्व। तेषां फलेनात्रपुत्रनार्यादिसम्पदाम् ॥६०॥

आर्तच्यान कहते हैं। अनिष्टसंयोग से होने वाला इप्टवियोग से होने वाला रोग वा दुःख के चितवन से होने वाला और निदान करना इस प्रकार भगवान जिनेन्द्रदेव ने आर्तध्यान के चार भेद वतलाये हैं ॥=२-=३॥ सर्प, सिंह, शत्रु, चोर, काँटा, अग्नि, दुष्ट तथा और अच्छे न लगने वाले अनिष्ट पदार्थीं का संयोग होने पर मन में संक्लेश परिणाम धारण कर उसको दूर करने के लिए बार बार चितवन करना अनिष्ट संयोगज नाम का पहला आर्तष्यान है। यह दु:खी लोगों के होता है और पाप उत्पन्न करने वाला है ॥ = ४ - = ४॥ इष्ट पुत्र स्त्री राज्य भाई स्त्रादि मनोज्ञ पदार्थों का वियोग होने पर लोभी पुरुष जो मन में क्लेश उत्पन्न कर उनके संयोग के प्रतिदिन बार बार चिंतवन करते हैं उसकी इष्ट वियोगज नाम का दूसरा त्रार्तध्यान कहते हैं ॥८६-८७॥ पित्तज्वर, वातज्वर, कोढ़. शूल, त्रादि रोगों के उत्पन्न होने पर दु:खी पुरुप अपने चित्त में क्लेश उत्पन्न कर सैकड़ों उपायों के द्वारा प्रतिदिन जो उन रोगों के नाश होने का चितवन करते हैं अथवा नीरोग होने का चितवन करते हैं उसको पीडा चितवन नाम का आर्तेष्यान कहते हैं ॥८८-८६॥ जो रागी पुरुप तप, चारित्र, दान, पूजा, आर्तेष्यान श्रादि बहुत सा धर्म सेवन कर उसके फल से इस लोक में पुत्र स्त्री धन श्रादि संपदाओं की इच्छा करते हैं तथा में स्वर्ग राज्य आदि के भोगों की आकांचा करते हैं उसको निदान नाम का आर्तध्यान

**गिर्दश**े।

मू० प्र० ॥२६२॥ अमुत्रस्वर्गराज्यादिभोगानांस्वस्परागिभिः । आकांनाकरणं यत्तदार्तं निदाननामकम् ॥ ६१ ॥ ध्यानंध्येयं तथा ध्याता फलमस्यभवेद्भुवि । अप्रशस्तमनोष्ट्रति ध्यानंनियं चतुर्विधम् ॥ ६२ ॥ अप्रशस्त जगद्वस्तु ध्येयमस्याश्चमा— करम् । कपायकलुपीभूतोध्याताकलेशशताकुलः ॥ ६३ ॥ विवनसंक्षेशसंस्पूर्णं तिर्यगतिकरं फलम् । मिथ्यादृशामित क्लेशात्सदृष्टीनां च तद्व्ययात् ॥ ६४ ॥ त्रिदु लेश्यावलाधानमन्तम् हूर्तकालजम् । अयत्नजनितं चैतन्नृणां दुःखादिकारणम् ॥ ६४ ॥ त्रायोपशिमको भावो दुष्प्रमादावलम्बनम् । दुध्वानानाममीषां स्याद्भबश्चमणकारि— गाम् ॥ ६६ ॥ उत्कृष्टं ध्यानमेतद्गुण्स्थाने प्रथमे भवेत् । प्रमत्ताख्ये जघन्यं च तयोर्मध्येषुमध्यमम् ॥ ६७ ॥ निसर्गजनितं नियं पूर्वसंस्कारयोगतः । विश्वदुःखाकरीभूतं क्रत्स्नपापनिवंधनम् ॥ ६८ ॥ समाधि धर्मशुक्कादिहंत्र

कहते हैं ॥६०-६१॥ यह ध्यान ध्यान ध्याता ध्येय और फल के मेद से चार प्रकार का होता है। इस चारों प्रकार के आर्तध्यान में मन की प्रवृत्ति अत्यंत अशुभ होती है इसलिये यह ध्यान निद्य कहलाता है। श्रशुभ करने वाली संसार की श्रशुभ वस्तु ही इसका ध्येय है, सैकड़ों क्शेशों से ज्याकुल हुआ और कपायों से कलुपित हुआ आत्मा ही इसका ध्याता है और समस्त क्लेशों से भरा हुआ तिर्यंचगति का प्राप्त होना ही इसका फल है। मिथ्याद्यव्टियों के अत्यंत क्लेश से यह ध्यान होता है। तथां सम्यग्दिष्टयों के विना क्लेश के होता है। यह त्रार्तध्यान कृष्ण नील कापोत इन तीन त्रशुभ लेख्याओं के वल से उत्पन्न होता है, अंतर्म हूर्त इसका समय है, मनुष्यों के विना ही यत्न के यह उत्पन होता है श्रीर दु:खादिक का होना ही इसका कारण है ॥६२-६५॥ संसार में परिश्रमण कराने बाले इन सब दुर्ध्यानों में चायोपरामिक भाव होता है और अशुभ प्रमाद ही इनका अवलंबन होता है ॥६६॥ यह त्रार्तध्यान उत्कृष्टता से पहले गुणस्थान में होता है प्रमत्त नाम के छठे गुणस्थान में जयन्य होता है और वाकी के गुणस्थानों में मध्यम होता है ॥६७॥ यह आर्तध्यान पहले के संस्कारों के निमित्त से स्वभाव से ही उत्पन्न होता है, निंद्य है समस्त दुःखीं की खानि है चौर समस्त पापों का कारण है ॥६=॥ यह आर्तध्यान अशुभध्यान है और समाधि, धर्मध्यान शुक्लध्यान को नाश करने भाद्रीव

मु॰ प्र॰ ॥२६३॥ दुर्धानमजसा । त्यजन्तु दुस्त्यजं दत्ता धर्मध्यानवलात्सदा ॥ ६६ ॥ रौद्रध्यानमिषद्विधा वाह्याध्यात्मिकभेदतः । रक्तात्तिष्ठुराक्रोशनिर्भत्सेनादिलत्त्यम् ॥ ४०० ॥ वधवन्धान्यपीडार्दिकरं वाह्यमनेकधा । अन्तर्भयनशीलं स्वसंवेद्याध्यात्मिकमतम् ॥४०१॥ हिंसानन्दंस्तेयानन्दंस्तेयानन्दंसमाह्वयम् । विषयाद्यंतसंरत्त्त्यानन्दंतच्चतुर्विधम् ॥२॥ हिंसायां परपीडायां संरम्भाद्यः कद्रथनः । संकल्पकरणंयद्वा वाधितेष्वांगिराशिषु ॥३॥ कलौहर्षश्चसंत्रामे जयाजयादिचिन्तनम् । तद्द्रधियां समस्तं च हिंसानन्दं प्रकृषितम् ॥४॥ दुवुद्विकल्पनायुक्त्यापरवंचनहेत्तवे । त्रूपत्यनम्प्रधावादंपरवंचनपंडितः ॥४॥ मृषावादेऽथवा प्रोक्ते केनचित्कदुकाच्यः । हदानुमननंयत्तन्मृषानन्दंकिला- खिलम् ॥६॥ परश्रीः स्त्रीसुवस्त्वादिहरणे लोभिभिर्भुशम् । संकल्पः क्रियते चित्ते योशुभोवात्रतस्करैः ॥ ७॥

वाला है अतएव चतुर पुरुषों को धर्मध्यान के वल से इस कठिनता से छूटने योग्य आर्तध्यान को सदा के लिये छोड़ देना चाहिये ॥ १६।। त्रार्तध्यान के समान रौद्रध्यान के भी वाह्य और त्राभ्यंतर के भेद से दो भेद हैं लाल नेत्र होना, कठिन बचन कहना किसी की निंदा करना किसी का तिरस्कार करना किसी को मारना वा वाँधना वा अौर भी किसी प्रकार की पीड़ा देना वाह्य रौद्रध्यान है और वह श्रनेक प्रकार का है। जो श्रंतरंग में पीड़ा उत्पन्न करता रहे तथा किसी को मालूम न हो उसको श्रभ्यंतर रौद्रघ्यान कहते हैं ॥४००–४०१॥ हिंसानंद, मृपानंद, स्तेयानंद और विषय संरचणानंद के भेद से इस रौद्रध्यान के भी चार भेद हैं ॥२॥ हिंसा में आनंद मानना, दूसरे की पीड़ा में आनंद मानना, जीवों के छिन्न भिन्न करने का संकल्प करना, अथवा किसी ऐसे काम का संकल्प करना जिसमें जीवचात होता हो, अथवा जीवों की राशि के घात होने पर आनंद मानना, कलह में आनंद मानना, युद्ध में जीत हार का चितवन करना आदि रूप से जो दुई द्वियों के ध्यान होता है उसकी हिंसानंद नाम का घ्यान कहते हैं ॥३-४॥ दूसरों को ठगने में अत्यंत चतुर पुरुप दूसरों को ठगने के लिये अपनी दुई दि की कल्पना और युक्ति से जो मिथ्या वचन बोलते हैं अथवा कोई अन्य पुरुष कड़वे शब्दों से मिथ्या वचन कहते हैं उसमें जो हृदय से अनुमोदना करने हैं उस सबको मृपानंद नाम का रौद्रध्यान कहते हैं ॥५-६॥ जो लोभी वा चोर दूसरों की लच्मी, स्त्री, वा अच्छी वस्तुओं के हरण करने के लिए

॥२६३॥

नीतेसितपरद्रव्ये घनेवृथानुमोदनम् । रौद्रध्यानं च तत्सर्वस्तेयानन्दमषप्रदम् ॥ = ॥ मदीया वस्तुसद्राज्यरामासेनादिसम्पदः । यो हरेतं दुरात्मानं हिन्म पौरूपयोगतः ॥ ६ । इतिस्ववस्तुरचायांसंकल्पकरणंहिद् । दुर्धियां
तत्समस्तं विषयसंरच्चणाभिधम् ॥ १० ॥ ध्यानं ध्येयंभवेद्ध्याताफलमस्यशठात्मनाम् । ध्यानमध्यवसानं च रौद्रं
वाक्चित्तकायजम् ॥ ११ ॥ ध्येयंलोकत्रयोद्भृतं रौद्रवस्तुकदम्वकम् । रौद्रस्तीत्रकषायीस्याद्ध्यातास्याद्रक्तलोचनः ॥१२॥
त्रानन्तदुःखसन्तापपूरितं नरकप्रदम् । वहुसागरपर्यन्तंफलमस्यदुरात्मनाम् ॥ १३ ॥ उत्कृष्टाशुभलेदयात्रयावलाधानमस्य च । भाव ध्रौदियकोनिद्यः चायोपशिमकोथवा ॥ १४ ॥ दशपंचप्रमादाधिष्ठानं कषायज्ञम्भणम् ।
त्रम्तम् हूर्तकालक्ष्य चतुर्विधस्य नाम्यथा ॥१४॥ स्रादिमे च गुणस्थानेत्रैतदुत्कृष्टमंजसा । जघन्यं पंचमेस्याद्दित्र-

अपने चित्त में अशुभ संकन्य करते हैं अथवा कोई बहुतसा द्रव्य मार लाया हो उसकी अनुमोदना करते हैं उस सबको पाप उत्पन्न करने वाला स्तेयानंद नाम का रौद्रध्यान कहते हैं ॥७-=॥ 'ये पदार्थ यह राज्य यह सैना यह स्त्री और यह सम्पत्ति सत्र मेरी है जो दुरात्मा इसे हरण करेगा उसे मैं अपने पुरुपार्थ से मारू गा" इस प्रकार दुर्ज दि लोग अपने पदार्थी की रत्ता करने के लिये अपने हृदय में संकल्प करते हैं वह सब विषयसंरचणानंद नाम का रौद्रध्यान कहलाता है ॥६-१०॥ इस रौद्रध्यान के भी ध्यान ध्येय ध्याता और फल के मेद से चार मेद होते हैं। मुर्ख लोगों के रुद्र हप मन वचन काय से जो चिंतवन होता है उसको रीद्रध्यान कहते हैं ॥११॥ तीनों लोकों में उत्पन्न हुये रौद्रपदार्थीं के समृह ही इसके ध्येय हैं तथा तीत्र कपाय और लाल नेत्रों को धारण करने वाला रौद्र परिणामी जीव इसका ध्याता होता है ॥१२॥ उन दुष्टां को अत्यंत दुःख और संताप से भरे हुये नरक में अनेक सागर पर्यंत डाल रखना इसका फल है ॥१३॥ इस ध्यान में उत्कृष्ट अशुभ लेश्याएं होती हैं। इसका समय श्रंतमु हुर्त है, भाव निंद्य औदियिक है अथवा चायोपशमिक है, पंद्रह प्रमाद ही इनका आधार है क्यायों से यह उत्पन्न होता है। इस प्रकार इन चारों प्रकार के रौद्रध्यान की सामिग्री है ॥१४-१५॥ यह रींद्रध्यान पहले गुण्स्थान में जवन्य होता है और दूसरे तीसरे चौथे में मध्यम होता है ॥१६॥ यह

भा॰टी॰

चतुर्थं च मध्यमम् ॥ १६ ॥ रौद्रकर्मभवं रौद्रकर्मभाविनवन्धनम् । रौद्रदुः खकरं रौद्रगतिदंरौद्रयोगजम् ॥ १० ॥ रौद्रपापारिसन्तानं रौद्रध्यानं चतुर्विधम् । त्याज्यं सर्वत्र यत्नेन धर्मध्यानेनधर्मिभिः ॥ १८ ॥ वाद्याध्यात्मिकभेदेन धर्मध्यानमपि द्विधा । दृढत्रतसदाचारतत्त्वचिन्तादिलच्याम् ॥ १६ ॥ मनोवाक्कायनिः स्पन्दं वाद्वां व्यक्तं सतांभुवि । स्त्राध्यात्मिकस्वसंवेद्यमन्तः शुद्धिकरंपरम् ॥ २० ॥ अपायवित्रयं ध्यानमुपायवित्रयं ततः । जीवादिविचयंध्यानम् जीविवचयाद्वयम् ॥२१॥ विपाकविचयं ध्यानं विरागविचयंमहत् । भावादिविचयं ध्यानं संस्थानविचयाभिधम् ॥२२॥ तथाज्ञाविचयंहेतुविचयाख्यमितिस्फूटम् । धर्मध्यानंमहाधर्माकरं दशविधंमहत् ॥ २३ ॥ दुःखार्णवे भवेनादौयथेष्ट चारिणो मम् । अन्यस्य वा वपुर्वाच्यमनोर्जितकुकर्मणाम् ॥ २४ ॥ विनाशः स्थात्कथंशीघ्रं ध्यानेन तपसाथवा ।

चारों प्रकार का रौद्रध्यान रौद्रकर्मी से उत्पन्न होता है, रौद्रकर्म श्रीर रौद्रभावों का कारण है रौद्र वा भयानक दुःख उत्पन्न करने वाला है, नरकादिक रौद्रगति में उत्पन्न कराने वाला है, रौद्रह्म मन वचन काय से उत्पन्न होता है और रौद्ररूप पाप शत्रुओं को उत्पन्न करने वाला है। इस प्रकार का यह चारों प्रकार का रोद्रध्यान धर्मात्मा पुरुपों को धर्मध्यान धारण कर बड़े प्रयत्न से सर्वत्र छोड़ देना चाहिये। सब जगह इसका त्याग कर देना चाहिये ॥१७-१८॥ त्रतों में दढ़ रहना, सदाचार पालन करना और तत्त्रों का चितवन करना धर्मध्यान का लक्तण है। इस धर्मध्यान के भी वाह्य और अभ्यंतर के भेद से दो भेद हैं ॥१९॥ ध्यान करते समय सज्जन लोगों के मन वचन काय की क्रियाओं का जो वंद हो जाना है उसको वाह्य धर्मध्यान कहते हैं तथा जो अपने आत्मा के ही गोचर है और अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है उसको अंतरंग धर्मध्यान कहते हैं ॥२०॥ अपायविचय, उपायविचय, जीव-विचय, अजीवविचय, विपाकविचय, विरागविचय, भवविचय, संस्थानविचय, आज्ञाविचय और हेतविचय इस प्रकार इस धर्मध्यान के महा धर्म उत्पन्न करने वाले दश भेद हैं ॥२१-२३॥ अनेक दृ:खों का समुद्र ऐसे इस अनादि संसार में मैं तथा ये अन्य जीव अपनी इच्छानुसार परिश्रमण करते चले आ रहे हैं। इसलिये ध्यान से अथवा तपश्चचरण से मेरे अथवा अन्य जीवों के मन वचन काय से उत्पन्न होने वाले अशुभ कर्म शीघ्रता के साथ कव नष्ट होंगे इस प्रकार का चितवन करते रहना अपायिवचय

भा व हो व

नारदशा

मू० ५० ॥२६६॥ इतिचिन्ताप्रबंधो योऽत्रापायिवचयं हि तत्॥ २४॥ मनोवाकाययोगादि प्रशस्तं मे भवेत्वयम् । कर्मास्रविविष्का-न्तंध्यानेनाध्ययनेन वा॥ २६॥ इत्युपायोऽत्र तच्छुध्ये चिन्त्यते यो मुमुचुभिः। नानोपायेः श्रुताभ्यासेरुपायिवचयं हि तत्॥ २०॥ उपयोगमयोजीवोमूर्तोमूर्तोगुणीमहान्। शुभाशुभविधेभोक्तामोच्चगामी च तत्त्वयात् ॥ २५॥ सूच्मोसंख्यप्रदेशोऽत्रपरोधीनोऽनिशंश्रमेत् । इत्यायं गिस्वभावानां चिन्तनं तृतीयं हि तत् ॥ २६॥ धर्माधर्मनभः कालयुद्गलानां जिनागमे । अधेतनमयानां च धर्मध्योनाय योगिनाम् ॥ २०॥ अनेकगुणपर्यायैः स्वरूपचिन्तनं इदि । भ्रोव्योत्पादव्ययैर्यत्ताविवचयं परम् ॥ ३१॥ सत्पुण्यप्रकृतीनां गुडखंडशर्करामृतैः । समोद्यप्रकृतीनां च

नाम का धर्मध्यान कहलाता है ॥२४-२५॥ मोच की इच्छा करने वाले पुरुष अपने मन वचन काय को शुद्ध करने के लिये यह चिंतवन करते हैं कि किस ध्यान वा अध्ययन से मेरे मन वचन काय शुभ हो जाँयगे अथवा मेरे मन वचन काय से कमीं का आसव कव रुक जायगा इस प्रकार के चितवन करने को तथा श्रताभ्यास श्रादि श्रनेक उपायों से योगों को शुद्ध करने का उपाय करना उपायिचय नाम का धर्मध्यान कहलाता है ॥२६-२७॥ यह जीव उपयोगमय है, अमूर्त है, कर्म के संबंध से मूर्त है, गुणी है समस्त पदार्थों में उत्कृष्ट है, शुभ अशुभ कर्मों का भोक्ता है और उन कर्मों के नाश होने से उसी समय में मोच में जा विराजमान होता है। यह जीव अत्यंत सूच्म है असंख्यात प्रदेशी है, और कर्मी के त्राधीन होकर इस जन्म मरण रूप संसार में निरंतर परिश्रमण करता रहता है। इस प्रकार जीवों के स्वरूप का चिंतवन करना जीवविचय नाम का धर्मध्यान कहलाता है ॥२८-२६॥ योगी लोग अपने धर्मध्यान की प्राप्ति के लिये अपने हृदय में जिनागम में कहे हुए धर्म अधर्म आकाश काल और पुदुगल रूप अचेतन समस्त पदार्थीं का स्वरूप उनके अनेक गुगा पर्यायों के द्वारा चितवन करते श्रथवा उनके उत्पाद न्यय श्रीन्य गुणों के द्वारा चितवन करते हैं उसको अजीवविचय नाम का उत्कृष्ट धर्मध्यान कहते हैं ॥३०-३१॥ श्रेष्ठ पुरुष प्रकृतियों का विपाक गुड़, खाँड़, मिश्री और अमृत के समान उत्तरोत्तर शुभ होता है तथा पाप प्रकृतियों का विपाक नीम विप हलाहल आदि के समान

गरदद्या

भा•दी०

निम्बादिसदृशोश्चमः ॥ ३२॥ विषाको बहुधाद्वीश्चिन्त्यते यत्रमानसे । तद्विषा क्वयायोच्चेर्वि । कविचयं हि तत् ॥ ३३॥ सप्तधातुमयात्रियात् कायादमध्यमिन्दरात् । अतृप्तजनकाच्छ्वअकारणाद्भोगसंचयात् ॥ ३४॥ अनन्तदुःखन्तदुःखसम्पूर्णात्संसाराबसुखच्युतात् । विरक्ति या सतां चित्तो विरागविचयं हि तत् ॥ ३४॥ अनन्तदुःखन्संकीर्णं भवेनादौसुखातिगे । सचित्ताचित्तमिश्रादिनानायोनिषुकर्मभिः ॥ ३६॥ अमन्ति प्राणिनोश्रान्तंकर्मपाशावृता इति । भवश्रमणदुःखानुचिन्तनंध्यानसप्तमम् ॥ ३७॥ अनित्याचा अनुप्रेत्ता द्वादशानन्तशर्मदाः । वैराग्यमातरो रागनाशिन्योमुक्तिमातृकाः ॥ ३६॥ चिन्त्यते रागनाशाय यत्रवैराग्यवृद्धये । योगिभिर्योगसंसिध्ये संस्थानविचयंहि तत् ॥ ३६॥ प्रमाणीकृत्य तीर्थेशान् सर्वज्ञानदोषदूरगान् । तत्प्रणीतेषु सूत्रमेषुवियवद्यगोचरेषु च ॥ ४०॥

अत्यंत अशुभ होता है। इस प्रकार चतुर पुरुप कर्मी के विपाक को जीतने के लिये बार बार चितवन करते हैं उसको विपाकविचय नाम का धर्मध्यान कहते हैं ॥३२-३३॥ यह शरीर सप्त धातुत्रों से भरा हुआ है, अत्यंत निद्य है और भिष्ठा का घर है तथा ये भोगों के समृह नरक के कारण हैं और इनसे कभी तृष्ति नहीं होती और यह संसार भी अनंत दु:खों से भरा हुआ है और सुख से सर्वथा दूर है इस प्रकार चिंतवन करते हुए सज्जनों के हृदय में जो संसार शरीर श्रीर भोगों से वैराग्य उत्पन्न होता है उसको विरागविचय धर्मध्यान कहते हैं ॥३४-३४॥ यह संसार अनादि है सुख से सर्वथा रहित है श्रीर अनंत द:खों से भरा हुआ है ऐसे इस संसार में कमों के जाल में फंसे हुए ये प्राणी अपने अपने कमों के उदय से सचित्त अचित्त मिश्र आदि अनेक प्रकार की योनियों में निरंतर परिश्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार संसार के परिश्रमण के दुःखों का वार वार चिंतवन करना भववीचार नाम का धर्मध्यान है ॥३६-३७॥ योगी पुरुष अपने योग की सिद्धि के लिये, वैराग्य की युद्धि के लिए और रागद्धेप को नष्ट करने के लिये मोच की देने वाली, रागद्वेप को नाश करने वाली वैराग्य को उत्पन्न करने वाली श्रीर श्रनंत सुख को देने वाली ऐसी अनित्य अशरण आदि वारह अनुप्रेचाओं का जो चितवन करते हैं उसको संस्थानविचय नाम का धर्मध्यान कहते हैं ॥३०-३६॥ भगवान तीर्थंकर परमदेव सर्वज्ञ हैं और समस्त दोषों से रहित हैं इसलिये भगवान तीर्थंकर परमदेव को प्रमाण मान कर उनके कहे हुए

॥२६७॥

大學學學

भू० प्र० ॥२६८॥

**对在对在对在在对在这种的对话就是对在对** 

लोकालोकादितत्त्वेषु धर्मेषुमुक्तिवर्रमसु । रुचिः श्रद्धाप्रतीतिर्या तदाज्ञाविचयंसताम् ॥ ४१ ॥ स्याद्वादनयमालंव्य-हेतुदृष्टांतयुक्तिभः । पूर्वापराविरोधेनतर्कानुसारि धीधनैः ॥ ४२ ॥ सर्वज्ञोक्ताः पदार्थाद्याः स्थाप्यन्ते यत्रभूतले । यथातथ्येनचित्तोवा तद्धेतुविचयाभिधम् ॥ ४३ ॥ एतदृशविषं धर्मध्यानं शुक्लिनवन्धनम् । ध्यातव्यं ध्यानिभिर्नित्यं विद्यवश्रेयस्करंपरम् ॥ ४४ ॥ ध्यानं ध्येयंवुधैध्याता फलमस्यिनग्यते । ध्यानंप्रशस्तसंकल्पंपरमानन्दकारकम् ॥ ४६ ॥ विश्वद्रव्यपदार्थादिश्रीजिनागममूर्जितम् । परमेष्ठिस्वरूपं च ध्येयमस्याखिलंमतम् ॥ ४६ ॥ व्रतशोलगुर्णे पूर्णोविरागो विश्वतत्त्ववित् । एकान्तवाससंतुष्टोधीमान्ध्यातास्यकथ्यते ॥ ४७ ॥ सर्वार्थसिद्धिपर्यन्तम् सर्वाभीष्टार्थसाधकम् ।

केवलज्ञान वा केवलदर्शन के गोचर ऐसे सूचम तत्त्रों में लोक अलोक आदि तत्त्वों में, उनके कहे हुए धर्म में वा मोत्तमार्ग में जो रुचि श्रद्धा वा प्रतीति करना है वह सज्जनों के लिए श्राज्ञाविचय नाम का धर्मध्यान कहा जाता है ॥४०-४१॥ स्याद्वाद नयको आलंबनकर हेतु दृष्टांत और युक्तियों से अथवा तर्थ वा अनुमान से बुद्धिमान लोग पूर्वापर विरोध रहित भगवान सर्वज्ञदेव के कहे हुए पदार्थी को जो संसारभर में स्थापन कर देते हैं अथवा उनके यथार्थ स्वरूप को अपने हृदय में स्थापन कर लेते हैं उसको हेतुविचय नाम का धर्मध्यान कहते हैं ॥४२-४३॥ इस प्रकार यह दश प्रकार का धर्मध्यान मोन्न का कारण है, समस्त जीवों का कल्याण करने वाला है और परम उत्कृष्ट है। इसलिये ध्यान करने वालों को सदा इसका ध्यान करते रहना चाहिये ॥४४॥ ध्यान ध्येय ध्याता ख्रीर फल के भेद से इसके भी चार भेद हैं। जो परमानंद उत्पन्न करने वाला शुभ संकल्प है उसको बुद्धिमान लोग ध्यान कहते हैं ॥४५॥ श्री जिनागम में कहे हुए जो सर्वोत्कृष्ट जीवाजीवादिक समस्त तस्त्र वा पदार्थ हैं अथवा परमेष्ठियों का जो स्वरूप है वह सब इस ध्यान का ध्येय समभना चाहिये ॥४६॥ जो व्रत शील श्रीर गुणों से सुशोभित है, जो वीतराग है समस्त तन्वों को जानने वाला है बुद्धिमान है और एकांतवास में सदा सन्तुष्ट रहता है वह इस ध्यान का ध्याता कहलाता है ॥४७॥ तीर्थंकर आदि श्रेष्ठ पुरुष प्राकृतियों को उत्पन्न करने वाला और समस्त इन्ट पदार्थों को सिद्ध करने वाला ऐसे सर्वार्थसिद्धि पर्यंत

गार्दद ।

तीर्यकृतादिसत्पुण्यकरं ध्यानस्य सत्फलम् ॥ ४८ ॥ पीतादित्रिकलेक्योत्थंवलाधानंकिलास्य च । ज्ञायोपशिमको माबः काल श्रान्तमुँ हूर्तकः ॥ ४६ ॥ गुण्स्थानेषुतत्स्याकाविरतादिषुनिश्चितम् । सरागेषुकुरागघ्नं धर्मध्यानं शुमाकरम् ॥ ४० ॥ मोहप्रकृतिसप्तानां ध्यानमेतत्त्वयंकरम् । एकविंशतिमोहप्रकृतीनां शमकारणम् ॥ ४१ ॥ यत्नेन महता लातमेतद्ध्यानं सुलाकरम् । कुर्वन्तुध्यानिनो नित्यं शुक्लिक्यद्धिधर्मदम् ॥ ४२ ॥ शुक्लंपरमशुक्लं च शुक्लध्यानिमिति द्विधा । सपृथक्त्वंवितकोद्ध्यं वीचारं शुक्लमादिमम् ॥ ४३ ॥ तथैक्त्ववितकावीचारशुक्लं द्वितीयकम् । इतिशुक्लंद्विधाध्यानं केवलज्ञाननेत्रदम् ॥ ४४ ॥ प्रतिपातिविनिष्कान्तं शुक्लंसूचमिकयाद्वयम् । समुच्छित्रक्रियं शुक्लंद्विधिति परमं समृतम् ॥ ४४ ॥ तद्वाद्याध्यात्मकाभ्यां च शुक्लध्यानमिपद्विधा । श्रत्यन्तसान

स्वर्गी का सुख प्राप्त होना इस ध्यान का फल समकता चाहिये ॥४८॥ पीत पद्म शुक्ल ये तीन लेश्याएं इस ध्यान का त्रालंबन है, इसमें चायोपशमिक भाव होते हैं त्रीर इसका काल स्रंतर्म हुर्त है ॥४६॥ यह अशुभ राग को नाश करने वाला और शुभ वा कल्याण करने वाला धर्मध्यान चौथे गुणस्थान से लेकर सातर्वे गुणस्थान तक रहता है ॥५०॥ यह धर्मध्यान सम्यग्दर्शन को नाश करने वाली मोहनीय की सातों प्रकृतियों को नाश करने वाला है और वाकी की मोहनीय की इकईस प्रकृ-तियों को उपराम करने का कारण है ॥५१॥ यह धर्मध्यान बड़े अयत्न से उत्पन्न होता है, सुख की खानि है तथा शुक्लध्यान समस्त ऋदियाँ और उत्तम धर्म को देने वाला है। इसलिये ध्यान करने वालों को सदा इस ध्यान को धारण करना चाहिये।। धरा। शुक्तध्यान के दो भेद हैं एक शुक्लध्यान श्री दसरा परम शुक्लच्यान । उसमें भी पहले शुक्लच्यान के दो भेद हैं एक पृथकत्ववितर्कवीचार श्रोर दसरा एकत्ववितर्कश्रवीचार । इस प्रकार पहशे शुक्तच्यान के दो भेद हैं और दोनों केवल ज्ञानरूपी नेत्रों को प्रगट करने वाले हैं ॥५३-५४॥ पहले शुक्लध्यान के समान दूसरे परम शुक्लध्यान के भी दो मेद हैं एक सूचम कियाप्रतिपाती श्रीर दूसरा सपुन्छत्रक्रियानिष्टत्ति ॥५५॥ इसके सिवाय वाह्य श्रीर श्रभ्यंतर के मेद से भी इस शुक्लच्यान के दो मेद हैं। जिस ध्यान में अत्यंत उत्कृष्ट साज्यभाव प्रगट हो

भा०टी०

113इहा।

म्यतापन्नं नेत्रस्पंदादि वर्जितम् ॥ ४६॥ सर्वेद्वन्द्वातिगं वाह्यं शुक्लं व्यक्तं सतां भुभि । मनः शुद्धिकरं तत्स्व-संविगात्मिकंमहत् ॥ ४७॥ नानाभेदंपृथवत्वं च वितर्कश्चाखिलंश्रुतम् । श्रर्थव्यंजनयोगानां वीचारः संक्रमो भवेत् ॥ ४८॥ यत्पृथवत्ववितर्काभ्यावीचारेणमुनीश्वराः । ध्यायन्ति ध्यानमात्मज्ञाः शुक्लंतत्प्रथमंमतम् ॥ ४६॥ एकत्वेन वितर्केण वीचारेणातिनिश्चलम् । ध्यायन्ति चीणमोहाय ध्यानं द्वितीयमेवतत् ॥ ६०॥ काययोगिति सूदमेसंस्थितस्ययत्सयोगिनः । कथ्यतेऽत्रोपचारेण तृतीयं निश्चलं हि तत्॥ ६१॥ येन ध्यानेन चायोगीनिष्कियो

जाय नेत्रों का स्पंदन आदि सब छूट जाय सज्जनों के सब संकल्प विकल्प छूट जाँय और जो सज्जनों को प्रगट मालूम हो उसको बाह्य शुक्लध्यान कहते हैं। तथा जो अपने आत्मा के ही गोचर है और मन को शुद्ध करने वाला है उस महान् शुक्लध्यान को अभ्यंतर शुक्लध्यान कहते हैं ॥५६-५७॥ पृथक्तवितर्भवीचार ध्यान में अनेक द्रव्यों का वा अनेक प्रकार के द्रव्यों का ध्यान होता है तथा मन वचन काय तीनों योगों से होता है इसलिये इस ध्यान को पृथक्तव कहते हैं। वितर्क शब्द का अर्थ श्रतज्ञान है इस ध्यान को नौ दश वा चौदह पूर्व को जानने वाला ही प्रारम्भ करता है। अर्थ शब्द श्रीर योगों के संक्रमण को वीचार कहते हैं इस पहले ध्यान में शब्दों से शब्दांतर योग से योगांतर और अर्थ से अर्थांतर का चिंतवन होता है इसलिये यह ध्यान सवीचार है। आत्मा को जानने वाले जो मुनिराज पृथक्तव वितर्क और वीचार के साथ साथ ध्यान करते हैं उसकी पृथक्तववितर्कवीचार नाम का पहला शुक्लध्यान कहते हैं ॥५८-५८॥ मोहनीय कर्म को चय करने वाले जो मुनिराज शब्द अर्थ श्रीर योग के संक्रमण से रहित तथा नी दश वा चौदह पूर्व श्रुतज्ञान के साथ साथ किसी एक ही द्रव्य का निश्रल ध्यान करते हैं उसको एकत्ववितर्कत्रवीचार नाम का शुक्लध्यान कहते हैं ॥६०॥ जिस समय सयोगि केवली भगवान् अत्यंत सूचम काय योग में निश्वल विराजमान होते हैं उस समय उनके निश्चल होने को उपचार से ध्यान कहते हैं। यह तीसरा मुच्मिक्रियाप्रतिपाती नाम का शुक्लध्यान है ॥६१॥ अयोग केवली भगवान क्रियारहित और योगरहित होकर जिस ध्यान से मोच पद प्राप्त भा०टी

ાારહશા

योगवर्जितः । यातिमुक्तिपदं शुक्लं तचतुर्यं क्रियातिगम् ॥ ६२ ॥ ध्यानंध्येयमयास्यापिध्याताध्यानफलं भवेत् । सर्वसंकलपनिष्कान्तं ध्यानं स्वात्मानुचिन्तनम् ॥ ६३ ॥ स्वात्मतत्त्वं परंध्येयं ध्यानाद्ययोश्चपूर्ववित् । श्रन्तयोः केवलीश्रोक्तः उपचाराज्जिनाधिपैः ॥ ६४ ॥ ज्यादिसंहननस्याद्यं शुक्लमेकस्य तत्त्रियम् । फलं सर्वार्थसिध्यन्तमाध- शुक्लस्य कथ्यते ॥ ६४ ॥ केवलज्ञानसाम्राज्यं द्वितीयस्य परंपल्लम् । दुत्तनकर्मच्योन्यस्यान्त्यस्यमुक्तिपदंभुवम् ॥६६॥ उपशान्तकपायस्य शुक्लमाद्यं जिनोदितम् । तथा चीणकपायस्य निःकषायस्य चापरम् ॥ ६७ ॥ शुक्ललेक्या वलाधानं स्थितिरान्तमु हूर्तिकी । चायोपशमिकोभाव श्राद्यशुक्तस्य कथ्यते ॥ ६८ ॥ एतचतुर्विधं ध्यानंद्रदसंहनना मुवि । यथातथ्येन कुर्वन्तु विकलातीतचेतसः ॥६६॥ मावनां भावयन्त्वत्रशुक्तानां स्वात्मतासमम् । हीनसंहननादचाः

करते हैं उसको व्युपरीत क्रियानिवृत्ति नाम का चौथा शुक्लध्यान कहते हैं ॥६२॥ ध्यान ध्येय ध्याता त्रीर फल के भेद से इस ध्यान के भी चार भेद होते हैं। समस्त संकल्प विकल्पों से रहित होकर अपने त्रात्मा का चितवन करना शुक्लध्यान है ॥६३॥ अपना आत्मतत्त्व ही इस ध्यान का ध्येय है। भगवान जिनेन्द्रदेव ने पहले के दो शुक्लध्यानों को ध्यान करने वाला ध्याता ग्यारह अंग चौदह पूर्वी का जानकार जतलाया है तथा अंत के दो शुक्लध्यानों के ध्याता उपचार से केवली भगवान जतलाये हैं ॥६४॥ पहले के तीन संहनन वालों के पहला शुक्लध्यान होता है, तथा प्रथम संहनन वालों के शेप के तीन शुक्लध्यान होते हैं। प्रथम शुक्लध्यान का फल सर्वार्थसिद्धिपर्यंत गमन करना है दूसरे शुक्लध्यान का फल केवलज्ञान की प्राप्ति होना है। तीसरे शुक्लध्यान का फल समस्त कमों का चय होना है और चौथे शुक्लध्यान का फल मोच की प्राप्ति होना है ॥६५-६६॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने उपशांत कपाय वाले के पहला शुक्लध्यान बतलाया है तथा चीए कपाय वा अकपाय वाले के बाकी के तीनों शुक्लध्यान होते हैं ॥६७॥ शुक्ललेश्या इस ध्यान का आलंबन है इसकी स्थित अंतमु हुत है, तथा पहले शुक्लध्यान में जायोपशमिक भाव रहते हैं ॥६८॥ जिनके हृदय में किसी भी प्रकार की विकलता नहीं है और जो दढ़ संहनन को धारण करने वाले हैं उनको यह चारों प्रकार का शुक्लध्यान यथार्थ रीति से धारण करना चाहिये ॥६६॥ जो हीन सहनन को धारण करने वाले चतुर पुरुष हैं

गार्७१॥

THE STORY OF THE S

मू॰ प्र॰ ॥२७२॥ शुक्लध्यानाप्तयेनिशम् ॥ ७० ॥ याद्दशं सिद्धसाद्दश्यंस्वात्मानंध्यायितस्फुटम् । ताद्दशं निर्मलंयोगीनिश्चितंलमतेऽचि-रात् ॥ ७१ ॥ निजात्मध्यानमात्रेणानन्तदुष्कर्मपुद्गलाः । द्वीयन्तेध्यानिनां नृतं यथा वज्रेष चाद्रयः ॥ ७२ ॥ ध्यानप्रदीपयोगेनमोहाज्ञानतमोखिलम् । प्रण्डयतिसतां शीघं जायन्ते ज्ञानसम्मदः ॥ ७३ ॥ योगशुद्धिः प्रजायेत सद्ध्यानेन यथायथा । पुंसां महद्धयः सर्वा उत्पद्यन्ते तथा तथा ॥ ७४ ॥ भग्नदन्तोयथाहस्ती दंष्ट्राहीनो मृगाधिपः । स्वकार्यसाधनेऽशक्तो ध्यानहीनस्त्रथायितः ॥ ७४ ॥ मत्वेतिप्रवर्षथानं कर्मारातिनिकन्दनम् । ध्यायन्तु योगिनो नित्यं मनः कृत्वातिनिक्वलम् ॥ ७६ ॥ पोढेत्यभ्यन्तरं प्रोक्तं तपोन्तः शत्रुघातकम । विधेयंपरया भक्त्यान्तस्थारि

उनको इस शुक्लध्यान की प्राप्ति के लिये अवनी आत्मा के साथ साथ निरंतर शुक्लध्यान की भावना का चिंतवन करते रहना चाहिये ॥७०॥ योगी पुरुष सिद्ध के समान अपने निर्मल आत्मा का जैसा ध्यान करते हैं वैसे ही शौघ निर्मल ब्रात्मा की प्राप्ति उन्हें अवश्य हो जाती है ॥७१॥ जिस प्रकार वज से पर्वत चूर चूर हो जाते हैं उसी प्रकार अपने आत्मा का ध्यान करने मात्र से ध्यानी पुरुषों के श्रनन्त श्रशुभ कर्मों के पुद्गल चराभर में नष्ट हो जाते हैं ॥७२॥ इसः ध्यानरूपी दीपक के सम्बन्ध से सज्जन पुरुषों का मोह और अज्ञान रूपी समस्त अंथकार बहुत शीघ्र नष्ट हो जाता है और बहुत ही शीघ ज्ञानरूपी संपत्ति प्रगट हो जाती है ॥७३॥ इस श्रेष्ठ घ्यान के द्वारा जैसे जैसे मनुष्यों के योगों की शुद्धि होती जाती है वैसे ही वैसे उनको समस्त बड़ी बड़ी ऋद्भियाँ प्राप्त होती जाती हैं ॥७४॥ जिस प्रकार विना दाँत का हाथी और विना दाढ़ का सिंह अपना कार्य सिद्ध नहीं कर सकता उसी प्रकार मुनि भी विना ध्यान के अपना कार्य सिद्ध नहीं कर सकता ॥७४॥ इस प्रकार इस ध्यान को अत्यंत उत्तम श्रीर कर्मरूपी शत्रुश्रों को नाश करने वाला समक्त कर योगियों को अपना मन निश्चल कर सदा इस ध्यान को धारण करते रहना चाहिये ॥७६॥ इस प्रकार भगवान जिनेन्द्रदेव ने श्रंतरंग शत्रुओं को नाश करने वाला यह अभ्यंतर तप छह प्रकार का बतलाया है। अतएव बुद्धिमानों को अपने अंतरंग शत्रुओं को नाश करने के लिए परम भिर से इस तपश्चरण को घारण करना चाहिये 1100

11 रुक्ट्रा।

मु॰ प्र॰ ॥२७३॥ हानये बुधैः ॥ ७७ ॥ एतद्दादशघा शोकं समासेन मया तपः । सर्वयतेन मुक्त्यर्थमाचरन्तु तपोधनाः ॥ ७६ ॥ यथाग्निविधिनातमं द्रुतं शुध्यति कांचनम् । तथा कर्मकलंकी च स्वात्मा तपोग्निना भ्रशन् ॥ ७६ ॥ वस्त्राचाः समलाद्रव्या यद्वद्धौताश्चवारिणा । भवन्ति निर्मला स्तद्वद्योगी तपोच्छवारिणा ॥ ५० ॥ तपोभेषजयोगेन जन्ममृत्युजराहजः । पंचाचारातिभिःसाद्ध विलीयन्तेघराशयः ॥ ५१ ॥ चतुर्कानघरोमुक्तिगामीशक्रगणार्चितः । स्ववीर्यं प्रकटीकृत्य करोत्येव परं तपः ॥ ५२ ॥ त्रादिदोवोऽपि वर्षान्तेपारणं कृतवान मुवि । अन्यरपि जिनाधीशैः सर्वेः कृतं तपो महत्॥ ५३ ॥ धीरोवाहुवितः कृत्वा वर्षेकप्रोषधान्परान् । व्युत्सर्गस्थः सुयोगेन केवलज्ञानमापभोः ॥५४॥ इत्याध्याः प्रवराः सर्वे पुराणपुरुषा श्रहो । वलाद्यन्ये तपः कृत्वा घोरं मुक्तिपदंययुः ॥ ५४ ॥ गता याति च

इस प्रकार बारह प्रकार का यह तपश्चरण हमने अत्यंत संचेप से कहा है। तपन्वियों को मोच प्राप्त करने के लिये पूर्ण प्रयतन कर इन तपश्चरणों को पालन करना चाहिये ॥७८॥ जिस प्रकार अग्नि से तपाया हुआ सोना शीघ ही शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार यह कर्ममल से कलंकित हुआ आत्मा तपश्चरण रूपी अग्नि से बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है ॥७६॥ जिस प्रकार मिलन वस्त्र पानी से धोने पर निर्मल हो जाते हैं उसी प्रकार योगी पुरुप भी तपश्चरण रूपी स्वच्छ जल से अत्यंत निर्मल हो जाते हैं ॥ = ०॥ इस तपश्चरण रूपी श्रीपधि से जन्म मरण बुढ़ापा श्रादि समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं पंचेन्द्रिय रूपी शत्रु नष्ट हो जाते हैं और समस्त पापों की राशि नष्ट हो जाती है ॥=१॥ जो मोज्ञ-गामी पुरुष चारों ज्ञानों को धारण करने वाले हैं और समस्त इन्द्र जिनकी पूजा करते हैं ऐसे योगी पुरुष अपनी शक्ति को प्रगट कर सदा उत्क्रष्ट तपश्चरण करते हैं ॥=२॥ देखो भगवान वृपभदेव ने एक वर्ष के बाद पारणा किया था। तथा अन्य समस्त तीर्थंकरों ने सर्वोत्कृष्ट तपश्चरण किया था। । दशा अत्यंत धीरवीर वाह्रवलि ने भी एक वर्ष का उत्कृष्ट उपवास किया था तथा श्रेष्ठ योग धार्ण कर कायोत्सर्ग से विराजमान होकर केवलज्ञान प्राप्त किया था ॥=४॥ इस प्रकार समस्त श्रेष्ठ महापुरुष अपनी शक्ति के अनुसार घोर तपश्चरण कर के ही मोच पद में जा विराजमान हुए हैं ॥=५॥ सोच

11२७३॥

पास्यन्ति मुक्ति येत्र मुमुज्ञवः । कर्मारीन् केवलं हत्वातपोभिस्ते न चान्यथा ॥ ५६॥ मुक्तिमागेंप्रवृत्तानांत्रिरतन् श्रीयुतात्मनाम् । विघटनतेज्ञचौराधास्तपःसुभटतािहताः ॥ ५०॥ सहायीकृत्य यो धीमान् तपःसुभटमूर्जितम् । प्रजन्मुक्तिपयेज्ञाये विद्यां तस्य न जातुचित् ॥ ५६॥ तपोलंकारिणो नूनमत्यासका शिवात्मजा । वृणोत्यत्र न संदेहः का वार्ता शक्रयोपिताम् ॥ ६६॥ श्राहमिन्द्रपदं पूज्यं देवराजपदंमहत् । चक्रनाथपदं चान्यद्वलदेवादिसत्प-दम् ॥ ६०॥ लोकान्तिकपदंसारं गणेशाहिपदंपरम् । तपः फलेन जायेत तपस्वनां जगन्तुतम् ॥ ६१॥ श्रानन्त-महिमोपेतास्तीर्थनाथविभूतयः । तपसा धीमतासर्वा जायन्ते मुक्तिमातृकाः ॥ ६२॥ त्रिजगन्नाथसंसेव्यान् भोगान् पंचाज्ञपोपकान् । तपोधना लभन्ते च सौंख्यं वाचामगोचरम् ॥ ६३॥ तपोमंत्रवराक्रष्टासम्पल्लोकत्रयोद्भवा ।

की इच्छा करने वाले जो पुरुष त्याज तक मोच गये हैं त्रा जा रहे हैं वा त्रागे जाँयगे वे सब तपश्चरण से ही कर्मरूप शत्रुओं को नाश कर मोच गये हैं वा जायगे। बिना तप के न तो कोई मोच गया है और न कभी जा सकता है ॥=६॥ जो पुरुष मोचमार्ग में लग रहे हैं और रत्नत्रय की लच्मी सुशोभित हैं उनके इन्द्रियह्नपी चोर तपश्चरण ह्नपी सुभट से ताड़ित होकर अपने आप भाग जाते हैं।।⊏७॥ जो बुद्धिमान इस तपश्चरण रूपी उत्कृष्ट योद्धा को साथ लेकर मोचमार्ग में गमन करता है उसके लिए इन्द्रियाँ आदि कभी भी विघन नहीं कर सकतीं ॥८८॥ जो पुरुष तपश्चरणरूपी अलंकार से सुशोभित हैं उनको मोत्तरूपी कन्या अत्यंत आसक्त होकर स्वयं आकर स्वीकार करती है इसमें कोई सन्देह नहीं है फिर भला इन्द्र की इन्द्राणियों की तो बात ही क्या है ॥ इस तपश्चरण के ही फल से तीनों लोकों के द्वारा पूज्य ऐसा पूज्य अहमिन्द्रपद उत्कृष्ट इन्द्रपद, चक्रवर्ती का पद श्रेष्ठ वलभद्र का पद सारभूत लौकान्तिक का पद और उत्कृष्ट गणधर का पद प्राप्त होता है ॥६०-६१॥ इस तपश्चरण से ही बुद्धिमानों को अनंत चतुष्टय की महिमा से सुशोभित सबको सुख देने वाली और मोच की जननी ऐसी तीर्थंकर की उत्कृष्ट विभृति प्राप्त होती है ॥६२॥ तपस्वी पुरुषों को इस तपश्चरण के ही प्रभाव से तीनों लोकों के इन्द्रों के द्वारा सेवन करने योग्य और पाँचों इन्द्रियों को पुष्ट करने वाले ऐसे भोग प्राप्त होते हैं और वाणी के अगोचर ऐसे सुख प्राप्त होते हैं ॥६३॥ तयस्वी पुरुषों को भाग्टी॰

ווצטצוו

तपोमहात्म्यतो गुर्वी सप्योत तपस्विनाम् ॥ ६४ ॥ तपश्चिन्तामणिर्दिन्यस्तपः कल्पद्रुमोमहान् । तपो नित्यं निधानं तपः कामघेनुरूर्जिता ॥ ६४ ॥ यद्दं यद्द्राराध्यं यद्व लोकत्रये स्थितम् । अनद्ये वस्तु तत्सर्वं प्राप्यते तपसा- चिरात् ॥ ६६ ॥ ये तपः कुर्वते नाहो सत्वहीनाः खलपटाः । भवेद्रोग व्रजस्तेषामत्र लंघनराशिदः ॥ ६७ ॥ तत्स्तीव्रमहादुःखक्लेशादिशतसंकुलम् । अन्तोत्थपापपाकेन जन्मश्वश्रादिदुर्गतौ ॥ ६५ ॥ इति मत्वा वुधानित्यं- जित्वापंचान्ततस्करान् । स्वशक्ति प्रकटीकृत्यचरन्त्वत्र तपोनघम् ॥ ६६ ॥ वलं वीर्यं निजं सर्वं प्रकटीकृत्य योगिनाम् । संयमाचरणं यत्सवीर्याचारोजिनैर्मतः ॥ ४०० ॥ रसाहारौषधाद्यै स्वजनितं वलमुच्यते । वीर्यं वीर्यान्तरायस्यन्त्योपशमसम्भवम् ॥ १॥ अनयोः प्राप्यसामध्यं तपोयोगादिसंयमान् । व्युत्सर्गादीश्च कुर्वन्त्वनिग्-

इस तपरचरण के ही माहात्म्य से तपरचरणरूपी श्रेष्ठ मंत्र से आकृष्ट हुई तीनों लोकों की सर्वेत्कृष्ट संपत्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं ।।६४।। यह तपश्चरण ही चिंतामिण रत्न है, तपश्चरण ही महान् कल्पद्रम है तप ही सदा रहने वाला निधान वा खजाना है और तप ही उत्कृष्ट कामधेतु है ॥६५॥ तीनों लोकों में रहने वाले जो बहुमूल्य पदार्थ अत्यंत दूर हैं और जो कठिनता से प्राप्त हो सकते हैं वे सब पदार्थ इस तपश्चरण से बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं ॥६६॥ इन्द्रियों में लंपटी और शक्ति हीन जो मनुष्य तपश्चरण नहीं करते हैं उन्हें अनेक लंघन कराने वाले बहुत से कठिन रोग आकर प्राप्त हो जाते हैं ॥६७॥ उन इन्द्रियों से उत्पन्न हुए महा पाप के फल से उन लंपिटयों का जन्म नरकादिक दुर्गतियों में होता है जहाँ कि तीन महा दु:ख और सैकड़ों महा क्लेश हर समय प्राप्त होते रहते हैं ॥६=॥ यही समभ कर बुद्धिमान पुरुषों को अपने पाँचों इन्द्रियरूपी चोरों को जीत कर और अपनी शक्ति को प्रगट कर निरंतर पापों से सर्वथा रहित ऐसा तपश्चरण करते रहना चाहिये ॥६६॥ योगी लोग जो अपना वल वीर्य आदि सब प्रगट कर के संयमाचरण का पालन करते हैं उसकी भगवान जिनेन्द्रदेव वीर्याचार कहते हैं ॥५००॥ सरस आहार और औषधि आदि से जो सामर्थ्य उत्पन्न होती है उसकी वल कहते हैं तथा वीर्यांतराय कर्म के चयोपशम से जो सामर्थ्य उत्पन्न होती है उसको वीर्य कहते हैं ॥१॥ इन दोनों की सामर्थ्य प्राप्त कर तथा अपनी शक्ति की न छिपा कर मुनियों को तप, योग, संयम और

॥२७५॥

**先來在來在來在來在來在來在來的** 

मु० प्र०

॥२७६॥

हितपराकमा ॥२॥ प्राणीन्द्रियद्विभेदाभ्यां संयमोद्विविधोमतः । सत्प्राणिसंयमः सप्तदशप्रकार एव हि ॥३॥ पृष्ठ्यप्तेजोमरुत्कायानां वनस्पतिदेहिनाम् । यत्नेनरचणं यत्प्रपंचधां कायसंयमः ॥४॥ द्वित्रितुर्याचपंचेन्द्रियाणां यत्प्रतिपालनम् । त्रसभेदेन सप्रोक्तश्चतुर्धासंयमः सताम् ॥४॥ अजीवानां तृणादीनामच्छेदनं नखादिभिः । यत्मसंयमिनां प्रोक्तः संयमोऽजीवसंद्रकः ॥६॥ ज्ञानोपकरणादीनांयच्चासत्प्रतिलेखनम् । नेत्रेणादर्शनं तस्ययत्ना—तसंयमनं महत् ॥७॥ मृदुपिच्छिकया वारं वारं यत्प्रतिलेखनम् । दर्शनं नयनाभ्यां सः प्रतिलेखनसंयमः ॥ ५॥ जीवमर्दनवोधादिकरंदुष्प्रतिलेखनम् । तस्यस्यमनंसर्वप्रमादमन्तरेणयत् ॥६॥ सूद्रमप्राणिदयाहेतु प्रमार्जनंमुहुर्गु हुः । उक्तः स जिननार्थेदु ध्प्रतिलेखनसंयमः ॥ १०॥ उपेचणमुपेचां च धर्मोपकरणादिकम् । व्यवस्थाप्यातिकालेना—

कायोत्सर्ग त्रादि धारण करना चाहिये ॥२॥ यह संयम प्राण संयम त्रीर इन्द्रिय संयम के भेद से दो प्रकार का है। उसमें भी प्राणिसंयम के सत्रह भेद हैं ॥३॥ पृथितीकायिक जलकायिक अग्निकायिक वायुकायिक और वनस्पतिकायिक जीवों की प्रयत्न पूर्वक रचा करना पाँच प्रकार का काय संयम है ॥४॥ दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय श्रीर पंचेन्द्रिय जीवों की रचा करना सज्जन लोगों के लिए चार प्रकार का त्रस संयम कहलाता है ॥४॥ संयमी लोग जो तृण आदि अजीव पदार्थी को भी नाखन त्रादि से भी कभी नहीं छेदते उसको अजीवसंयम कहते हैं ॥६॥ ज्ञानादिक के उपकरणों का ठीक ठीक अच्छी तरह प्रतिलेखन न हुआ हो वा वे उपकरण नेत्रों से अच्छी तरह न देखे गये हों ऐसे पदार्थीं को कोंमल पीछी से प्रतिजेखन करना बार बार प्रतिलेखन करना और बार बार नेत्रों से देखना इस प्रकार प्राणियों की रचा करना प्रतिलेखन संयम कहलाता है ॥७-=॥ जीवों को मर्दन करने वाला वा जीवों को वाधा देने वाला जो किसी ने प्रतिजेखन किया है उसके लिये संयम पालन करना, सव तरह के प्रमाद छोड़ कर सच्म प्राणियों की दया पालन करने के लिये उन पदार्थी को बार बार प्रमार्जन करना पीछी से शोधना भगवान जिनेन्द्रदेव के द्वारा दुःप्रतिलेखन नाम का संयम कहा जाता है ॥६-१०॥ संयम में मन न लगाना उपेचा है। धर्मीपकरणों को रख कर बहुत दिन तक भी उनको न देखा हो तो उनमें उत्पन्न हुए सम्पूर्छन जीवों को देख कर उपेता का संयमन वा निग्रह करना भाद्दी

॥२७६॥

दर्शनं तत्रजिन्मनाम् ॥११॥ सम्पूर्च्छनं विलोक्घोपेनायाः संयमनं मुद्दः । प्रत्यहं दर्शनंयत्किलोपेनासंयमोऽत्र सः ॥१२॥ श्रियापहरणं पिच्छिकयेकाचादिदेहिनाम् । श्रम्यत्रनेपणं तस्मत्तस्य संयमनं परम् ॥ १३ ॥ श्रानिराकरणं यत्नाच्छीव परिरच्चणम् । यत्सोपहरणस्योत्रसंयमो यमिनां स्मृतः ॥१४॥ मनो वचनकायानानिसर्ग चंचलात्मनाम् । ध्यानाचौ निप्रहो यः सः त्रिविधो योगसंयमः ॥ १४॥ एतेऽत्रयोगिनां सप्तदशमेदाः प्रकृपिताः । संयमस्यगणाधीशै—रागमे व्रतशुद्धिदाः ॥१६॥ पंचाचव्रजतांस्वस्वविषयेषु विरागिभिः । व्रताचौ दमनं यत्म पंचधिन्द्रयसंयमः ॥१७॥ स्वेच्छयागच्छतो लोके मनसो यिष्ठरोधनम् । ध्यानाध्ययनकर्मादौ भनः संयमएव सः ॥१८॥ चतुर्दशविधा जीवसमासा यत्र यत्नतः । रच्यन्ते योगिभिम् क्त्यै स प्राणिसंयमोद्भृतः ॥१६॥ इत्येते संयमाः सर्वे प्राणी—निद्रयाभिधाव्रचैः । विषया वलवीर्याभ्यां संवराय शिवाय च ॥२०॥ श्रनुगृहितवीर्याणां स्युर्विववेसंयमाः पराः ।

प्रतिदिन बार बार उसे देखना उपेचासंयम कहलाता है ॥११-१२॥ एकेन्द्रिय दोइन्द्रिय आदि जीवों को पीछी से हटा कर दूसरी जगह स्थापन करना अपहरण कहलाता है उसका संयमन वा निग्रह करना, जीवों की न तो अन्यत्र स्थापन करना न जाने से रोकना अयत पूर्वक वहीं पर उनकी रचा करना मुनियों का अपहरण नाम का संयम कहलाता है ॥१३-१४॥ मन वचन काय ये तीनों स्वभाव से ही चंचल हैं उनको व्यानादिक द्वारा निग्रह करना तीन प्रकार योगसंयम कहलाता है।।१५॥ भगवान गण्धरदेव ने अपने आगम में योगियों के लिये ब्रतों को शुद्ध करने वाले ये संयम के सबह भेद बतलाये हैं ॥१६॥ पाँचों इन्द्रियाँ जो अपने अपने विषयों में गमन करती हैं उनको रागरहित अती पुरुप जो दमन करते हैं उसको पाँच प्रकार का इन्द्रियसंयम कहते हैं ॥१७॥ इस प्रकार यह मन भी तीनों लोकों में अपनी इच्छानुसार परिश्रमण करता है उसको ध्यान अध्ययन आदि कार्यों से निग्रह करना मनसंयम कहलाता है ॥१८॥ योगी पुरुप मोच प्राप्त करने के लिये जो जीव समासों के भेद से चौदह प्रकार के जीवों की प्रयत्नपूर्वक रचा करते हैं उसको भी उत्कृष्ट प्राणिसंयम कहते हैं ॥१६॥ बुद्धिमान् पुरुषों को कमीं का संवर करने और मोच प्राप्त करने के लिये अपना वल और वीर्य प्रगट कर ऊपर लिखे हुए प्राणी श्रीर इन्द्रिय के मेद से अनेक प्रकार के संयमीं का सदा पालन करते रहना चाहिये ॥२०॥ जो संयमी

भा ०टी ५

।रिज्ञा

मु० प्र० ॥२७८॥ सत्तपांसि च सर्वाणिगुणा ज्येष्ठाः शिवादयः ॥ २१ ॥ मत्वेतिसंयमाचारे तपसां करणे खिले । योगायन्यत्र वा कार्यं न वीर्याच्छादनंमनाक् ॥ २२ ॥ एवंपंचिवधान् जिनेन्द्रगदितानाचारभेदात्परान् । मुक्त्ये ये निपुणा भजन्ति परया भक्त्यात्रिशुद्ध्याखिलान् । हत्वाधातिरिपून्समाप्यपरमं ज्ञानं सुरैः पूजनं, तेऽन्त्यांगाञ्चनिहत्यकर्मवपुसोयान्त्येव— मुक्त्यालयम् ॥ २३ ॥ येन्येश्रीमुनिनायकाः सुरनताः शक्त्या चरन्त्युर्जितान् , एतान्पंचिवधानिवमुक्तिजनकाम् श्राचारसारान्सदा । ते भुक्त्वात्रिजगद्भवं वरसुखंसर्वार्थसिष्यादिजं राज्यं चानुसमाप्यसंयममतोगच्छिन्तिमोत्तं— क्रमात् ॥ २४ ॥ इति विदिततदर्थाः पंचधाचारसारान् । शिवसुखगितहेतून् कर्ममातंगिसंहान् । क्रगतिगृहकपाटान्

अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हैं उन्हीं के समस्त उत्कृष्ट संयम होते हैं उत्कृष्ट समस्त तपश्चरण होते हैं उत्तम गुण प्रगट होते हैं श्रीर उन्हीं को मोत्त की प्राप्ति होती है ॥२१॥ यही समक्त कर संयमों के पालन करने में समस्त तपश्चरणों के करने में वा आतापनादि योग धारण करने में अथवा और ऐसे ही कार्यों में अपनी शक्ति को कभी नहीं छिपाना चाहिये। अपने वीर्य को कभी ढकना नहीं चाहिये ॥२२॥ ये पाँचों प्रकार के आचार भगवान जिनेन्द्रदेव के कहे हुए हैं और सर्वोत्कृष्ट हैं इसिल्ये जो चरम शरीरी चतुर पुरुष मन वचन काय को शुद्ध कर परमभक्ति से मोच प्राप्त करने के लिये इन पाँचों आचारों का पालन करते हैं वे महा पुरुप घातिया कर्मरूपी शत्रुओं को नाश कर परम केवलज्ञान प्राप्त करते हैं, उस समय वे देवों के द्वारा पूजे जाते हैं श्रीर अंतमें समस्त कर्म श्रीर शरीर को नाश कर परम मोचस्थान में जा विराजमान होते हैं ॥२३॥ अनेक देव जिनको नमस्कार करते हैं ऐसे और भी अनेक मुनिराज जो अपनी शक्ति के अनुसार मोच देने वाले सर्वोत्कृष्ट इन सारभूत पाँचों आचारों का पालन करते हैं ने तीनों लोकों में उत्पन्न होने वाले सर्वार्थ सिद्धि आदि के श्रेष्ठ सुख भोगते हैं श्रेष्ठ राज्य का अनुभव करते हैं और अंतमें संयम पालन कर अनुक्रम से मोच प्राप्त करते हैं ॥२४॥ ये पाँचों त्राचार सारभूत हैं, स्वर्ग मोच के कारण हैं, कर्मरूपी हाथियों के लिये सिंह के समान हैं, कुगति रूपी घर को बंद करने के लिए कपाट के समान हैं और तीर्थंकर परमदेव भी इनका पालन करते हैं। भतएव इन पंचाचारों के अर्थ को समभने वाले पुरुपों को मोच सुख प्राप्त करने के लिये

तीर्थनाथैः निपेन्यान्, भजत शिवसुखाप्त्यैमोहशत्रु निहत्यः ॥ २४॥ नाभेयाचे जिनेशैस्त्रिभुनमहितै यैंः प्रणीताधरित्यो-माचारामुक्तिसिध्ये गणधरसिहतैस्तत्फलेनात्र लन्धः । मोचो यैः सिद्धनाथैस्त्रिवधमुनिगणैराद्या येऽत्र यत्नात् ते सर्वधर्मनाथास्त्रिजगतिगुरुवो मेप्रदुद्युः स्वभूतीः ॥ २६ ॥

> इति श्रीमृलाचारप्रदीपकाल्ये महाप्रंथे भट्टारक श्रीसकलकीर्तिविरचिते पंचाचार व्यावर्णने ज्ञानचारित्रतपो वीर्याचार वर्णनो नाम पष्ठोधिकारः।

मोहरूपी शत्रु की नाश कर इन पाँचों आचारों का पालन करना चाहिये ॥२५॥ तीनों लोकों के द्वारा पूल्य ऐसे जिन वृपभदेव आदि तीर्थंकरों ने वा जिन गणधर देवों ने मोच की सिद्धि के लिये इन पाँचों आचारों का इस लोक में निरूपण किया है तथा जिन सिद्ध भगवान ने इन पंचाचारों के फल से मोच की प्राप्ति की है और जिन आचार्य उपाध्याय साधुओं ने प्रयत्नपूर्वक इन आचारों का पालन किया है वे सब धर्म के स्वामी और तीनों लोकों के गुरु भगवान पंच परमेष्ठी मेरे लिये अपनी अपनी विभूति प्रदान करें ॥५२६॥

इस प्रकार त्र्याचार्य सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नाम के महाग्रंथ में पंचाचार के वर्णन में ज्ञान चारित्र तप वीर्याचार को निरूपण करने वाला यह छठा अधिकार समाप्त हुआ।



मा॰टी॰

## सप्तमोधिकारः।



श्रीमतस्तीर्थनाथांश्रसमाचारप्ररूपकोन् । सिद्धान्साधून्जगत्पूज्यान्गुणाव्धीन्नौमिसिद्धये ॥१॥ श्रथ यः सम्यगाचारः समानः सर्वयोगिनाम् । समजातोथवा वन्त्र्येसमाचाराख्यमेव तम् ॥२॥ एकः श्रौधिकः संगोद्वितीय पद्विभागिकः । इत्यत्र स समाचारोद्विधोक्तः श्रीजिनागमे ॥३॥ श्रौधिकोऽपिसमाचारो दशभेदोजिनाधिपैः । मतोऽनेकविधोमूलाचारेपद्विभागिकः ॥४॥ इंच्छाकारो हि मिथ्याकारस्तथाकार श्रासिका । निपेधिको किला-

## सातवां अधिकार।

में अपने कार्य की सिद्धि के लिये अंतरंग विष्हरंग विभृति से सुशोभित और समाचार नीति को प्ररूपण करने वाले तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करता हूं जगतपूज्य सिद्धों को नमस्कार करता हूँ और गुणों के समुद्र ऐसे साधुओं को नमस्कार करता हूं ॥१॥ जो समस्त मुनियों को समान रीति से पालन करने पड़े ऐसे अेष्ठ आचरणों को समाचार कहते हैं। ऐसे समाचारों को अब आगे इस अध्याय में निरूपण करते हैं ॥२॥ यह समाचार भगवान जिनेन्द्रदेव के आगम में दो प्रकार का बतलाया है। एक औषिक और दूसरा पदिविभागिक ॥३॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने औषिक समाचार के दश भेद बतलाये हैं और मूलाचार ग्रन्थों में पदिविभागिक के अनेक भेद बतलाये हैं ॥४॥ इच्छाकार, मिध्याकार, तथाकार, आसिका, निपेधिका, आपृच्छा, प्रतिपृच्छा, छंदन. सिश्मांत्रण और उपसंपद

मृ*० प्र०* 

पृच्छाप्रतिपृच्छा च छन्दनम् ॥ ४॥ सिन्नमंत्रण् एव वाथोपसंपद्योगिनामिमे । दशभेदाःसमास्त्राता चौधिकस्य समासतः ॥ ६॥ इण्टेरत्नत्रयादौवेच्छाकारः धुभकर्मणि । अपराधेऽखिलेमिध्याकारोन्नताद्यतिकमे ॥ ७॥ प्रतिश्रव-णयोगेसिद्धान्तार्थानां तथैव हि । गुहाशून्यगृहादेनिर्गमनैत्रासिकास्मृता ॥ ६॥ देवगेहगुहाद्यं तःप्रवेशे च निषेधिका । स्वकार्यारम्भनेकार्या पृच्छागुर्वादियोगिनाम् ॥ ६॥ गुरुसाधर्मिकाद्यन्यैः पूर्वं निःसृष्टवस्तुनि । पुनस्तद्प्परणे अवत्या प्रतिपृच्छा शुभप्रदो ॥ १०॥ सूरिसाधर्मिकादीनांगृहीते पुस्तकादिके । सेवनं तदिभप्रायेण यच्छंदनमेव तत् ॥ ११॥ गुरुपाध्यायसाधूनां धर्मोपकरणे शुभे । अगृहीते तदर्थं या यांचा सा सिन्नमंत्रणा ॥ १२॥ युष्माकमह मेवितिनिजेगुरुकुलेशुभे । निसर्गःस्वात्मनस्त्याग उपसम्यतसुवाक्वजा ॥१३॥ एष उक्तः समाचारोदशधौधिक आगमे ।

चे अौधिक समाचार के संचोप से दश भेद कहलाते हैं ॥५-६॥ रत्नत्रयादिक इष्ट पदार्था में वा शुभ कामों में इच्छाकार किया जाता है। वतों के अतिचारों में वा अपराध हो जाने पर मिथ्याकार किया जाता है ॥७॥ सिद्धांतशास्त्र के अर्थ सुनने पर वा ग्रहण करने पर तथाकार किया जाता है। किसी गुफा वा सने मकान में से जाते समय आसिका की जाती है ॥≈॥ किसी देव के मंदिर में वा गुफादिक में प्रवेश करते समय निषेधिका की जाती है। अपने किसी कार्य के प्रारम्भ करते समय गुरु त्रादि योगियों से त्रापट्छा की जाती है ॥६॥ किसी गुरु वा साधर्मी मुनि के पास पहले कोई वस्तु रखदी हो और फिर उसके लेने की इच्छा हो तो शुभ देने वाली प्रतिपृच्छा युक्तिपूर्वक की जाती है ॥१०॥ किसी आचार्य वा अन्य साधर्मी मुनि की पुस्तक आदि वस्तु उनकी इच्छानुसार अपने काम के लिए लेनी हो तो छंदन नाम का समाचार किया जाता है ॥११॥ आचार्य उपाध्याय वा सार् के शुभ धर्मोपकरण अपने काम के लिये लेने हों तो उसके लिये जो याचना करना है उस समय सन्निमंत्रण नाम का समाचार किया जाता है ॥१२॥ मैं आपका हूँ इस प्रकार कह कर अपने शुभ गुरुकुल में स्वभाव से अपने आत्मा को समर्पण कर देना । श्रेष्ठ वचनों को कहलाने वाला उपसंपत नाम का समाचार कहलाता है ॥१३॥ इस प्रकार जिनागम में संचोप से अौधिक समाचार के दश भेद वतलाये हैं। अब

11२८१॥

मू० प्र० ॥२८२॥ समासेन ततश्रोध्द्रं वद्त्ये पदिवमागनम् ॥ १४ ॥ त्यूर्यस्योद्गममारभ्य कृत्स्नेऽहोरात्रमंडलें । यित्रयमादिकं सर्वमाचरित निरन्तरम् ॥१४॥ त्र्याचारांगमवंयत्नोच्छमणामवहानये । समाचारो जिनैः सोऽत्र प्रोक्तः पदिवभागकः ॥१६॥
पुनयेप्रोदिताःपूर्विमिच्छाकाराद्यो दश । संदेपाद्विस्तरेणात्र वच्ये तेषांसुल्व्यण् ॥ १७ ॥ संयमज्ञानधर्मोपकरणादिकयाचने । त्र्यातापनादियोगनांत्रहणेतपसां सताम् ॥ १८ ॥ करणेपठनेंगानां सर्वत्रश्चभकर्मण् । इच्छाकारश्च कर्तव्यः
परिणामोमुमुत्तुभिः ॥ १६ ॥ त्र्यतीचारे त्रतादीनां जातेंगवाक्यमानसैः । त्रश्चभैश्चप्रमादाचौरेतन्मेदुष्कृतंकृतम् ॥ २० ॥
मिथ्यास्तुनिष्फलंसर्वकरिष्येजातुनेदशम् । त्रिशुष्ये त्यपराधस्यमिथ्याकारः सतामतः ॥ २१ ॥ सिद्धांतादिमहार्थानां
त्रवणेचोपदेशने । गुरुणाकियमाणेत्रवितथेयित्रस्वितम् ॥ २२ ॥ भवद्भिः सकलार्थं तदेवमेव न चान्यथा । इत्युक्त्वा

श्रव श्रागे पदिवभागी नाम के समाचार को कहते हैं ॥१४॥ मुनिलोग अपने संसार को नाश करने के लिये सूर्योद्य से लेकर समस्त दिन और रात में आचारांग सूत्र के अनुसार जो यत्नपूर्वक समस्त नियमों का पालन करते हैं उसको भगवान जिनेन्द्रदेव पदिवभागिक नाम का समाचार कहते. हैं ॥१५-१६॥ ऊपर औषिक समाचार के जो संचेप से दश भेद वतलाये हैं अब आगे विस्तार के साथ उन्हीं का लक्त कहते हैं ॥१७॥ संयमोपकरण ज्ञानोपकरण वा धर्मोपकरण की याचना करते समय आतापन आदि योगों को ग्रहण करते समय, किसी तपश्चरण को ग्रहण करते समय, अंगों का पठन पाठन करते समय वा अन्य समस्त शुभ कार्यों में मोच की इच्छा करने वाले मुनियों को अपने इच्छाकार रूप परिणाम रखने चाहिये ॥१८-१६॥ अशुभ मन वचन काय से, प्रमाद से वा इन्द्रियों से व्रतादिकों में अतिचार लग जाय तो यह मैंने बुरा किया वा पाप किया यह सब मिथ्या हो निष्फल हो अब मैं ऐसा पाप कभी नहीं करू गा। इस प्रकार मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक अपराध का पश्चात्राप करना सज्जनों के द्वारा मिथ्याकार कहलाता है ॥२०-२१॥ सिद्धांत आदि महा शास्त्रों के अर्थ सुनने पर अथवा गुरु के यथार्थ उपदेश देने पर यह कहना कि "आपने जो कहा है सो सब यथार्थ कहा है वह अन्यया नहीं" इस प्रकार कह कर उन शास्त्रों का सुनना तथाकार कहलाता

॥२५३॥

श्रवग्रंतिपायत्तथाकार एव सः ॥ २३ ॥ गिरिकन्द्रजीर्णोद्यानगृहापुलिनादिषु । प्रवेशसमये कार्यांग्यवधायनिषे— धिका ॥ २४ ॥ तेभ्योद्य्रादिप्रवेशेभ्योन्येभ्योनिर्गमनेसदा । विधातव्यासिका व्यंतरादिष्रीत्येविचन्तर्णेः ॥ २४ ॥ श्रातापनादियोगानांग्रहणे तपसां भुवि । करणे कायसंस्थित्येचर्यादिव्रजनेपरे ॥ २६ ॥ श्रामादिगमने चोन्याखिले श्रातापनादियोगानांग्रहणे तपसां भुवि । करणे कार्यासुशैन्यकैः ॥ २७ ॥ यिकिचिश्वमहत्कार्यं दुष्करं धर्मसम्भवम् । कार्येशुमेनिजे । सूर्यादीन् विनयेनैत्यापृच्छा कार्यासुशैन्यकैः ॥ २७ ॥ यिकिचिश्वमहत्कार्यं दुष्करं धर्मसम्भवम् । करणीयंग्रणम्यात्मगुर्वाचार्यादिकाखिलान् ॥ २८ ॥ पृष्ट्रापुनमुद्रासाधुपुच्छितिसद्भये । निजकार्यस्य तांविद्धि करणीयंग्रणम्यात्मगुर्वाचार्यादिकाखिलान् ॥ २८ ॥ पृष्ट्रापुनस्य वन्दनादिके । जैनागमपदार्थानांप्रक्नेऽन्येधर्मकर्मणि ॥ ३० ॥ प्रतिपृच्छां शुभप्रदाम् ॥ २६ ॥ पुस्तकादिगृहीतेषु विनये वन्दनादिके । जैनागमपदार्थानांप्रक्नेऽन्येधर्मकर्मणि ॥ ३० ॥

है ॥२२-२३॥ किसी पहाड़ की गुफा में, पुराने वन में, कंदरा में किसी नदी के किनारे पर प्रवेश करना हो तो उस समय जीवों का बघ न हो इसलिये मुनियों को निषेधिका करनी चाहिये। शिसही शिसही ऐसा उच्चारण करना चाहिये ॥२४॥ चतुर मुनियों को व्यंतरादिक देवों को प्रसन्न करने के लिये पर्वत की गुफा सूने मकान आदि से वाहर जाते समय असही असही ऐसा कह कर आसिका करनी चाहिये ॥२५॥ शिष्य मुनियों को आतापन आदि योग के धारण करते समय, तपश्चरण धारण करते समय, शारीर की स्थिर रखने के लिये चर्या करने को जाते समय, दूसरे गाँव को जाते समय तथा और भी अपने शुभ समस्त कार्यों के करने पर विनयपूर्वक आचार्यों से पूछना चाहिये इसी को त्रापुच्छा नाम का समाचार कहते हैं ॥२६-२७॥ यदि किसी साधु को धर्म सम्बन्धी कोई अत्यंत कठिन श्रीर बहुत बड़ा कार्य करना हो तो वह पहले अपने गुरु श्राचार्य वा घुद्ध मुनि आदि सबको पूछ लेता है तथा अपने कार्य की सिद्धि के लिये फिर भी वह साधु अन्य साधुओं को भी पूछता है इस कल्याण करने वाले समाचार को प्रतिपृच्छा कहते हैं ॥२८-२६॥ चतुर मुनि किसी आचार्य आदि से पुस्तकादि के ग्रहण करते समय, विनय करते समय, वंदना श्रादि करते समय, श्रथवा जैन शास्त्रों में कहे हुए पदार्थी के स्वरूप को पूछते समय अथवा और भी किसी शुभ कार्यों के करते समय समस्त भव्य जीवों का हित करने वाले वृपभसेन आदि गराधरों की वा आचार्य आदि की इच्छानुसार अपनी प्रवृत्ति करना अथवा

॥२५३॥

ग्रद्धा। गरद्धा

गणेशवृपभादीनांविश्वभव्यिहतात्मनाम् । दचौरिच्छानुवृत्तिर्याचर्यतेछ्न्दनं च तत् ॥ ३१ ॥ गुरुसाधर्मिकान्येपांपुस्त-कादिपरित्रहम् । धर्मोपकरणंवान्यदिच्छन्गृहीतुमात्मवान् ॥ ३२ ॥ तदानीविनयेनत्यं तेषां नत्वा पदाम्बुजान् । कुर्यात्रिमेत्रणायोगीयाचनां कार्यसिद्धये ॥ ३३ ॥ उपसम्पिज्ञनेः प्रोक्ता पंचधा विनयेसताम् । चेत्रेमार्गे तथासौरूये— दुःखेस्त्रेमहात्मनाम् ॥ ३४ ॥ प्राधूर्णकयतीनांविनयोपचार् ऊर्जितः । द्यांगित्रमर्दनैःसंस्तरासनादिनिवेदनम् ॥ ३४ ॥ द्यावासभूमिसंपुच्छापुस्तकादिसमर्पणम् । इत्यादिकरण्यदिनयोपसम्यदेव सा ॥ ३६ ॥ द्यानसंयमाद्याध्यसत्तपो— नियमादयः । यमशीलव्रताचाराः चमादिगुणराशयः ॥ ३७ ॥ यस्मिन्साम्येशुभेचेत्रेवद्धन्तेधीमतां सताम् । तस्मिन्च त्रेनिवासो यः च त्रोपसम्पदेव सा ॥ ३८ ॥ पादोष्णागतवास्तव्यमुनीनां योगधारिणाम् । तपः संयम—

उस उपकरण के स्वामी की इच्छानुसार उस उपकरण को लेना छंदन नाम का समाचार कहलाता है ||३०-३१|| यदि किसी साधु को अपने गुरु से वा अन्य साधर्मी मुनियों से कोई पुस्तक वा कोई धर्मीप-करण लेने की इच्छा हो तो लेते समय उस साधु को उन गुरु वा अन्य साधर्मी साधुओं के समीप दिनयपूर्वक जाना चाहिये उनके चरण कमलों को नमस्कार करना चाहिये और फिर अपने कार्य की सिद्धि के लिए उनसे याचना करनी चाहियेइसको निमंत्रण नाम का समाचार कहते हैं ॥३२-३३ भगवान जिनेन्द्रदेव ने सज्जन पुरुपों के लिए उपसंपत नाम का समाचार पाँच प्रकार का बतलाया है। विनय, चेत्र, मार्ग, सुखदु:ख, और सूत्र के विषय में महात्मात्रों के लिए अपनी सेवा का निवेदन करना पाँच प्रकार की उपसंपत है।।३४॥ जो मनि वाहर से आये हैं और अपने स्थान में आकर ठहरे हैं उनका उनका उत्कृष्ट विनय और उपचार करना उनके शरीर को दावना, पैरों को दावना, उनके लिए सोने तथा बैठने का आसन देना, उनके स्थान को वा उनके पुरु के स्थान को पूछना तथा उनके मार्ग को पूछना ( कहाँ से आये कहाँ जाँयगे श्रादि पूछना ) उनके लिये पुस्तक उपकरण श्रादि देना श्रादि कार्यों के करने को विनयोपसंपत् कहते हैं ॥३५-३६॥ जिस शुभ श्रीर समानशीतोष्ण चोत्र में चुद्धिमान सज्जनों के सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान, संयम, श्रेष्ठतप, यम, नियम, शील व्रत आचार त्रमा आदि अनेक गुण बढ़ते जाँय ऐसे दोव्र में निवास करना चोत्रसंपत् कहलाती है ॥३७-३८॥ जो मुनि तप और संयम को धारण करने वाले हैं और योग

11258 |

युक्तानां गमनागमनादिकैः । ३६ ॥ परस्परं सुखप्रश्ने व्रतह्यक्षानगृद्धये । यो जिनैगेदिता शास्त्रे मार्गोपसम्पदेव सा ॥ ४० ॥ उपचारोमुनीन्द्राणांनिमिनोसुखदुःखयोः । मठपुस्तकधर्मोपदेशदानादिभिः परेः ॥ ४१ ॥ युष्माकमहमत्राशुकिरिध्येनिर्विलं वचः । इत्यादिकथनंशर्मदुःखोपसम्पदेव च ॥ ४२ ॥ सूत्रोपसम्पदेकान्यार्थोपसम्पत्समाह्मया । तदा तदुभयात्रेधास्त्र्योपसम्पदित्यपि ॥ ४३ ॥ यः सूत्रपठनेयत्नःस्त्रोपसम्पद्त्र सा । अर्थादानेत्र यो यत्नः सार्थोपसम्पदूर्जिता ॥ ४४ ॥ यत्नस्तदुभययोत्रसोपसम्पद्द्यात्मिका । अधुनालचणिकिचिद्वुवेपदिवभागिनः ॥ ४४ ॥ अथकिवद्महात्राज्ञः समर्थः सकलेगुः ॥ । वीर्यधैर्यतपोयोगोत्सहार्यः संयत्। प्रशेषः ॥ ४६ ॥ स्वगुर्वादिगतंसर्वं अतंज्ञात्वापरागमम् । ज्ञातुमिच्छन्प्रणम्योचे प्रच्छतीतिनिजंगुरुम् ॥ ४७ ॥ युष्मत्पादप्रसादेन १ भवनसूरिमूर्जितम् ।

को धारण करने वाले हैं तथा वाहर से आकर अपने स्थान में ठहरे हैं अथवा अपने ही संघ के मुनि बाहर जाकर आए हैं उनके सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और वतों की वृद्धि के लिए आने जाने के समय की कुशल वार्ता पूछना परस्पर सुख का अरन करना भगवान जिनेन्द्रदेव ने अपने शास्त्रों में मार्गोप-संपत वतलाई है ॥३६-४०॥ यदि किसी मुनि पर कोई सुख वा दु:ख आपड़े तो उस समय मठ पुस्तक धर्मोपदेश वा आवश्यकतानुसार अन्य पदार्थों को (आहार औषधि आदि को) देकर उनका उपचार वा उपकार करना अथवा हम सब आपके हैं हम लोग आपके कहे हुए सब वचनों का पालन करेंगे इस प्रकार उनसे कहना सुखदु:खोपसंपत् कहलाती है ॥४१-४२॥ सत्रसंपत् के तीन मेद हैं सत्रसंपत् अर्थसंपत् और उभयसंपत्। सूत्रों के पढ़ने में प्रयत्न करना सूत्रसंपत् है। अर्थ के पढ़ने में प्रयत्न करना श्रेष्ठ अर्थसंपत् है। सूत्र और अर्थ दोनों के पढ़ने में प्रयत्न करना तदुभयसंपत् है। अब आगे पद्विभागी समाचार का थोड़ा सा लचण कहते हैं ॥४३-४५॥ जो कोई उत्तम मुनि अत्यंत बुद्धिमान् हो, समस्त गुणों से, बीर्य धैर्य तप योग और उत्साह आदि समस्त गुणों से सुशोभित हो और उसने अपने गुरु से उनके जाने हुए समस्त शास्त्र पढ़ लिये हों तथा फिर अन्य शास्त्रों के पढ़ने की उसकी इच्छा हो तो वह अपने गुरु को प्रणाम कर पूछता है कि हे प्रभो । अब मैं आपके चरणों की आज्ञानुसार किसी ऐसे उत्तम और पूज्य आचार्य के पास जाना चाहता हूँ जो समस्त आगम के ज्ञान में जिशल हों तथा

ારિકંપ્રો

भा० टी०

१ विख्यातं

सर्वागमपरिज्ञान कुशलं चापरं प्रति ॥ ४८ ॥ गन्तुमिच्छाभिशक्त्यान्यागमाध्ययनहेतवे । इतितिस्रोधवा पंच पट्वाप्टच्छाः करोति सः ॥ ४६ ॥ एवमाप्टच्छ्ययोगीन्द्रंप्रेषितोगुरुणा यितः । छात्मचतुर्थएवात्मतृतीयो वा जितेन्द्रियः ॥४०॥ द्यायवात्मद्वितीयोसोनत्याचार्यात्पाठकान् । निर्गच्छिति ततः संघादेकाकी नतुज्ञातुचित् ॥४१॥ यतः एकोगृहीतार्थोविहारोखिलसद्गुणेः । समर्थोनां द्वितीयोन्योगृहीतार्थेनसंश्रितः ॥ ४२ ॥ सामान्ययोगिनां-युन्त्यात्रैताथ्यां नापरः कित्त् । विहारस्तृतीयःसर्वेरनुज्ञातोजिनेश्वरैः ॥४३॥ सर्वोत्छ्रष्टतयाद्वादशांगपूर्वाखिलार्थवित् । सद्वीर्यपृतिसत्त्वाद्यस्व्यादिसंहननोवलो ॥ ४४ ॥ एकत्वभावनापन्नः शुद्धभावोजितेन्द्रियः । चिरप्रवृजितो धीमान्

वहाँ जाकर अपनी शक्ति के अनुसार अन्य आगमों का अध्ययन करना चाहता हूँ। इस प्रकार वह शिष्य तीन वार पाँच वार वा छइ वार पूछता है ॥४६-४६॥ इस प्रकार वह अपने गुरु से पूछता है श्रीर यदि गुरु जाने की श्राज्ञा दे देते हैं तो वह मुनि श्रन्य तीन साधुत्रों को श्रपने साथ लेकर अथवा श्रन्य दो साधुत्रों को अपने साथ लेकर अथवा कम से कम एक श्रन्य मुनि को अपने साथ लेकर अत्यंत जितेन्द्रिय वह साधु आचार्य और उपाध्यायों को नमस्कार कर तथा बुद्ध मुनियों को नमस्कार कर उस संघ से निकलता है। किसी भी मुनि को अकेले कभी नहीं निकलना चाहिये।।५०-५१।। इसका भी कारण यह है कि भगवान जिनेन्द्रदेव ने दो प्रकार का ही विहार वतलाया है एक गृहीतार्थ विहार श्रीर दसरा गृहीतार्थ के श्राश्रय होने वाला विहार । जो समर्थ मुनि हैं समस्त तत्त्वों के जानकार हैं व्यपने मार्ग का चरणानुष्ठान अच्छी तरह कर सकते हैं ऐसे मुनियों का समस्त गुणों से मुशोभित होने वाला विहार गृहीतार्थ विहार कहलाता है। यदि ऐसी सामर्थ्य न हो फिर समस्त मार्गानुष्ठान को जानने वाले किसी मुनि के साथ विहार करना चाहिये। इसको गृशीतार्थाश्रित विहार कहते हैं। यह विहार सामान्य मुनियों के लिए निरूपण किया गया है। इन दो विहारों के सिवाय तीसरा कोई भी विहार भगवान् जिनेन्द्रदेव ने नहीं वतलाया है ॥५२-५३॥ जो मुनि अत्यंत उत्कृष्ट होने के कार्ण ग्यारह अंग और चौदह पूर्व के पाठी हैं, श्रेष्ठ वीर्य श्रेष्ठ घैर्य और श्रेष्ठ शक्ति को धारण करते हैं जो पहले के तीन संहननों में से किसी एक संहनन को धारण करने वाले हैं, वलवान् हैं, जो सदा एकत्व

भा०टी०

117501

जिताशेषपरीपहः ॥ ४४ ॥ इत्याधन्यगुणमामोमुनिः समतो जिनैः । श्रुतेत्रैकिवहारीहि नाः स्वास्तद्गुणवर्जितः ॥ १६॥ भिन्नोत्सर्गादिकालेपुगमनागमनदिकम् । श्रकालेशयनंनियमुपवेशनमात्मनः ॥ १७॥ विक्षित्रयाकरणं यस्यस्वेच्छया जल्पनस्य । माभूदीदशएकाकी मे शत्रुरिप भूतले ॥ १६ ॥ गुरोः परिभवः शास्त्रव्युच्छेदे ते जडताभुवि । मिलनत्वे च तीर्थस्यविद्वलत्वंकुशीलता ॥ १६ ॥ पायर्वस्थताप्यनाचारइत्याधन्योगुणव्रजः । स्वेच्छया स्वगुणं त्यन्त्वाजायते—किवहारिणः ॥ ६० ॥ कंटकप्रत्यनीकश्चगवादिसपभूरिभिः । म्लेच्छाग्रेद्व जनिद् व्हैविसूचि क्याविपादिकैः ॥ ६१ ॥ श्राम्वेषपद्रवैचीरेरेकाकीविहरन् भुविः । प्राप्नोत्यात्मविपत्ति च द्यगदिसद्गुणैःसमा ॥ ६२ ॥ देक्षविच्यगिरवकोमन्दो—

भावना में तत्पर रहते हैं, शुद्ध भावों को धारण करते हैं जो जितन्द्रिय हैं चिरका ल के दीचित हैं ब्रद्धिमान हैं समस्त परीपहों को जीतने वाले हैं तथा और भी अन्य समस्त गुणों से दे सुशोभित हैं ऐसे मुनियों को शास्त्रों में एकविहारी ( अकेले विहार करने वाले ) होने की आज्ञा है । जो ए इन गुणों से रहित है उनकी भगवान जिनेन्द्रदेव ने एकविहारी होने की आज्ञा नहीं दी है ॥५४-५६ ॥ जो मनि भिचा के समय में वा मल मुत्रादिक के समय में गमन त्रागमन करते हैं असमय में सोते हैं वर्ष मिदनीय आसन लगा कर बैठते हैं, जो विकथायें कहते हैं और अपनी इच्छानुसार बहुत बोलते हैं ऐसे मेरे शत्रुओं को भी अकेले विहार नहीं करना चाहिये फिर भला मुनियों की तो वात ही क्या है ॥५७-५% हा अकेले विहार करने से गुरु का तिरस्कार वा उनकी निंदा होती है, अतज्ञान का विच्छेद होता है, पूर्वता या अज्ञानता बढ़ती है, जिनशासन मलिन होता है, विह्वलता तथा कुशीलता बढ़ती है, पार्श्व स्थ आदि मुनियाँ में रहने वाले अवगुण आजाते हैं और अनाचार वढ़ जाते हैं। इस प्रकार अकेले विद्वार करनेसे गुण सब चले जाते हैं और अवगुणों का समृह सब आ जाता है ॥४६-६०॥ इसके सिवाय अकेले विहार करने से आप-तियाँ भी बहुत आती हैं काँटे, शत्रु कुत्ते पशु सर्प, विच्छू , म्लेच्छ आदि दुर्जन दृष्ट आदि अनेक जीवों के द्वारा तथा विस्विका आदि रोगों के द्वारा विपादिक आहार के द्वारा तथा और भी अनेक घोर उपद्रवों के द्वारा अनेक प्रकार की आपत्तियाँ आती हैं। तथा सम्यग्दर्शनादिक श्रेष्ठ गुणों के साथ साथ अन्य गुण भी सब नष्ट हो जाते हैं ॥६१-६२॥ जो मुनि गौरव सहित है अर्थात किसी अरुद्धि आदि का

भारती

Hanull

मालस्थमिति लुक्शोनिर्धर्मः पापधीः रोजिना बाद्रगोनिजे । संवसन्निष नाशःसाद्ध-

वि

1188- 0

य, गुर्खों के समुद्र प्रवर्तक स्थविर और गणाधीश ये पाँच उत सज्जन मुनियों को कभी निवास नहीं करना चाहिये ॥६ = ६०॥ जो पंचाचार प ।न करने में तत्पर हों,

हादिसंस्कारराचार्यः स्याद्गुणार्णवः ॥ ७० ॥ धर्मोपूदेशकोधीमान् धीमतांपाठनोग्रतः । ऋंगपूर्वप्रकीर्णानांयोत्रतं-विद्धिपाठकम् ॥ ७१ ॥ चतु श्रमणसंघानांचर्यादिमार्गदेशने । प्रवृत्याद्युपकारान् यः करोति से प्रवर्तकः ॥ ७२ ॥ वालवृध्यादिशिष्याणांसन्मार्गस्योपदेशकः । यः सर्वज्ञाज्ञयायुक्त्यास्थविरःसोन्यमानितः ॥ ७३ ॥ गणस्य सर्वसंघस्य पालकः परिरक्तकः। यो नानोपायशिक्षाचे ज्ञीयोगणघरोत्रसः ॥ ७४॥ अमीषां निकटेनूनंवसतांगुणराशयः। वर्द्ध न्तेसाहचर्येणयथाव्यावायुनोर्मयः ॥ ७४॥ स्वेच्छावासविहारादिकृतामेकाकिनांभुवि । हीयन्तेसद्गुणानित्यं वद्धं नते दोषकोटयः ॥७६॥ अद्याहोपंचमेकालेमिथ्यादृग्दुष्टपूरिते । हीनसंहननानां च मुनीनां चंचलात्मनाम् ॥७०॥ द्वित्रितुर्यादिसंख्येनसमुदायेन च मकृत् । प्रोक्तोवासोविहारश्चन्युत्सर्गकरणादिकः ॥ ७८ ॥ सर्वीयतिशुभाचारो

ANALYS AN जो शिष्यों का अनुग्रह करने में कुशल हों जो दीचा शिचा आदि संस्कारों से सर्वोत्कृष्ट हों और जो गुणों के समुद्र हों उनको आचार्य कहते हैं ॥७०॥ जो सदा धर्म का उपदेश देते हों अत्यंत बुद्धिमान हों और बुद्धिमान शिष्यों के लिये जो अंग पूर्व वा प्रकीर्णक शास्त्रों के पढ़ाने में सदा तत्पर रहते हों उनको पाठक वा उपाध्याय कहते हैं ॥७१॥ जो श्रेष्ठ मुनि चारों प्रकार के मुनियों को चर्या आदि के मार्ग को दिखलाने में वा प्रवृत्ति कराने में उपकार करते हों उनको प्रवर्तक साधु कहते हैं ॥७२॥ जो मुनि सर्वज्ञदेव की आज्ञा के अनुसार युक्तिपूर्वक वालक वा वृद्ध शिष्यों को श्रेष्ठ मार्ग का उपदेश देते हैं तथा जिन्हें सब मानते हैं उनको स्थविर कहते हैं ॥७३॥ जो शिचा आदि अनेक उपायों से समस्त संघ की रचा करते हों सबका पालन करते हों उनको गण्यर कहते हैं ॥७४॥ जिस प्रकार वायु से समुद्र की लहरें बढ़ती हैं उसी प्रकार इन आचार्य आदि के समीप निवास करने से उनके सहवास से अनेक गुणों के समृह बढ़ते हैं ॥७५॥ जो मुनि अकेले ही अपनी इच्छानुसार चाहे जहाँ निवास करते हैं चाहे जहाँ विहार करते हों उनके श्रेष्ठ गुण सब नष्ट हो जाते हैं और करोड़ों दोप प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं ॥७६॥ यह पंचमकाल मिथ्यादण्टी और दुण्टों से ही भरा हुआ है। तथा इस काल में जो मुनि होते हैं वे हीन संहनन की घारण करने वाले और चंचल होते हैं। ऐसे मुनियों को इस पंचम काल में दो तीन चार आदि की संख्या के समुदाय से ही निवास करना समुदाय से ही विहार फरना श्रीर समुदाय से ही कायोत्सर्ग त्यादि करना कल्याणकारी कहा है ॥७७-७८॥ भगवान जिनेन्द्रदेव

11र्यह

大大學在學在學在大大大學在學在學在學在學在學

गुद्धिकः कुटिलाशयः । टक्न्युतोविषयासकोमायावीशिथिलोधमः ॥ ६३ ॥ त्र्यालस्यप्रसितोलुन्धोनिर्धर्मः पापधीः शिटः । स्वेन्छाचारणशीलोत्र संवेगादिगुणातिगः ॥ ६४ ॥ कुशीलः कुतिसताचारोजिनाज्ञादूरगोनिजे । संवसन्निष् गन्छे नेन्छिति , संघाटकंपरम् ॥ ६४ ॥ जिनाज्ञोन्लंधनंचैकमनवस्थास्वशासने । मिथ्यात्वाराधनंस्वात्मनाशःसाद्ध – टगादिभिः ॥ ६६ ॥ समस्तसंयमस्यात्रविराधनाधम् नि भोः । निकाचितानिपंचस्यःस्यानोन्येकविहारिणः । न तत्र कल्पते वासः सतां गुरुकुले सुवि । यत्रैतेगुणप्रध्यौ न पंचाधाराभवन्त्यहो ॥ ६५ ॥ महान्सूरिरुपाध्यायः प्रवर्तको गुणाकरः । स्थविरश्चगणाधीशः पंचाधारापराइमे ॥ ६६ ॥ पंचाचाररतःशिष्यानुप्रहे कुशलोमहान् । दीन्नाशि-

जिसको अभिमान है जो मंदबुद्धि है लोभी है, हृदय का कुटिल है, सम्यादर्शन से रहित है, विषयासक्त है, मायाचारी है, शिथिल है, नीच है, आलसी है, लंपटी है, धमहीन है, पापी है, मूख है, जो इच्छा-नुसार अपने याचरण करता है, संबेग आदि गुणों से रहित है, कशील है क़ित्सत आचरणों को पालन करने वाला है, श्रीर भगवान जिनेन्द्रदेव की श्राज्ञा से दूर रहता है, ऐसा कोई मुनि अपने गर रह जाय वा निवास करता हो तो वह अन्य किसी की भी सहायता नहीं चाहता। क्योंकि वर स्वयं शिथिल है ॥६३-६४॥ अकेले विहार करने वाले मुनि के पाँच पापों के स्थान उत्पन्न हो जाते हैं। एक तो भगवान जिनेन्द्रदेव की आज्ञा का उन्लंबन होता है, दूसरे जिन शासन में अव वस्था हो जाती हैं अर्थात् सभी मुनि अकेले विहार करने लग जाते हैं, तीसरे मिध्यात्व की चुद्धि होती है, चौथे सम्यग्दर्शनादिक गुणों के साथ साथ अपने आत्मा का ज्ञान चारित्र आदि सव गुणों का नाश हो जाता है और पाँचवें समस्त संयम की विराधना हो जाती है। इस प्रकार एक विहार्गी के पाँच पापों के स्थान उत्पन्न हो जाते हैं ॥६६-६७॥ जिस गुरुकुल में गुणों की धृद्धि के लिये महान् आचार्य उपाध्याय, गुणों के समुद्र प्रवर्तक स्थविर और गणाधीश ये पाँच उत्कृष्ट आधार के हों उस गुरुकुल सज्जन मुनियों को कभी निवास नहीं करना चाहिये ॥६८-६०॥ जो पंचाचार पालान करने में तत्पर हों,

१ —तीन मुनियों का गण और सात मुनियों का गच्छ कहलाता है।

म्॰ प्र॰ **अ** 

मृ० प्र०

त्तादिसंस्कारराचार्यः स्याद्गुणार्णवः ॥ ७० ॥ धर्मोपदेशकोधीमान् धीमतांपाठनोद्यतः । श्रंगपूर्वप्रकीर्णानांयोत्रतं-विद्धिपाठकम् ॥ ७१ ॥ चतु श्रमणसंघानांचर्यादिमार्गदेशने । प्रवृत्याच पुकारान् यः करोति स प्रवर्तकः ॥ ७२ ॥ वालवृध्यादिशिष्याणांसन्मार्गस्योपदेशकः । यः सर्वज्ञाज्ञयायुक्त्यास्थविरःसोन्यमानितः ॥ ७३॥ गणस्य सर्वसंघस्य पालकः परिरक्तकः । यो नानोपायशिक्षाचे जीयोगणघरोत्रसः ॥ ७४ ॥ अमीपां निकटेनूनंवसतांगुणराशयः । वर्द्ध न्तेसाहचर्येणयथाव्यावायुनोर्मयः ॥ ७४॥ स्वेच्छावासविहारादिकृतामेकाकिनांभुवि । हीयन्तेसद्गुणानित्यं वद्धं नते दोपकोटयः ॥७६॥ त्रयाहोपंचमेकालेमिथ्यादृग्दुष्टपूरिते । हीनसंहननानां च मुनीनां चंचलात्मनाम् ॥७०॥

द्वित्रितुर्यादिसंख्येनसमुदायेन च मकृत् । प्रोक्तोवासोविहारश्चन्युत्सर्गकरणादिक: ॥ उद ॥ सर्वोयतिशुभाचारो जो शिष्यों का अनुग्रह करने में कुशल हों जो दीचा शिचा आदि संस्कारों से सर्वोत्कृष्ट हों और जो गुगों के समुद्र हों उनको आचार्य कहते हैं ॥७०॥ जो सदा धर्म का उपदेश देते हों अत्यंत बुद्धिमान हों और बुद्धिमान शिष्यों के लिये जो अंग पूर्व वा प्रकीर्णक शास्त्रों के पढ़ाने में सदा तत्पर रहते हों उनको पाठक वा उपाध्याय कहते हैं ॥७१॥ जो श्रेष्ठ मुनि चारों प्रकार के मुनियों को चर्या त्रादि के मार्ग को दिखलाने में वा प्रवृत्ति कराने में उपकार करते हों उनकी प्रवर्तक साधु कहते हैं ॥७२॥ जो मुनि सर्वज्ञदेव की आज्ञा के अनुसार युक्तिपूर्वक वालक वा वृद्ध शिष्यों को श्रेष्ठ मार्ग का उपदेश देते हैं तथा जिन्हें सब मानते हैं उनको स्थिवर कहते हैं ॥७३॥ जो शिद्धा आदि अनेक उपायों से समस्त संघ की रचा करते हों सबका पालन करते हों उनको गण्यर कहते हैं ॥७४॥ जिस प्रकार वायु से समुद्र की लहरें बढ़ती हैं उसी प्रकार इन आचार्य आदि के समीप निवास करने से उनके सहवास से अनेक गुणों के समृह बढ़ते हैं ॥७४॥ जो मुनि अकेले ही अपनी इच्छानुसार चाहे जहाँ निवास करते हैं चाहे जहाँ विहार करते हों उनके श्रेष्ठ गुण सब नष्ट हो जाते हैं और करोड़ों दोप प्रतिदिन चढ़ते रहते हैं ॥७६॥ यह पंचमकाल मिथ्यादण्टी और दुण्टों से ही भरा हुआ है। तथा इस काल में जो मुनि होते हैं वे हीन संहनन को घारण करने वाले और चंचल होते हैं। ऐसे मुनियों को इस पंचम काल में दो तीन चार आदि की संख्या के समुदाय से ही निवास करना समुदाय से ही विहार करना श्रीर समुदाय से ही कायोत्सर्ग आदि करना कल्याणकारी कहा है ॥७७-७८॥ भगवान जिनेन्द्रदेव

**表外在京东东京在安东京的在安东京的在京东京中的** 

भा०बी०

**经过程的现在分类的现在分类的现在分类的** 

यत्याचारो जिनेक्वरैः । श्राचारगुणचिद्वृध्यौनान्ययाकार्यकोटिभिः ॥ ७६॥ यतोत्रविषमेकालेशरीरेचान्नकीटके । तिसर्गचंचले चित्तोसत्वहीनेखिले जने ॥ ५०॥ जायतैकािकनां नैविनिर्विद्येनम्प्रतािद्विकः । स्वप्तेषि न मनः शुद्धिः निष्कलंकंनदीचणम् ॥ ५१॥ विद्यायत्यिखलाः कार्याः संघाटकेन संयतैः । विद्यारिक्षितयोगाचास्तिन्निर्विच्नाय-शुद्धये ॥ ५२॥ इमां तीर्थकृतामाज्ञामुल्लंष्य ये कुमार्गगाः । स्वेच्छावासविद्यारािन्कुर्वतेद्यष्टिद्रूरगाः ॥ ५३॥ तेपामिहेव नृनंस्थाद्रक्षानचरणच्यः । कलंकता च दुस्त्याच्या द्यपमानः पदेपदे ॥ ५४॥ परलोकेसर्वज्ञाञ्चोल्लंघना-गितपापनः । श्वश्रादिदुर्गतौषोरं श्रमणं च चिरंमहन् ॥ ५४॥ इत्यपायं विदित्वात्रामुत्रचैकविद्यारिणाम् ।

ने यत्याचार ग्रन्थों में यतियों के समस्त शुभ आचार आचार गुण और आत्मा की शुद्धता की। दृद्धि के लिये कहे हैं इसलिये करोड़ों का शैं के होने पर भी अन्यथा प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिये ॥७६॥ क्यांकि यह पंचम काल विषय काल है, इसमें मनुष्यों के शरीर अन के कीड़े होते हैं, तथा उनका मन स्वभाव से ही चंचल होता है और पंचमकाल के सब ही मनुष्य शक्ति हीन होते हैं। अतएव एकाकी विहार करने वालों के बतादिक स्वप्न में भी कभी निर्विध्न नहीं पल सकते। तथा उनके मन की शुद्धि भी कभी नहीं हो सकती और न उनकी दीचा कभी निष्कलंक रह सकती है। इन सब वातों को समक्त कर मुनियों को अपने धिहार निवास वा योगधारण आदि समस्त कार्य निर्विध्न पूर्ण करने के लिये तथा उनको शुद्ध रखने के लिए संघ के साथ ही विहार आदि समस्त कार्य करने चाहिये, अकेले नहीं।। = 0 - = २।। जो कमार्गगामी इस तीर्थंकर परमदेव की आज्ञा की उल्लंघनं कर अपनी इच्छानुसार विहार वा निवास श्रादि करते हैं उनको सम्यग्दर्शन से ही रहित सममना चाहिये। ऐसे मुनियों के सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र इसी लोक में नष्ट हो जाते हैं, इसी लोक में वे कलंकित हो जाते हैं संघ के बाहर, करने योग्य हो जातें हैं और पद पद पर उनका अपमान होता है। भगवान सर्वज्ञदेव की आज्ञा को उल्लंघन करने रूप महापाप से वे लोग परलोक में भी नरकादिक दुर्गतियां में चिरकाल तक महा घोर परिश्रमण किया करते हैं ॥=३-=५॥ इस प्रकार अकेले विहार करने वाले मुनियों का इस लोक में नाश होता है और परलोक भी नष्ट होता है यही समभ कर अपने मन में भगवान जिनेन्द्रदेव की आज्ञा को ही प्रमाण मानना चाहिये और उसको प्रमाण मान कर उसका उल्लंबन कभी नहीं करना चाहिय ॥=६॥

भनुल्लंध्यांजिनेन्द्राज्ञांप्रमाणीकृतमानसे ॥ ६६॥ स्थितिस्थानिवहारादीन्समुदायेनसंयताः । कुर्बन्तुस्वगुणादीनां कृद्धये विध्नहानये ॥६०॥ गच्छतातेनयल्लव्यंकिचिद्विद्यार्थिनायदि । सचिनाचित्तिमिश्रं च द्रव्यं सत्पुस्तकादिकम् ॥६५॥ श्रान्तरालेत्र तस्यार्हः एपसूरिर्नचापरः । एवं गुणविशिष्टःस्यात्सोपि विश्वहितंकरः ॥ ६६॥ संप्रहानुप्रहाभ्यां च कुशलोधर्मप्रभावकः । सतांविष्यातकीर्तिर्जिनसूत्रार्थविशारदः ॥ ६०॥ सिक्रयाचरणाधारः षट्त्रिंशद्गुणभूपितः गम्भीरोविधरिवाद्योभ्यः समयाद्मासमोमहान् ॥ ६१॥ सौम्येन चन्द्रसादृश्यःस्वच्छाम्बुवत्प्रशान्तवान् । पंचाद्यारि जयेशूरोमिश्यात्वशत्र घातकः ॥ ६३॥ इत्याद्यन्यगुणाधारोयोत्राचोर्योजगद्धितः । श्राज्ययःप्राप्तवान्शिष्यः स विद्याप्त्येक्रमेणतम् ॥ ६३॥ श्रागच्छन्तंनिजास्थानंप्राधूर्णकं सुसंयतम् । तं वीद्यसहसासवंसमुत्तिष्ठन्तिसंयताः ॥६४॥

मुनियों को अपने गुणों की वृद्धि करने के लिये तथा विध्नों को शांत करने के लिये अपना निवास वा विहार त्रादि सब समुदाय के साथ ही करना चाहिये त्राकेले न रहना चाहिये न विहार करना चाहिये ॥=७॥ मार्ग में चलते हुए उस विद्यार्थी मुनि को पुस्तक त्रादि अचित्त वा विद्यार्थी आदि सचित्त अथवा मिले हुये पदार्थ मिले तो उसको ग्रहण करने के अधिकारी आचार्य ही होते हैं। तथा वे आचार्य भी ऐसे होने चाहिये जो समस्त जीवों का हित करने वाले हों, संग्रह (दीचा देकर अपना वनाना वा संघ वढ़ाना ) और अनुग्रह ( संस्कारों से दीचितों के गुण बढ़ाना ) करने में कुशल हो धर्म की प्रभावना करने वाले हों, सज्जनों में जिनकी कीर्ति प्रसद्धि हो, जो जिनसूत्रों के अर्थ कहने में निप्रण हों. श्रेष्ठ क्रिया और श्राचरणों के श्राधार हों, छत्तीस गुणों से विभूपित हों, समुद्र के समान गम्भीर हों परन्तु जो कभी भी जुन्य न होते हों, चमा गुण के कारण जो पृथ्वी के समान सर्वोत्कृष्ट हों, सौम्यता गुण से जो चन्द्रमा के समान हों, निर्मल जल के समान अत्यन्त शांत वा शीतल हों, पंचेन्द्रिय रूपी शत्रुओं को जीतने में जो अत्यन्त शूर वीर हों, मिध्यात्व रूपी शत्रुओं को घात करने वाले हों. तथा और भी अनेक गुणी के आधार हों, तीनों लोकों का हित करने वाले हों और जो किसी से भी नहीं जीते जा सकते हों उनको आचार्य कहते हैं। वह शिष्य अपनी विद्या की प्राप्ति के लिये श्रतक्रम से चलता हुआ ऐसे आचार्य के समीप पहुँचता है ॥८८-६३॥ उस शिष्य के वहाँ पहुँचने पर उस संघ के सब मुनि अपने स्थान में आए हुए उन अभ्यागत मुनि को देख कर अपना बात्सल्य दिख-

भारती

वात्सल्यहेतवेदचाजिनाज्ञापालनाय च । परस्परंप्रणामायद्धात्मीयकरणाय वा ॥ ६५ ॥ ततः सप्तप्रदान्गत्वा भक्त्या तत्सन्मुलं च ते । प्रकुर्वन्तियथायोग्यं धंदनांप्रतिवंदनाम् ॥ ६६ ॥ यस्यागतस्य यत्कृत्यंकृत्वां विमर्दनादितत् । रत्नत्रयपरिप्रवनंप्रतियेकुर्यु स्तपोधनाः ॥ ६७ ॥ त्र्यायातस्यत्रिरात्रेसत्परीचाकरणाय च । संघाटकः प्रदातव्योनियमाचेन स्त्रिणा ॥ ६० ॥ त्र्याग्नत्तुकारच वास्तव्याः परीचन्ते परस्परम् । त्र्यवोधायवृत्तानांयत्नेनाचरणाय च ॥ ६६ ॥ त्र्यावव्यकतनूत्सर्गस्वाध्यायकरणादिषु । भिचाकाले मलोत्सर्गसभित्यादिप्रपालने ॥ १०० ॥ विश्रान्तस्तिद्दनं स्थित्वा परीच्याचार्यमुत्तामम् । स्वास्यगमनकार्यं स विनयेन निवेदयेत् ॥ १ ॥ ततस्तस्यकुलंनामगुरुंदीचादिनानि च ।

लाने के लिये, भगवान् जिनेन्द्रदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए उनके साथ परस्पर नमस्कार करने के लिए और उनको अपना बनाने के लिये एक साथ उठ कर खड़े हो जाते हैं ।। १४-६४॥ तदनंतर वे सब मुनि भक्ति पूर्वक सात पेंड़ तक उनके सत्मुख जाते हैं तथा अपनी अपनी योग्यता के अनुसार वंदना अथवा प्रतिवंदना करते हैं ॥६६॥ फिर संव के वे सब मुनि उन आये हुए मुनि के पादमईन (पैर दावना ) आदि करने योग्य कार्य करते हैं और फिर अपना प्रेम दिखलाने के लिए रत्नत्रय की विशुद्धि पूछते हैं ॥६७॥ तदनंतर उस संघ के आचार्य आये हुये, उन मुनि की परीचा करने के लिए तीन रात तक नियम से उनकी सहायता करते हैं। रहने, चर्या करने साथ रहने आदि में सहायता करते हैं ।।६ =।। उन आये हुए मुनियों को अपने यहाँ निवास कराना चाहिये और उनके चारित्र का ज्ञान तथा परस्पर का ज्ञान करने के लिये प्रयत्नपूर्वक आचरण कराने के लिये आवश्यक करते समय. कायोत्सर्ग करते समय, स्वाध्याय करते समय, भिचा करते समय, मलपूत्र त्याग करते समय और समितियों के पालन करते समय उनकी परीचा करनी चाहिये ॥ ६६ – १००॥ वे आये हुए मुनि उस दिन ठहर कर विश्राम लेते हैं अथवा दो तीन दिन तक विश्राम करते हैं और फिर उत्तम आचार्य की परीचा कर वड़ी विनय के साथ उनसे अपने आने का प्रयोजन निवेदन करते हैं ॥१०१॥ तदनंतर वे भाचार्य आदर के साथ उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है तुम किस गुरु के शिष्य हो, दीचा

भा०ठी०

मृ० प्र० ॥२१३॥ भुतागमनकष्टाटीनगणीष्ट्रच्छतिचादरात् ॥२॥ इतिप्रक्रवरीचायौर्ययसीशुद्धमानसः । विनीत्रच्यमिधीमान् व्रतशीलापिरच्युतः ॥३॥ तदास्यसूरिणा तेन निजशक्त्यासमीहितम् । श्रुतादिपाठनंसविविधेयविधिपूर्वकम् ॥४॥ यद्यशुद्धो व्रताचाररागन्तुकस्ततोस्य च । दातव्यंगणिना छेदोपस्थापनादिकं तपः ॥ ४॥ यदीच्छति न शिष्योसौ तत्प्रायदिचनामंजसा । वर्जनीयस्ततस्तेनस्वसंघाच्छिथिलोद्रुतम् ॥६॥ व्यामोहेनाथवाचार्योऽशुद्धंगृहातितादृशम् । ततः सोपि गणी न्तंछेदार्हःस्यात्रचान्यथा ॥ ७ । एवमुक्तक्रमेणेषप्राघूर्णकउपस्थितः । गृहीतोविधिनानेनक्रयदिवं तत्तिश्चदे ॥ ६॥ सम्यग्द्व्यधरांगाद्यान् प्रतिलेख्यप्रयत्ततः । चेत्रकालविशुद्धि च भावशुद्धिश्रुताम्विकाम् ॥ ६॥

किससे ली है, दीचा लिये कितने दिन हो गये तुम्हारा श्रुतज्ञान कितना है और किस दिशा से कहाँ से आये हो । ये सब बातें आचार्य उनसे पूछते हैं ॥२॥ इस प्रकार के प्रश्नों से तथा परीचा आदि से यदि वे मुनि शुद्ध हृद्य वाले सिद्ध हो जाते हैं तथा वे मुनि विनयवान् उद्यमी बुद्धिमान् हैं व्रतशील से परिपूर्ण हैं तो वे आचार्य उनसे कह देते हैं कि तुम जो अपनी इच्छानुसार श्रुतादिका पठन पाठन करना चाहते तो वह अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक करो ॥३-४॥ यदि उस परीचा में आचार्य यह समभते हैं कि इनके वत श्राचरण श्रादि शुद्ध नहीं है तो वे श्राचार्य उनको वतों की शुद्धि के लिये छेदोपस्थापना आदि तपश्चरण करने के लिये कहते हैं ॥४॥ यदि वे आए हुये शिष्य मुनि उन आचार्यों के दिये प्रायश्चित्त को स्वीकार नहीं करते हैं तो वे आचार्य ऐसे शिथिलाचारियों को शीघ्र ही छोड़ देते हैं अपने संघ में नहीं रखते ॥६॥ यदि वे आचार्य किसी मोह वा अज्ञानता के कारण उस अशुद्ध श्राचरण वाले शिथिलाचारी को अपने संप में रख लेते हैं तो फिर वे आचार्य भी छेद नाम के प्रायिश्वत के भागी हो जाते हैं। फिर विना छेद प्रायिश्व के वे आचार्य भी शुद्ध नहीं हो सकते ॥७॥ यदि आचार्य ने विधि पूर्वक उन आए हुए मुनियों को ग्रहण कर लिया हो तो किरं उन आये हुये शिष्यों को अपनी आत्मशुद्धि के लिये नीचे लिखे अनुसार कार्य करने चाहिये ॥=॥ सबसे पहले उपकरण भादि द्रव्यों को पृथ्वी को अपने शारीर आदि को प्रतिलेखन करना चास्थि, फिर चोत्र शुद्धि काल

॥५६३॥

विधायसूरिमानम्योपचारिवनयादिभिः । शिष्येणात्रतिशुध्यासदाध्येतव्यंजिनागमम् ॥ १०॥ सुसूत्र।र्थात्मसंस्कारिशचालोभादिभिनं सः । कुर्यात्परिभवंशास्त्राणांद्रव्यादिव्यतिक्रमैः ॥ ११॥ व्यतःपरिभवान्त्रनंज्ञानस्याचार्यशिष्ययोः ।
प्रप्रीतिवु द्विनाशस्य ज्ञानावरणकर्मं च ॥ १२॥ असमाधिजिनेन्द्राज्ञोल्लंघनंद्यवनाशनम् । कलहः अतहानिक्यक्वियोगादिकं भवेत् ॥ १३ ॥ विज्ञायेत्याखिलैर्दचैः कालादिशुद्धमंजसा । कुत्वाजिनागमंनित्यमध्येतव्यंविशुद्धये ॥१४॥
मंस्तरावासकादीनामुभयोः कालयोः सदा । प्रकाशे वसता तत्र कर्तव्यंप्रतिलेखनम् ॥ १४ ॥ प्रामादिगमनेभिन्ना-

शुद्धि श्रीर भावशुद्धि धारण कर श्राचार्य श्रीर जिनवाणी माता को नमस्कार करना चाहिये। श्रीर उस शिष्य को उपचारादिक विनय के साथ मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक जिनागम का सदा अभ्यास करते रहना चाहिये ॥६-१०॥ उस शिष्य को सत्र और अर्थ के ज्ञान के लोभ से द्रव्य चेत्र श्रादि के अविनय से शास्त्रों का अविनय वा तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिये ॥११॥ क्योंकि ज्ञान का अविनय करने से आचार्य और शिष्यों में प्रेम नहीं रहता, चुद्धि का नाश हो जाता है ज्ञाना-वरण कर्म का आसव होता है, समाधि का नाश होता है, भगवान जिनेन्द्रदेव की आज्ञा का उल्लंघन होता है, सम्यग्दर्शन का नाश होता है, परस्पर गुरु शिष्यों में कलह हो जाती है, श्रुतज्ञान की हानि हो जाती है अनेक रोगादिक हो जाते हैं और इष्ट वियोग हो जाता है ॥१२-१३॥ यही सत्रक्ष कर समस्त चतुर पुरुषों को अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए काल शुद्धि आदि को धारण कर प्रतिदिन जिनागम का अभ्यास करते रहना चाहिये ॥१४॥ वहाँ पर रहते हुए उस शिष्य को प्रात:काल और संध्याकाल दोनों समय अपने संस्तर और रहने के अवकाश को प्रकाश में ही प्रतिलेखन कर लेना चाहिये। पीछी से शोध लेना और नेत्रों से देख लेना चाहिये ॥१४॥ किसी गाँव को जाते समय भिचार्थ चर्या के लिए जाते समय वा और भी समस्त शुभ कार्यों के करते समय उस आये हुए शिष्य को पहले के समान आचार्य से वा अन्य साधुओं से पूछना चाहिये। जिस प्रकार अपने गण में रह . भाव्टी०

HREBI

NET VII

दानेकार्येश्वभिक्तं । उत्तरादिसुयोगेचापृच्छाकार्यात्रपूर्ववन् ॥१६॥ वसतान्यगणतेनात्र चर्यादि तपोश्वाम् । वैयायृत्यंयथायोग्यं कर्तव्यं दशधादरात् ॥१७॥ त्रहोरात्रभवाः पन्त्वतुर्मासाव्दगोचराः । सर्वाक्रियाविधातव्यास्तेन तैयाँगिभिःसमम् ॥१६॥ यस्मिन् गच्छोतिचारोत्र जातोवाक्षायमानसैः । मिध्याकारादिभस्तत्रकार्यंतस्यविशोधनम् ॥१६॥ त्रयायिकायाविलस्त्रीणांकालेचागमने किचत् । स्थातव्यं विजने नैव मुनिनैकाकिना भुवि ॥२०॥ ताभिरार्यादियो न्त्रार्यिकायाविलस्त्रीणांकालेचागमने किचत् । स्थातव्यं विजने नैव मुनिनैकाकिना भुवि ॥२०॥ ताभिरार्यादियो निविद्धः सहालापोतिदोपकृत् । त्रकार्येण न कर्तव्योमुनिभिर्निर्भलाशयैः ॥ २१॥ एकाकिन्यार्यिकायाश्च कृतं प्रक्तं विद्धः सहालापोतिदोपकृत् । त्रकार्येण न कर्तव्योमुनिभिर्निर्भलाशयैः ॥ २१॥ एकाकिन्यार्यिकायाश्च कृतं प्रक्तं प्रस्तं विद्धः सहालापोतिदोपकृत् । ज्ञकार्येण न कर्तव्योमुनिभिर्निर्भलाशयैः ॥ २१॥ एकाकिन्यार्यिकायाश्च कृतं प्रक्तं विद्याः सुसूत्रजम् । मुनिनैकाकिना जातु कथनीयं न शुद्धये ॥ २२॥ गिणिनीमत्रतः कृत्वा यदि प्रश्नं करोतिसा । सुसूत्रजम् । मुनिनैकाकिना जातु कथनीयं न शुद्धये ॥ २२॥ गिणिनीमत्रतः कथ्योन्त्रम् । कथालापादिकं कुर्यातस्येदं तदास्याः कथयेन्त्नं तदर्थसंयमीरफुटम् ॥ २३॥ तक्णोयदिसद्योगीतकण्यापिकयासमम् । कथालापादिकं कुर्यातस्येदं

कर आचार्य आदि से पूछ कर कार्य करता था उसी प्रकार परगण में रहते हुए भी आचार्य आदि से पूछ कर ही सब काम करना चाहिये ॥१६॥ दूसरे के गण में रहते हुए भी उस शिष्य मुनि को आचार्य तपस्त्री आदि दश प्रकार के मुनियों का वैयावृत्य यथायोग्य रीति से आदर के साथ करते रहना चाहिये ॥१७॥ उस समय आए हुए शिष्य को उस संघ के मुनियों के साथ ही देवसिक रात्रिक पाचिक चातुर्मासिक वा वार्षिक प्रतिक्रमण आलोचना आदि समस्त क्रियाएं करनी चाहिये ॥१८॥ जिस गण वा गच्छ में अतिचार लगा हो उसको मन वचन काय से होने वाले मिथ्याकारादिक के द्वारा उसी गण वा गच्छ में शुद्ध करना चाहिये ॥१६॥ अर्जिका आदि समस्त स्त्रियाँ यदि आने के समय भी आवें तो भी निर्जन स्थान में अकेले मुनि को कभी नहीं ठहरना चाहिये ॥२०॥ उन अर्जिका श्रादि स्त्रियों के साथ वातचीत करना भी श्रनेक दोष उत्पन्न करने वाला है। श्रतएव निर्मल हृदय को धारण करने वाले मुनियों को विना काम के उनके साथ कभी गातचीत नहीं करनी चाहिये ॥२१॥ यदि कोई अकेली अर्जिका अकेले मुनि से शास्त्र के भी प्रश्न करे तो उन अकेले गुनि को अपनी शुद्धि बनाये रखने के लिए कभी उसका उत्तर नहीं देना चाहिये ॥२२॥ यदि वह अर्जिका अपनी गणिनी को ( गुरागी को ) आगे कर कोई प्रश्न करे तो उन अकेले संयमी मुनि को उस सूत्र का अर्थ समभा देना चाहिये वा प्रश्न का उत्तर दे देना चाहिये ॥२३॥ यदि कोई तरुण श्रेष्ठ मुनि किसी तरुणी

11न्ह्या

लऊर्जितः । सल्लेखनातथैवोत्तमार्थकालद्दमेपराः ॥ ३८ ॥ चत्वारः उत्तमाः कालाः परमार्थविधायिनः । विराधिता निजास्तेनगुणिरक्ते नस्रिणा ॥ ३८ ॥ वहुनोक्ते न किं साध्यये च्छाचार्यस्यसाखिला । कर्तव्या वसतातत्रतेन पुण्याकरोचिता ॥ ४० ॥ सुश्रूषावंदनाभन्त्यनुकूलाचरणादिभिः । एष्प्विविधः कार्यस्तच्छिष्ट्यापरयोगिभिः ॥ ४१ ॥ अयमेवसमाचारो यथाख्यातस्तपिस्वनाम् । तथैवसंयतीनां च यथायोग्यंविचच्ग्णैः ॥ ४२ ॥ अहोरात्रेखिलो मुक्त्यै – विद्ययोहितकारकः । वृत्तमूलादिसद्योगरहितोजिनभाषितः ॥ ४३ ॥ परस्परानुकूलाः सदान्योन्यरच्रणोद्यताः । लज्जामर्यादसंयुक्तामायारागादिदूरगाः ॥ ४४ ॥ भाचारादिसुशास्त्राणां पठनेपरिवर्तने । तदर्थकथनेविश्वानुप्रेचा गुणचिन्तने ॥ ४५॥ सारार्थश्रवणेशुद्धध्यानेसंयमपालने । तपोविनयसद्योगेसदाकृतमहोद्यमाः ॥४६॥ मलजल्लविलप्तांगा

गण्योपण काल, उत्तम आत्मसंस्कार काल, सल्लेखना काल, और उत्तमार्थ काल इन परमार्थ को सिद्ध करने वाले चारों उत्तम कालों की विराधना करता है। गुणरहित आचार्य इन सबका नाश कर देता है ॥३७-३६॥ बहुत कहने से क्या लाभ थोड़े से में इतना समभ लेना चाहिये कि वहाँ रहते हुए उस शिष्य को पुरुष को बढ़ाने वाली और उचित ऐसी आचार्य की जो जो इच्छाएं हैं वे सब करनी चाहिये ॥४०॥ उन बाहर से आए हुए शिष्यों को तथा अन्य योगियों को अपनी अपनी भक्ति के श्रनुसार श्राचरणादि कर के श्राचार्य की सुश्रूपा श्रीर वंदना करनी चाहिये ॥४१॥ यह जो समाचार मुनियों के लिए कहा है उसी प्रकार चतुर पुरुषों ने अर्जिकाओं के लिये भी यथायोग्य रीति से यही समाचार वतलाया है ॥४२॥ अर्जिकाओं को मोच प्राप्त करने के लिये हित करने वाला यही समाचार दिन रात करना चाहिये। इस के नीचे योग धारण करना आदि कठिन योग अर्जिकाओं को नहीं करने चाहिये ऐता भगवान जिनेन्द्रदेव ने कहा है ॥४३॥ अर्जिकाओं को परस्पर एक दूसरे के अनुकूल रहना चाहिये, परस्पर एक द्सरे की रचा करने में तत्पर रहना चाहिये, लज्जा और मर्यादा के साथ रहना चाहिये, मायाचारी लोभ राग अदि से अलग रहना चाहिये, आचारादिक शास्त्रों के पढ़ने में, पाठ करने में, उसके अर्थ कहने में, समस्त अनुप्रेचाओं के तथा गुणों के चितवन करने में उन शास्त्रों के श्रेष्ठ अर्थ सुनने में, शुद्ध ध्यान में, संयम के पालन करने में, तप और विनय के करने में और योग

ा० हो।

**新班班班班班班班班班** 

150---

वपुसंस्कारवर्जिताः । विक्रियातिगवस्त्रेवृ ताः शान्ताचलासनाः ॥ ४७ ॥ संवेगतत्पराद्वाःधर्मध्यानपरायणाः । कुलकीर्तिजिनेन्द्राज्ञारचणोग्यतमानसाः ॥ ४८ ॥ दुर्बलीकृतसर्वा गास्तपसासकलार्थिकाः । द्वि ज्यादिगणनायुक्ता निवसन्तिशुभाशयाः ॥ ४६ ॥ असंयतज्ञनातीतेगृहस्थपशुवर्जिते । एकान्तस्थेगृहेगृढेमलोत्सर्गार्हे भूयुते ॥ ४० ॥ निवसन्तिशुभाशयाः ॥ ४६ ॥ असंयतज्ञनातीतेगृहस्थपशुवर्जिते । एकान्तस्थेगृहेगृढेमलोत्सर्गार्हे भूयुते ॥ ४० ॥ स्वकार्यमन्तरेणैव जातु गच्छन्ति नार्थिकाः । गृहस्थनिलवं वा कुर्लिग्यन्तंसंयताश्रमम् ॥ ४१ ॥ अवक्यंगमनेकार्ये सितिमचादिगोचरे । सिद्धान्तार्थादिगुच्छादौप्रायश्चितादियाचने ॥ ४२ ॥ आपृच्छ नार्शिनी नत्वा संघाठकेनतद्गृहे ।

धारण करने में सदा महा उद्यम करते रहना चाहिये ॥४४-४६॥ यदि उनके शरीर पर पसीना आ गया हो वा उस पसीना पर धूल जम गई हो वा अन्य किसी अंग का नाक कान आदि का मल लगा हो तो कोई हानि नहीं परन्तु उन अर्जिकाओं को अपने शरीर का संस्कार नहीं करना चाहिये, जिनसे विकार उत्पन्न न हों ऐसे वस्त्रों से अपना शरीर ढकना चाहिये शांत और अचल आसन से बैठना चाहिये, संसार से भयभीत रहनेरूप संवेग में सदा तत्पर रहना चाहिये, चतुरता से रहना चाहिये, धर्मध्यान में लीन रहना चाहिये, अपने मन में कुल, कीर्ति, और भगवान जिनेन्द्रदेव की आज्ञा की रचा करने में सदा तत्पर रहना चाहिए, उनको इतना तपश्चरण करना चाहिये जिससे उनका शरीर भी दुर्वल हो जाय। उन अर्जिकाओं को दो तीन वा अधिक दश बीस आदि अर्जिकाओं के साथ रहना चाहिये अर्थात् तीन से कम नहीं रहना चाहिये। इस प्रकार अपने हृदय को शुद्ध कर उन अर्जिकाओं को निवास करना चाहिये ॥४७-४६॥ उन अर्जिकाओं को ऐसे एकाँत और गूढ़ वा छिपे हुए घर में रहना चाहिये जो असंयमी लोगों से दूर हो गृहस्थ और पशुओं के स्थान से दूर हो और मलमूत्र के लिये योग्य स्थान की लहाँ व्यवस्था हो ॥५०॥ अर्जिकाओं को विना अपने काम के न तो गृहस्थों के घर जाना चाहिये न किसी कुलिंगिनी के घर जाना चाहिये और न मुनियों के आश्रम में कभी जाना चाहिये ॥५१॥ भिचा लेने के लिये किसी शास्त्र के अर्थ आदि की पूछने के लिये वा प्रायश्चित्त लेने के लिए जाना आवश्यक हो तो अपनी आचार्याणी को पूछ कर उनकी नमस्कार कर दो चार अजिकाओं के साथ ही जाना चाहिये, सो भी धर्म कार्य के लिये ही जाना चाहिये, अन्य

133,511

गन्तव्यमार्थिकाभिश्चधर्मकार्यायनान्यथा ॥ ४३ ॥ या हो निरंकुशा नार्यो भ्रमन्तिस्वेच्छ्यामुवि । गृहियत्याश्रमाद्री क तासांशीलंशुनािक्तया ॥ ४४ ॥ यतोयथात्रसिद्धाननंभोक्तुं सुखेनशक्त्यते । तथाचास्वामिकांनारीस्वाश्रमस्वय—मागताम् ॥ ४४ ॥ यतो जोतु न विद्येतकचित्काले निजेच्छ्या । एकािकन्यार्थिकायाश्चिवहारोगमनािद्कः ॥४६॥ संयता वा गृहस्थानामार्थिकाणां च मन्दिरम् । कलंकशंकया जातुविनाकार्य न यान्तिभोः ॥४७॥ यतो रंडासमा ये त्र वानवस्थवृपोपमाः । स्त्रीवृन्दसंकुलंरागािद्दिगेहमटिन्त च ॥ ४८ ॥ निर्विकारंिद्यरंचितंकस्त्रीश्रंगारदर्शनात्। प्रकाष्ट्रयं न नत्रयेतिकतेषांकुटिलचेतसाम् ॥ ४६ ॥ स्तपनंरोदनंश्रेष्ठान्नािद्धपाकिनवर्तनम् । सत्सूत्रकरणंगीतगानंवािदत्र—

किसी काम के लिए कभी नहीं जाना चाहिये ॥५२-५३॥ जो निरंकुश स्त्रियाँ श्रपनी इच्छानुसार गृहस्थों के घर वा मुनियों के आश्रम में घूमती फिरती हैं उनका शील और उनकी शुभ कियाएं कभी नहीं फल सकती ॥५४॥ जिस प्रकार पकाया हुआ भात आसानी से खाया जा सकता है उसी प्रकार विना स्वामी की स्त्री यदि स्वयं अपने आश्रम में वा घर में आजाय तो वह आसानी से भोगी जा सकती है ॥५५॥ इसलिये अकेली अर्जिका को अपनी इच्छानुसार किसी भी समय में विहार और गमन त्रादि कभी नहीं करना चाहिये ॥५६॥ इसी प्रकार संयमी मुनियों को भी कलंक के डर से विना काम के न तो गृहस्थों के घर जाना चाहिये और न अर्जिकाओं के आश्रम में ही कभी जाना चाहिये ॥५७॥ क्योंकि जो साधु रागपूर्व क स्त्रियों के समृह से भरे हुए घरों में घूमते रहते हैं उन्हें जंगली बैलों के समान समभना चाहिये। इसी प्रकार घर घर घूमने वाली अजिकाओं को भी रंडाओं के समान समभना चाहिये ॥४८॥ जो साधु विना काम के घर घर फिरते हैं उनका चित्त स्त्रियों के शृंगार देखने से विकार रहित और स्थिर कभी नहीं रह सकता तथा कुटिल हृदय की धारण करने वाले उन साधुत्रों का व्रक्षचर्य भी अवश्य नष्ट हो जाता है ॥४६॥ श्रेष्ठ अर्जिकाओं को दूसरे के घर जाकर स्नान नहीं करना चाहिये, रोना नहीं चाहिये, श्रेष्ठ अन्न पान के बनाने का काम वा पकाने का काम नहीं करना चाहिये, सत नहीं कातना चाहिये, गीत नहीं गाना चाहिये वाजे नहीं बजाना चाहिये, श्रांस मिस श्रादि छहीं प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिये, किसी के स्नेह वा लोगादिक के कारण भी

1.3007

वादनम् ॥ ६० ॥ षड्विधारम्भकर्माणि पदप्रकालनादिकान् । संयतानां च वालानां स्नेहलोभादिकारणैः ॥ ६१ ॥ दुर्गोष्ठीविकयादीनिहीत्याद्याञ्चपराक्रियाः । परगेहं गता जातु न कुर्यु रार्थिकाःशुभाः ॥ ६२ ॥ तिस्रःपंचाथवा सप्तस्थिवरान्तिरतासुवि । अन्योन्यरक्तणोद्युक्ताःशुद्धाहारगवेषिकाः ॥ ६३ ॥ पर्यटन्तिप्रयत्नेनिभक्तियेगृहपंक्तिषु । वा अजन्तिसुनीन्द्राणां वंदनायेव ज्ञान्तिकाः ॥ ६४ ॥ पंचषद्सप्तहस्तान्तमन्तरालेमहीतलम् । सूरिपाठकसाधूनां भिक्तपूर्षकमिन्तिः ॥ ६४ ॥ मूर्ष्नागवासनेनेवप्रणामंकुर्वतेन्वहम् । विनयेयोग्यकाले वा श्रुतार्थश्रवणादिके ॥६६॥ एययुक्तःसमाचारः समासेन तपस्विनाम् । बहुभेदोवुधेक्वां योवस्तरेणिजनागमात् ॥ ६७ ॥ विश्वंसर्वगुणाकरंशिवकरं घेमंमया वर्णितं, द्याचारं च चरन्तियेत्रनिपुणाः सद्योगिनोचार्यिकाः । तेतादिव्यसुखंजगत्त्रयभुवं,भुक्त्वापुनःसंयम,

किसी संयमी वा बालक के पादप्रचालन (पैर धोना ) आदि कार्य नहीं करने चाहिये, शृंगारादिक की कथाएं वा विकथाएं वा और भी ऐसी ही ऐसी हीन क्रियाएं कभी नहीं करनी चाहिये ॥६०-६२॥ वे अर्जिकाएं शुद्ध आहार इंड़ने के लिये जब भिन्ना के लिए जाती है तब तीन पाँच या सात वृद्ध अर्जिकाओं के वीच में चलती हैं अर्थात् कुछ अर्जिकाएं आगे पीछे कुछ अंतर से रहती हैं उस समय में भी वे सब एक दूसरे की रत्ता करने में तत्पर रहती हैं। इस प्रकार वे अर्जिकाएं प्रयत्न पूर्वक पंक्तिवद्ध घरों में भिचा के लिए जाती हैं। अथवा मुनियों की वंदना के लिए भी वे इसी प्रकार जाती हैं ॥६३-६४॥ वे अर्जिकाएं प्रतिदिन वंदना करने के लिये वा शास्त्रों के अर्थ को सुनने आदि के लिए योग्य समय पर जब मुनियों के पास जाती हैं तब वे आचार्य से पाँच हाथ दूर उपाध्याय से छ: हाथ द्र और साधुओं से सात हाथ द्र गवासन से बैठ कर मस्तक भुका कर उनको भक्ति पूर्वक नमस्कार करती हैं ॥६५-६६॥ इस प्रकार अत्यन्त संचेप से मुनियों का समाचार बतलाया बुद्धिमानों को इसके विस्तार पूर्वक वहुत से भेद जिनागम से जान लेना चाहिये ॥६७॥ यह समाचार जो मैंने वतलाया हैं वह सब समस्त गुणों की खानि है और मोच प्राप्त कराने वाला है। जो चतुर और उद्योगी मुनि वा अर्जिकाए' इन समाचारों का पालन करते हैं वे मुनि वा अर्जिकाए' पहले तो तीनों लोकों में उत्पन्न होने वाले दिन्य सुखों का अनुभव करते हैं और फिर संयम धारण कर अनुक्रम से केवल श्रेष्ठ तपश्चरण से

1130811

**医死死死死死** 

मु॰ प्र॰ ॥३०२॥ मासागानु च केवलं सुतप्तायान्त्येवमोद्धंक्षमात् ॥ ६८ ॥ असमगुणिनिधानं नाकनिर्वाणहेतुं, जिनवरमुखजातं धारितं मर्वशक्त्या । गणधरमुनिवृन्देमुं क्तिकामाः प्रयत्नात्, चरतिशावसुखाप्त्ये कृत्तनमाचारसारम् ॥ ६६ ॥ इति श्रीमूलाचारप्रदीपकाख्येमहायंथे भट्टारक श्रीसकलकीर्तिविरचितेसमाचारवर्णनो नाम सप्तमोऽधिकारः ।

ही मोच पद प्राप्त करते हैं ॥१६=॥ ये समस्त समाचार अनुपम गुणों के निवान हैं स्वर्ग मोच के कारण हैं, म गवान जिनेन्द्रदेव के मुख से प्रगट हुए हैं, और गणवर देव वा मुनियों के समूह ही अपनी शक्ति के अनुसार इनको धारण करते हैं। इसलिये मोच की इच्छा करने वाले मुनियों को वा अर्जिकाओं को मोच सुख प्राप्त करने के लिये प्रयत्नपूर्वक इन समस्त सारभूत समाचारों का पालन करना चाहिये ॥१६६॥

इम प्रकार श्राचार्य श्री मकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नामके महाग्रंथ में समाचारों को वर्णन करने वाला यह सातवां अधिकार समाप्त हुआ।



भारदी०

## अष्टमोधिकारः ।



त्रैलोक्यतिलकान्सर्वान् जगन्मंगलकारिणः। लोकोत्तमान्शरण्यांश्चाईतःसिद्धान्नमाम्यहम्॥१॥दशघाशुद्धिन्मापन्नास्त्रिजगच्छद्धिदायिनः। सूरश्चिपाठकान्साधून्मंगलादिकरान्स्तुचे ॥२॥श्रीजिनेन्द्रमुलोत्पन्नांवाग्देवीसुवना-म्बिकाम्। विक्वशुद्धिकरांचित्तोस्थापयाम्यर्थसिद्धये ॥३॥ इत्यर्हत्सिद्धगुर्वादीन्नत्वामांगल्यहेतवे । अनगारमहर्षीणा

## आठवां अधिकार।

जो अरहंत वा सिद्ध भगवान तीनों लोकों के तिलक हैं तीनों लोकों में मंगल करने वाले हैं तीनों लोकों में उत्तम हैं और तीनों लोकों में शरण भूत हैं ऐसे समस्त अरहंत और सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूं ॥१॥ जो आचार्य उपाध्याय साधु दश प्रकार की शुद्धि को प्राप्त हुए हैं तीनों लोकों को शुद्ध करने वाले हैं और, तीनों लोकों में मंगल करने वाले हैं ऐसे समस्त आचार्य उपाध्याय और साधुओं की में स्तुति करता हूँ ॥२॥ जो सरस्वती देवी भगवान जिनेन्द्रदेव के ग्रुख से प्रगट हुई हैं जो तीनों लोकों की माता है, और समस्त भव्य जीवों को शुद्ध करने वाली है ऐसी सरस्वती देवी को में अपने अर्थ की सिद्धि के लिये अपने हृदय में स्थापन करता हूँ ॥३॥ इस प्रकार में अपनी मंगल कामना के लिए अरहंत सिद्ध और गुरुओं को नमस्कार करता हूं और फिर इन्द्र नागेन्द्र चक्रवर्ती

भिन्द्रनागेन्द्रचिक्तभिः ॥४॥ भव्यैवैयाच्येसंसेव्यपादाक्जानांहिताप्तये। वद्याम्यहमनागारभावनायंथमुत्तामम् ॥ ४॥ श्रुतेनयेनभव्यौयामहापापकलंकिताः। श्रुगिननाकनकानीवशुध्यन्तिश्रद्धयाभृशम् ॥६॥ यदाचरणयोगेनहत्वाकर्मकदम्व-कम्। यान्तिधीराहिनिर्वाणंतस्य कावर्णनापरा॥ ७॥ लिंगसद्भूतशुद्धांवसितकाशुद्धिरूर्जिता । विहारशुद्धिसंज्ञा-थभिन्नाज्ञानसमाह्नये॥ ८॥ शुद्धिरूज्मननाम्नी वाक्तपः ध्यानाख्यशुद्धयः। हमां दृशिविधाः प्रोक्ताः शुद्धयोत्र महात्मनाम् ॥ ६॥ विद्यात्सभुरणसादृश्यं जीवितं धनयौवनम् । स्वजनादिकमन्यद्वाः ज्ञात्वाहत्वाजगद्विषम् ॥ १०॥ तद्गतंमोहमात्मद्वीर्धरिर्यद्वार्थतेमुदा । विशुद्धं जिन्तिंगं सा लिंगशुद्धःसुयोगनाम् ॥ ११॥ प्रस्वेदलग्नसर्वां गमलाः कर्ममलानिगाः। तीव्रशीतोष्णतापादिदग्धवृत्तीपमाविदः ॥ १२॥ निर्विष्णाः कामभौगादौ वपुःसंस्कारदूरगाः।

त्यौर समस्त भव्य जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं चंदना करते हैं स्वीर सेवा करते हैं ऐसे महा ऋपि महा मुनियों का हित करने के लिए मुनियों की भावनाओं को निरूपण करने वाला उत्तम ग्रन्थ ( अध्याय ) निरूपण करता हूँ ॥४-५॥ जिस प्रकार अग्नि से सोना शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार श्रद्धा पूर्वक इस ग्रन्थ के सुनने मात्र से महा पाप से कलंकित हुए समस्त भव्य जीव शुद्ध हो जाते हैं ।।६।। जिन भावनाओं के आचरण करने से धीर वीर मुनि अपने समस्त कर्मों के समूह को नाश कर मोच प्राप्त कर लेते हैं उन भावनाओं की प्रशंसा भला क्या करनी चाहिये ॥७॥ लिंगशुद्धि, श्रेष्ठ व्रतशुद्धि, वसतिकाशुद्धि, उत्तमविहारशुद्धि, भिनाशुद्धि, ज्ञानशुद्धि, उन्मनशुद्धि, वचनशुद्धि, तपशुद्धि, श्रीर ध्यानशुद्धि । इस प्रकार मुनियों के लिये ये दश शुद्धियाँ कही गई हैं ।। द−६॥ यह धन, जीवन, यौवन, कुटम्बी लोग तथा और भी यह समस्त संसार विजली की चमक के समान चलामंगुर है यही समभ कर और इस जगतरूपी शत्रु को मार कर जो आत्मा को जानने वाले धीर वीर पुरुप प्रसन्न होकर उस धन यौवन आदि से मोह का त्याग कर देते हैं और विशुद्ध जिनलिंग धारण कर लेते हैं वह मुनियों की लिंगशुद्धि कहलाती है ॥१०-११॥ जिन मुनियों के समस्त शरीर पर पसीने का वा पसीने में मिली हुई धूलि का मल लगा हुआ है, परन्तु जो कर्म मल से सर्वथा दूर रहते हैं, जो अत्यन्त चतुर हैं अत्यन्त तीव शीत वा उण्णता के संताप से जले हुए धन के समान हो रहे हैं, जो काम और भोग

भावती

सङ्ख्या मृ*ं* प्र० दिगम्बरधरा धीराः कृत्स्नसंगपरान्सुलाः ॥ १३ ॥ जन्मसृत्युजरोद्विम्नाभवास्थिपातभीरवः । निर्विकारमनोनेत्रसुलाः सित्यच्छिकांकिताः ॥ १४ ॥ लिंगशुद्धिविधायोचेः प्रवर्तन्तेमहर्षयः । निर्ममा निरहंकाराधर्मशुक्लपरायणाः ॥१४॥ अंगपूर्वासतः पूर्णस्वान्तः कर्ममलापहम् । जगच्छुद्धिकरं धर्मतीर्थं तीर्थकृतांपरम् ॥ १६ ॥ भावयन्ति त्रिशुष्याते भवाग्निदाहशान्तये । अस्मान्नान्यद्धितं श्रेष्ठं मत्वेतित्रिजगत्यिष ॥ १७ ॥ द्विषड्भेदेमहाघोरे तपस्युत्साहकारिणः । पंचान्तरामिजेच्छायाः सर्वदानिमहोद्यताः ॥ १८ ॥ त्रमादिलंबगौःसाध्यं दशभिर्धममुत्तमः । चारित्राचरणेः शुध्दैनिष्ठमादाञ्चरन्ति च ॥ १६ ॥ इत्याद्ये निमलेवन्यः शुद्धाचारान् भजन्ति ये । लिंगशुद्धिर्मतातेषांधृतार्हिल्लग-

से सदा विरक्त रहते हैं, अपने शरीर का संस्कार कभी नहीं करते, जिन्होंने दिगम्बर मुद्रा धारण कर रक्ली है जो धीर वीर हैं समस्त परिग्रह से रहित हैं, जन्म मरण और बुढ़ापे से जो अत्यन्त दुःखी हैं, जो संसाररूपी समुद्र में पड़ने से बहुत डरते हैं, जिनके नेत्र मन और मुख में कभी विकार उत्पन्न नहीं होता जो श्रेष्ठ पीछी धारण करते हैं, जो महा ऋषि हैं जो लिंगशुद्धि को धारण कर ही सदा अपनी प्रष्टित करते हैं, जो मोह रहित हैं, ऋहंकार रहित हैं, जो धर्मध्यान वा शुक्लध्यान में सदा लीन रहते हैं, जो संसाररूपी अग्नि के दाह को शांत करने के लिए मन वचन काम की शुद्धता पूर्वक ग्यारह अंग श्रीर चौदह पूर्व रूपी अमृत से भरे हुए, अपने अंतः करण के कर्ममल को दूर करने वाले तीनों लोकों को शुद्ध करने वाले और सर्वोत्कृष्ट ऐसे तीर्थंकरों के धर्म तीर्थ को ही जो सदा चितवन करते रहते हैं, इस तपश्चरण से बढ़ कर तीनों लोकों में अौर कोई श्रेष्ठ हित करने वाला नहीं है यही समभ कर जो वारह प्रकार के महा घोर तपश्चरण के करने में सदा उत्साह करते रहते हैं, जो पंचेन्द्रियों के सुख में उत्पन्न हुई इच्छा का निरोध करने में सदा उद्यत रहते हैं और जो प्रमाद रहित होकर शुद्ध चारित्राचरण को पालन कर तथा उत्तम त्रमा आदि दश प्रकार के उत्तम धर्मी को धारण कर सर्वोत्तम धर्म का पालन करते हैं। ऐसे भगवान अरहतदेव के लिंग को ( निर्प्रंथ अवस्था को ) धारण करने वाले महा मनि ऊपर लिखे अनुसार निर्मल उपायों से अपने शुद्ध आचरणों को पालन करते हैं उनके ही लिंगशुद्धि

॥३०५॥

**英语处在外班的** 

योगिनाम् ॥ २०॥ ऋष्टप्रवचनाख्याभिर्माष्ट्रिभर्यतिमातृभिः । त्रिशुण्या सार्ष्वभादायमहात्रतानि पंच च ॥ २१॥ यत्नेन प्रतिपाल्यन्ते यत्ररागातिगेवुधः । अप्रमत्तैः सदामुक्त्येव्रतशुद्धिः स्पृतात्रसा ॥ २२॥ समस्तप्रंथनिमुक्ता— स्त्रिरत्नप्रंथभूपिताः त्यक्तदेहप्रतीकाराःसर्वारम्भविवर्जिताः ॥ २३॥ मौनव्रतधराःसत्यधर्मसूचनतत्पराः । ऋद्त्तं रुणमात्रं न गृह्वन्ति शीलमंडिताः ॥ २४॥ वालाञ्रकोटिमात्रं शामण्यायोग्यंपित्रहम् । स्वप्नेपि जातुनेच्छन्ति सन्तोपिणोदिगम्बराः ॥ २४॥ काये वा तत्प्रतीकारे ममतां जातु कुर्वते । न निस्पृहा य यथाजातस्त्पालंकृत— विग्रहाः ॥ २६॥ यत्रारण्येश्मशाने वा रिवरस्तं प्रयातिभोः । तत्रवाप्रतिवद्धास्ते वसन्तिव्रतशुद्धये ॥ २७॥

मानी गई है ॥१२-२०॥ रागद्वेष रहित प्रमाद रहित जो बुद्धिमान् मुनि मोच प्राप्त करने के लिये मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक मुनियों की माता के समान अब्ट प्रवचन मात्काओं के साथ साथ ( पाँच समिति और तीन गुप्तियों के साथ साथ ) पंच महा त्रतों को धारण करते हैं और फिर प्रयत्न पूर्विक उनका पालन करते हैं उनके ही व्रतशुद्धि श्राचार्यों ने वतलाई है ॥२१-२२॥ जो मुंनि समस्त परिग्रहों से रिंत हैं, किंतु रत्नत्रय रूपी परिग्रह से सुशोभित हैं, जो अपने शरीर का प्रतिकार कभी नहीं करते, जो समस्त आरम्भों से रहित हैं, सदा मौनवत धारण करते हैं, जो सत्यधर्म का उपदेश देने में सदा तत्पर रहते हैं जो विना दिया हुआ तृणमात्र भी कभी ग्रहण नहीं करते और जो शीलों से सदा सुशोभित रहते हैं जो मुनियों के अयोग्य वाल के अग्रभाग के करोड़ वें भाग के समान परिग्रह को धारण करने की स्वप्न में भी कभी इच्छा नहीं करते, जो अत्यन्त संतीपी हैं दिगम्बर अवस्था की धारण करते हैं जो अपना निस्पृहत्व गुण धारण करने के लिए शरीर में वा शरीर की स्थिरता के कारणों में कभी भी मोह वा ममता नहीं करते और जो उत्पन्न हुए बालक के समान निर्विकार दिगम्बर शरीर को धारण करते हैं। जो मुनि अपने वर्तों को शुद्ध रखने के लिये जिस वन में वा जिस रमशान में सर्थ अस्त हो जाता है वहीं पर त्रिना किसी के रोके निवास कर लेते हैं। इस प्रकार जो सर्वथा निर्मल माचरणों को पालन कर अपने वर्तों को निर्मल रीति से पालन करते हैं उनके ही जैन शास्त्रों में

भा॰टी

इत्याचैर्निर्मलाचारेर्निर्मलानित्रतानि ये। चरन्ति सर्वथा तेषां त्रतशुद्धिर्मतागमे॥ २८॥ अरण्येनिर्जनेस्थाने शून्यगेहे
गुहादिषु । निरवधे प्रदेशे वा क्षमशानेतिभयंकरे ॥ २६॥ वाक्षो यः क्रियतेधीरेर्निःसंगैर्निर्मलाशयैः । एकान्ते
ध्यानिसध्येषा शुद्धिवसितकाह्वया ॥ ३०॥ प्रामेत्रैकमहोरात्रं नगरेदिनपंचकम् । वसन्ति प्राप्तकावासाविविक्ते का—
नतवासिनः ॥ ३१॥ अन्वेपयन्तएकान्तं शुक्लध्यानार्पिताशयाः । लभन्ते जैवगन्धेमाध्यानानन्दसुखंमहत् ॥ ३२॥
अहीनमानसाधीराएकािकनो ह्यविद्धलाः । वपुरादौ न कुर्वन्तोममत्वं वनवासिनः ॥ ३३॥ सर्वत्राप्रतिबद्धाश्च
भीमाद्रिकन्दरादिषु । तिष्ठिन्तरममाणास्तेश्रीवीरवचनेन्वहम् ॥ ३४॥ सिंह्व्याद्यादिचौराचैः क्षमशानकन्दरादिषु ।
भीतिदेपुप्रदेशेषु नृणां कापुरुपात्मनाम् ॥ ३४॥ सद्या वसतिकां वीरमहापुरुषसेविताम् । महापुरुषसिंहाश्च सेवन्ते

त्रतशुद्धि वतलाई है ॥२३-२८॥ जो समस्त परिग्रहों से रहित शुद्ध हृदय की धारण करने वाले धीर वीर मुनि अपने ध्यान की सिद्धि के लिये किसी वन में, निर्जन स्थान में, ख़ने घर में किसी गुफा में, वा अन्य किसी एकांत स्थान में, वा अत्यंत भयंकर रमशान में निवास करते हैं उसको वसतिका शद्धि कहते हैं ॥२६-३०॥ प्राप्तक स्थान में रहने वाले और विविक्त एकांत स्थान में निवास करने वाले मुनि किसी गाँव में एक दिन रहते हैं और नगर में पाँच दिन रहते हैं। सर्वथा एकांत स्थान को टूंदने वाले और शुक्तध्यान में अपना मन लगाने वाले मुनिराज इस लोक में भी गंध गज (मदोन्मत्त) हाथी के समान घ्यान के आनन्द का महा सुख प्राप्त करते हैं ॥३१-३२॥ जिन सुनियों का हृदय विशाल है, जो धीर वीर हैं, एकविहारी हैं, अत्यन्त निर्भय हैं, जो वन में ही निवास करते हैं अपने शारीर आदि से कभी ममत्व नहीं करते और जो सर्वत्र विहार करते हैं कहीं किसी से रोके नहीं जा सकते ऐसे मुनि प्रतिदिन भगवान महावीर स्वामी के वचनों में क्रीड़ा करते हुए भयानक गुफाओं में वा कंदराओं में ही निवास करते हैं ॥३३-३४॥ वे महा पुरुषरूपी सिंह मुनिराज अपने ध्यान की सिद्धि के लिये सिंह बाब सर्व और चोर आदि के द्वारा कापुरुप वा भयभीत मनुष्यों को अत्यंत भय उत्पन्न करने वाले रमशान कंदरा आदि प्रदेशों में घीर वीर महा पुरुषों के द्वारा सेवन की हुई वसतिका

भा॰टो॰

भाष्टी०

ध्यानसिद्धये ॥ ३६॥ एकान्तेद्रिगुहादो ते वसन्तोनिशिभीपणम् । श्रण्वन्तः शब्दसंघातमत्यासन्नंभयानकम् ॥३०॥ सिहव्याच्चादिदुष्टानां नरसिंहाश्चनिर्भयाः । चलन्ति न मनाग्ध्यानादचलाइवसंस्थिताः ॥ ३८॥ अनुद्धिग्नाशया द्वा महोपद्रवकोटिभिः । श्रद्धानाजिनेन्द्राज्ञां वसन्त्यद्विगुहादिषु ।३६॥ ध्यानाध्ययनसंयुक्ताजागरूका । श्रद्धिनिश्म । श्रप्रमादाजिताचास्ते यान्ति निद्रावशं न च॥४०॥ पर्यकेणार्द्धपर्यकेणसद्धीरासनेन च । उत्कटेन तथा हस्तिशौंडेन च निपगया॥४१॥ श्रासनैर्मकरास्यायः कायोत्सर्गेण चापरः । रात्रिं नयन्ति ते द्यादावेकपाश्वीदिशय्यया॥४२॥ उपसर्गागिनसंयाते महापरीपहा कुले । रौद्रसत्त्वभृतेभीमे वनादौसुष्टु दुष्करे ॥ ४३॥ वसन्तिमोच्चमार्गस्था वन्नसंहनना श्रहो । शुद्धिं वसतिकाख्यां चापन्नाः सध्यानसिद्धये ॥ ४४॥ इत्याचामसमांशुद्धां वसति ये श्रयन्तिभोः । तेपां

30511

को ही सदा सेवन करते हैं अर्थात् सदा ऐसी ही वसतिका में ठहरते हैं ॥३५–३६॥ अत्यंत निर्भय श्रीर नरसिंह वृत्ति की धारण करने वाले वे महा मुनिराज रात्रि में पहाड़ों की गुफा श्रादि अत्यंत एकांत स्थान में रहते हुए तथा सिंह बाघ आदि अत्यंत दुष्ट जीवों के भयानक और भीषण शब्दों को अत्यंत समीप ही सुनते हुए भी अपने घ्यान से रंचमात्र भी चलायमान नहीं होते हैं पर्वत के समान वे निश्रल ही वने रहते हैं ॥३७-३८॥ करोड़ों महा उपद्रव होने पर भी जो अपने मन में कभी चंचलता धारण नहीं करते ऐसे चतुर मुनिराज भगवान जिनेन्द्रदेव की आज्ञा पर अटल श्रद्धान रखते हुए पर्वतों की गुफाओं में ही निवास करते हैं ॥३६॥ सदा ध्यान और अध्ययन में लगे रहने वाले तथा रातदिन जगने वाले और प्रमाद रहित जितंन्द्रिय वे मुनिराज निद्रा के वश में कभी नहीं होते ॥४०॥ वे मुनिराज पहाड़ों पर ही पर्यकासन, अर्धपर्यकासन वा उत्कृष्ट वीरासन धारण कर वा हाथी की सुंड के समान श्रासन लगा कर, अथवा मगर के मुखकासा आसन लगा कर अथवा कायोत्सर्ग धारण कर वा अन्य किसी आसन से बैठ कर अथवा एक कर्बट से लेट कर अथवा अन्य कठिन आसनों को धारण कर पूर्ण रात्रि विता देते हैं ॥४१-४२॥ वसतिका शुद्धि को धारण करने वाले, वज्रवृपभनाराच संहनन को धारण करने वाले और मोत्तमार्ग में निवास करने वाले वे मुनिराज अपने श्रेष्ठ ध्यान की सिद्धि के लिए सैंकड़ों उपसर्ग आजाने पर, अग्नि लग जाने पर तथा महा परीपहों के समृह आजाने पर भी

मु० प्र०

1130511

वसितनाशुद्धिर्भवेद्विरागयोगिनाम् ॥४४॥ उद्येसितसूर्यस्यप्रासुकेपथ्यनस्तमे । धर्मप्रवृतयेलोकेगमनंयद्विधीयते ॥४६॥ महीतलेमुनीन्द्रीयेः सत्त्वच्छंद्विहारिभिः । युगान्तरेत्त्रणाभ्यां सा विहारेशुद्धिरुत्तमा ॥ ४७॥ जीवयोनिसमासादीन् सूद्मवाद्रकायिकान् । ज्ञानेनसुष्टुविज्ञायविश्वजन्तु कृपापराः ॥ ४८॥ ज्ञाननेत्रा मरुतुल्या सावद्यं त्रिविधेन च । यत्नात्परिहरन्तस्ते कस्यचित्कारणादिभिः ॥ ४६॥ एकेन्द्रियादिजन्तूनां वाधां वात्रविराधनम् । विहरन्तोपिभूभागे न कुर्युः कारयन्ति न=४०॥ तृणपत्रप्रवालादिहरितांकुरजन्मिनाम् । कंद्वीजफलादीनांवनस्पत्त्यिखलांगिनाम् ॥४१॥ पादाचौर्मदेनं नूनं छेदनं वातिपीडनम् । स्पर्शनं वा न कुर्वन्ति कारयन्ति न संयताः॥ ४२॥ पृथिव्याःखननाद्यै –

मयानक जीवों से भरे हुए भयंकर और अत्यंत घोर दुष्कर वन में ही निवास करते हैं ॥४३-४४॥ इस प्रकार जो बीतराग मुनि अत्यंत शुद्ध और ऊपर कहे अनुसार विषम वसतिका का आश्रय लेते हैं उन्हीं के वसतिका शुद्ध होती है ॥४४॥ स्वतंत्र विहार करने वाले एकविहारी मुनिराज सूर्य उदय होने के वाद तथा सर्य अस्त होने के पहले प्राप्तक मार्ग में केवल धर्म की प्रवृत्ति के लिए गमन करते हैं तथा थांगे की चार हाथ भूमि अपने दोनों नेत्रों से देखते हुए ही गमन करते हैं। उन मुनियों के ऐसे शुद्ध गमन करने को उत्तम विहार शुद्धि कहते हैं॥४६-४७॥ जो मुनि जीवों की योनि, जीवसमास, स्चमकाय वादरकाय आदि जीवों को अपने ज्ञान से जान कर समस्त जीवों पर कृपा करने में तत्पर रहते हैं, जो ज्ञानरूपी नेत्रों को धारण करते हैं और वायु के समान परिग्रह रहित हैं ऐसे मुनि मन वचन काय से प्रयत्नपूर्वक पापों का त्याग करते रहते हैं। वे मुनि समस्त पृथ्वी पर विहार करते हुए भी किसी भी कारण से एकेन्द्रियादिक जीवों की वाधा वा विराधना न तो कभी स्वयं करते हैं और न कभी किसी से कराते हैं। वे मुनिराज तृग पत्र प्रवाल (कोमल पत्ते) हरे अंकूरे, कंद वीज फल आदि समस्त वनस्पतिकायिक जावों को पैर आदि से न तो कभी मर्दन करते हैं न मर्दन कराते हैं, न उनको छेदते हैं न छिदवाते हैं, न स्पर्श करते हैं न स्पर्श कराते हैं और न उनको पीड़ा पहुँचाते हैं वा पहुँचवाते हैं ॥४=-५२॥ वे चतुर मुनि न तो खोद पीट कर पृथ्वीकायिक जीवां को बाघा पहुँचाते हैं, न

1130£11

भा०टी०

॥३१०॥

我到在对在对在对在对在对在对在对在对在对在对在

र्जलानांत्रचालनादिभिः । त्राग्नेविष्यापनाद्येश्व वातच्चेपादिभिः कचित् ॥ ४३ ॥ वायोस्त्रसात्मनांस्थाननिशद्याग-मनादिभिः । पीडांविराधनां दत्ताः कृताये नेच कुर्वते ॥ ४४ ॥ दण्डादिसर्विहेंसोपकरणातीतसत्कराः । निर्ममाभव-भीमाव्धेः पतनाच्छंकिताशयाः ॥ ४४ ॥ तीच्णैःपापाण्खण्डेश्वकंटकाद्येः कमादिषु । पीड्यमाना त्र्रपि प्राज्ञा मनःक्लेशादिदूरगाः ॥ ४६ ॥ चर्रागरीपहारातेत्रिजये कृतसूयमाः । चतुर्गतिषुरौद्रासुरौद्रश्वश्रादियोनिषु ॥ ४७ ॥ श्रमणं सुचिरंनियं कृत्तनदुःखभराकरम् । पराधीनंविधेः स्वेषांचिन्तयन्तोनिरन्तरम् ॥ ४५ ॥ संवेगं त्रिविधंचित्ते भावयन्तोखिलागमम् । ज्ञानध्यानसुधापानं कुर्वन्तोतिनिराकुलाः ॥ ४६ ॥ पुरपत्तनखेटादियामाटवीवनादिषु ।

प्रवालनादि के द्वारा जलकायिक जीवों को वाधा पहुँचाते हैं. न बुक्ताकर वा जलाकर अग्निकायिक जीवों को वाधा पहुँचाते हैं, न पंखादिक से हवा कर वायुकायिक जीवों को बाधा पहुँचाते हैं और न गमन करने बैठने वा सोने में त्रस जीवों को वावा पहुँचाते हैं। वे चतुर मुनि मन वचन काय श्रीर कृतकारित अनुमोदना से इन समस्त जीवों को कभी भी पीड़ा वा विराधना नहीं पहुँचाते ॥५३-५४॥ उन मुनिराज के श्रेष्ठ हायों में दंडा आदि हिंसा का कोई उनकरण नहीं होता, वे सर्वथा मोह रहित होते हैं और संसाररूपी भयानक समुद्र में पड़ने से सदा शंकित और भयभीत रहते हैं ॥५५॥ यदि उनके पेर में काँटा लग जाय वा तीच्छ पत्थर के डकड़ों की धार छिद जाय और उनसे उनको पीड़ा होती हो तो भी वे युद्धिमान मुनि अपने मन में कभी क्लेश नहीं करते हैं। क्लेश से वे सदा द्र ही रहते हैं।।४६॥ वे मुनिराज चर्यापरीपह रूपी शत्रुओं को जीतने के लिए सदा उद्योग करते रहते हैं, तथा मेरा यह आतमा भयानक रूप चारों गतियों में चिरकाल से परिश्रमण करता रहता है अथवा भयानक नरकादिक योनियों में चिरकाल से परिश्रमण करता रहा है, यह मेर श्रात्मा का परिश्रमण अत्यंत निंद्य है, समस्त दु:खों की खानि है और कर्म के आधीन है। इस प्रकार वे मुनिराज अपने आत्मा के परिभ्रमण को निरंतर चिंतवन करते रहते हैं ॥५७-५=॥ अत्यंत निराक्तल हुए वे मुनिराज अपने हृदय में संसार शरीर और भोगों से संवेग धारण करते रहते हैं समस्त आगम का चिंतनन करते रहते हैं, र्थोर ज्ञान तथा ध्यान हपी अमृत का पान सदा करते रहते हैं ॥५६॥ वे मुनिराज अपनी इच्छानुसार मृ० ४०

1138811

रम्यारम्यपु सवत्र विहरन्तानिजच्छ्या ॥ ६० ॥ पश्यन्तोपिपथं चान्या रामारूपादिवीच्छे । व्रजन्तोपि सुतीर्थादौ कुतीर्थेपंगवोविदः ॥ ६१ ॥ सुकथाः कथयन्तोपिमूकादुर्विकथादिषु । उपसर्गजयेशूराः कातराःकर्मवन्यने ॥ ६२ ॥ निस्पृहा निजदेहादौसस्पृहामुक्तिसाधने । सर्वत्राप्रतिवद्धाः प्रतिवद्धा जिनशासने ॥ ६३ ॥ निर्ममत्वाय दुष्कर्मपरीषह— जयाय च । विहरन्तिमहीं वद्धीमतन्द्रामुनिनीयकाः ॥ ६४ ॥ सिंहसाद्द्रथवृत्तीनां निष्पापमार्गचारिणाम् । विहार— शुद्धिरेवात्रामीपां नायत्नचारिणाम् ॥ ६४ ॥ कृताद्यैः सकलैदेषिस्यकः शुद्धोमलातिगः । भुज्यते भिच्नयाहारोयोग्यगेहे जितेन्द्रियैः ॥ ६६ ॥ तपोयोगयपुःहियत्यैषद्धान्यमार्ग्यो । पद्ममासोपवासादौ वा भिचाशुद्धिरेव सा ॥ ६७ ॥

नगर पत्तन, खेट, पर्वत, गाँव, जंगल वन आदि सुन्दर असुन्हर समस्त स्थानों में विहार करते रहते हैं उस समय यद्यपि वे मार्ग को देखते हैं तथापि स्त्रियों के रूप आदि को देखने में वे अंधे ही बने रहते हैं। यद्यपि वे चतुर मुनि श्रेष्ठ तीर्थों की वंदना के लिए विहार करते हैं चलते हैं तथापि क़ुतीर्थों के लिये वे लंगड़े ही बने रहते हैं, यद्यपि वे श्रेष्ठ कथाओं को कहते हैं तथापि विकथाओं को कहने के लिये वे गुंगे वन जाते हैं। यद्यपि उपसर्गों को जीतने के लिये वे शूर वीर हैं तथापि कर्म बंधन करने के लिये वे कायर वन जाते हैं। यद्यपि अपने शारीर आदि से वे अत्यंत निस्पृह हैं तथापि मुक्ति को सिद्ध करने के लिये वे तीत्र लालसा रखते हैं। यद्यपि वे सर्वत्र अप्रतिवद्ध हैं किसी के बंधे हुए वा किसी के आधीन नहीं हैं तथापि वे जिनशासन के सदा आधीन रहते हैं। ऐसे वे प्रमाद रहित मुनिराज मोह का ममत्व का सर्वथा त्याग करने के लिये तथा अशुभ कर्म और परीपहों को जीतने के लिये बहुतसी पृथ्वी पर विहार करते हैं।।६०-६४।। इस प्रकार सिंह के समान अपनी निर्भय वृत्ति रखने वाले और पाप रहित मार्ग में चलने वाले इन मुनियों के विहार शुद्धि कही जाती है। जो मुनि यलाचार पूर्वक नहीं चलते उनके विहार शुद्धि कभी नहीं हो सकती।।६४॥ जो जितेन्द्रिय मुनिराज तपश्चरण योग और शारीर की स्थिति के लिये वेला, तेला के बाद के पारणा के दिन, एक पच के उपवास के बाद के पारणा के दिन अथवा महीना दो महीना के उपवास के बाद पारणा के दिन योग्य घर में जाकर कृत कारित अनुमोदना आदि के समस्त दोपों से रहित वा अपना समस्त दोपों से रहित अत्यंत शुद्ध आहार भिचाष्ट्रित से लेते हैं उसकी

॥३११॥

मृ० प्र० ॥३१२॥ नवकोदिविग्रुद्धं द्व्यैकविशुद्दोपवर्जितम् । संयोजनाप्रमाणाख्यधूमांगारमलोजिकतम् ॥ ६८ ॥ त्राम्तं विधिनादत्तं योग्य कालेसुगेहिभिः । पाणिपात्रेस्थितं कृत्वा ते भजन्तिशिवाप्तये ॥ ६६ ॥ उद्देशकं तथा ज्ञातं कृतमत्रं स्वशंकितम् । दूरागतंसदोपं ते वर्जयन्तिविपात्रवत् ॥ ५० ॥ विज्ञातानुमतातीतं नीचोचगृहपंक्तिषु । मौनेनेवन्नजन्तोत्रभिक्तं गृह्णन्तिनिस्पृहाः ॥ ५१ ॥ उद्यां वा शीतलंशुष्कंरूक्ंशुद्धं रसान्वितम् । ज्ञारं वा लवणातीतंसुर । दंस्वाददूरगम् ॥५२॥ श्रयाचितंयथालव्धमाहारंपारणादिषु । स्वादं त्यक्त्वा च भुजन्तिजिह्नाहिकीलनोचताः ॥ ५३ ॥ श्रक्तम्रज्ञणमात्रात्तं प्राणिरियत्यभजन्ति ते । प्राणान् रक्तन्तिधर्मार्थं धर्मचरन्तिमुक्तये ॥ ५४ ॥ इत्यादिलाभसंसिध्ये तत्परंपरयाविदः ।

भिचाशुद्धि कहते हैं ॥६६-६७॥ वे मुनिराज केवल मोच प्राप्त करने के लिये सागृहस्थों के द्वारा योग्य काल में विधि पूर्वक पाणियात्र में दिया हुआ मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना की शुद्धता पूर्वक व्यालीस दोवों से रहित, संयोजना प्रमाण धूम अंगार नाम के दोवों से रहित शुद्ध आहार खड़े होकर करते हैं ॥६=-६६॥ वे मुनिराज विप मिले हुए अन के समान सदीप आहार की छोड़ देते हैं. दूर से आए हुए आहार को छोड़ देते हैं जिसमें कुछ शंका उत्पन्न हो गई हो उसको भी छोड़ देते हैं. उदिए और जाने हुए आहार को भी छोड़ देते हैं और स्वयं बनाये हुए अन को भी छोड़ देते हैं ॥७०॥ वे निस्पृह मुनि जाने हुए और अनुमोदना किए हुए ब्राहार को भी छोड़ देते हैं तथा मौन धारण कर छोटे वडे सब घरों की पंक्तियों में घूमते हुए आहार ग्रहण करते हैं ॥७१॥ जिह्वा आदि समस्त इन्द्रियों को कीलित करने में ( वश करने में) सदा उद्यत रहने वाले वे मुनिराज पारणा के दिन विना याचना किया हुआ ठंडा, गर्म, खखा, रूखा, सरस, लवण सहित, लवण रहित, स्वादिष्ट, स्वाद से रहित ऐसा जो शुद्ध आहार मिल जाता है उसको ही विना स्वाद के ग्रहण कर लेते हैं ॥७२-७३॥ जिस प्रकार गाड़ी को चलाने के लिए पहिया ओंगते हैं उसमें तेल देते हैं उसी प्रकार प्राणों को स्थिर रखने के लिए वे मुनिराज थोड़ासा आहार लेते हैं। वे मुनिराज धर्म के लिये प्राणों की रचा करते हैं और मोच के लिए धर्म का साधन करते हैं ॥७४॥ वे ग्रुनिराज परम्परा से चले आए इस प्रकार के लाभ

श्रयंत्यशनमात्मार्थनचस्वादादिहेतवे॥ ७४॥ श्राहारेशोभनेलच्छेसंतुष्टास्ते भवन्ति न । श्रलाभेवाशुभान्नाप्तेदुमेनस्का न जातुचित् ॥७६॥ देहीति दीनवाक्यं ते प्राणान्तेपि वदन्ति न । स्तुवत्यन्यं न दानायसन्मौनन्नतधारिणाः॥७७॥ श्रमशानोयमाहारं कंदवीजफलादिकम् । श्रपकमिननाकिचिद्वीरानेच्छन्तिदोषदम् ॥ ७६॥ रात्रौस्थितंयदमादिसुस्वा—दचितं तथा । तदिनोत्थं न गृहन्तितत्सर्वं मुनयः कचित् ॥ ७६॥ निर्दोषाशनमप्यत्र भुक्त्वा तद्दोषशंकिताः । प्रतिक्रमणमात्मन्नाः कुर्वन्ति व्रतशुद्धये ॥ ५०॥ इत्यादि यत्नजांभिन्नामेषणाशुद्धिपूर्विकाम् । ये श्रयन्ति सदातेषां भिन्नाशुद्धिन् चान्यथा ॥ ५१॥ कालन्तेत्रादिशुच्याविनयेनकाप्रचेतसा । श्रंगपूर्वादिस्त्राणां पठनं परिवर्तनम् ॥५२॥ पाठनं व सतां मुक्त्ये क्रियते यन्मुनीक्वरैः । ज्ञाननेत्रौर्मदातिकैक्विशुद्धिःस्मृतात्रसा ॥ ६३॥ महातपोभराकान्ता

की सिद्धि के लिये तथा आत्मा शुद्ध करने के लिए आहार लेते हैं स्वाद के लिए आहार नहीं लेते ॥७५॥ यदि अच्छा सुन्दर आहार मिल जाय तो वे सन्तुष्ट नहीं होते और यदि आहार न मिले वा मिले भी तो अशुभ अन्न मिले तो वे मुनिराज अपने मन में कभी खेद खिन्न नहीं होते हैं ॥७६॥ 'मुमे दो' इस प्रकार के दीन वचन वे प्राण नाश होने पर भी कभी नहीं करते हैं तथा श्रेष्ठ मौनवत को धारण करने वाले वे मुनिराज दान के लिये कभी किसी की स्तुति भी नहीं करते ॥७७॥ जो ब्राहार ग्रहण करने योग्य नहीं है ऐसे अग्नि में विना पके हुये और इसीलिये अत्यंत दोप उत्पन्न करने वाले कंद बीज फल आदि को ग्रहण करने की कभी इच्छा भी नहीं करते हैं ।।७८।। वे धीर वीर मुनिराज रात्रि में रक्खे हुए अन को कभी ग्रहण नहीं करते, तथा उसी दिन के बनाये हुए परन्तु स्वाद से चिलत हए श्रन्न को भी कभी ग्रहण नहीं करते हैं ॥७६॥ श्रात्मा के स्वरूप को जानने वाले वे ग्रुनिराज श्रपने वतों की शुद्धि के लिए आहार के दोपों से सदा डरते रहते हैं और निर्दोप आहार की ग्रहण कर के भी प्रतिक्रमण करते हैं ॥=०॥ इस प्रकार जो मुनिराज एपणाशुद्धि पूर्वक यत्नाचार पूर्वक आहार ग्रहण करते हैं उन्हीं के यह भिचा शुद्धि होती है, अन्य किसी के नहीं।।⊏१॥ ज्ञानरूपी नेत्रों को धारण करने वाले श्रीर ज्ञान के अभिमान से सर्वथा रहित ऐसे मुनिराज मोच प्राप्त करने के लिये कालशुद्धि चेत्रशुद्धि श्रादि समस्त शुद्धियों के साथ साथ विनयपूर्वक एकाग्रचित्त से अंगपूर्व वा सूत्रों का जो पठन पाठन करते हैं वा पाठ करते हैं उसको सज्जन पुरुष ज्ञानशुद्धि कहते हैं ॥=२-=३॥ जो मुनिराज महातपश्चरण

भा० हो०

गावश्वमा

र्मे० स०

1189£11

这种代码,在1000年的,在1000年的,在1000年的第三人称形式的 1000年的 1000年的

दृद चारित्रघारिणाः । शुक्कवर्गास्यप्रत्रीं गाविश्वाप्ताविवर्जिताः ॥ ५४ ॥ महाष्ट्रांगनिमित्तज्ञाः सर्वां गमाव्धि परिगाः । द्वार्गांगियेवेतारः परायीर्वित्रवेततः ॥ ५४ ॥ घारण्यह ऐ शका अंगार्थानां मतेर्वेत्तात् । पादानुप्तारिणो वीजवुद्धयः कोष्ठवुद्धयः ॥ ५६ ॥ संभिन्नयुद्ध गेदताः सन्तिद्धि पृथिता विदः । श्रुतामृतात्तास्कर्णामहावुद्धिविशा पदाः ॥ ५० ॥ मतिश्रुताविध्वानमनः पर्यथमं द्विताः । ज्ञातिश्वार्थप्रतिश्वार्थपात्रविष्ठानमानसाः । ५५ ॥ त्रिशुध्या निष्ठिलांगानांपठनैः पाठनैः सताम् । तद्रर्थचिन्त्रनैलां के वर्तन्ते ज्ञानिनोन्यहम् ॥ ५६ ॥ विद्रोपिसकलांगानां तद्गतं न मनाग्यदम् । कुर्वन्ति न समीहन्ते ख्यातिपूजादिकं किवत् ॥ ६० ॥ जिनवाक्ययुवापनं जन्ममृत्युविपापहम् ।

के बोक्त से दबे हुवे हैं, इड़ चारित्र को घारण करने वाले हैं, जिनका चनड़ा हड़ी आदि समस्त शरीर मुख गया है, जो अपने मन में विश्वास और प्रसिद्ध आदि की कभी नहीं चाहते, जो महा अष्टांग निमित्तशास्त्रों के जानकार हैं, समस्त आगम रूपी समुद्र के पारगामी हैं, द्वादशांग के अर्थ को जानने वाले हैं, अपने मन को सदा दूसरे के उपकार में ही लगाते रहते हैं, जो अपनी बुद्धि की प्रवलता से अंगों के अर्थ को ग्रहण करने और धारण करने में समर्थ हैं, जो अत्यंत चतुर हैं, पादानुसारी वीजनुद्धि कोष्ठबुद्धि, संभिनवुद्धि आदि सातों प्रकार की ऋद्वियों से सुशोभित हैं जो महाज्ञानी हैं, शास्त्ररूपी हैं अमृत के पान से जिन्होंने अपने कानों को अत्यंत श्रेष्ठ वना लिया है, जो महा बुद्धिमान और महा चतुर हैं, मतिज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान इन चारों ज्ञानों से सुशोभित हैं जो समस्त पदार्थों के सार को जानते हैं और जो अपने मन को सदा श्रेष्ठ ध्यान में ही लीन रखते हैं ऐसे महाज्ञानी पुरुप मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक समस्त श्रंगों को स्वां पढ़ते हैं, सज्जनों को पढ़ाते हैं ग्रीर अनेक अर्थों को चित्रवन करते रहते हैं। इस प्रकार इस संपार में ज्ञानी पुरुशों की प्रतिदिन प्रशृत्ति रहती है ॥=४-=६॥ वे मुनिराज यद्यपि समस्त अंगों को जानते हैं तथापि वे किंचित भी उसका अभिमान नहीं करते तथा उससे अपनी प्रसिद्ध वा बङ्ग्पन पूजा आदि की भी कभी इच्छा नहीं करते ॥६०॥ यह जिनवाणी रूपी अमृत का पान करना जन्ममृत्युरूपी विप को नाश करने वाला है,

भा०टी०

1138811

विकायक्तेशहरं पंचेन्द्रियतृष्णाग्नि वारिदम् ॥ ६१ ॥ विज्ञायजन्मदाहार्त्तिशान्तये शिवशर्मणे । कुर्वन्ति कारयन्त्य-न्यान् विस्तारयन्ति ते भुवि ॥ ६२ ॥ अत्यभी इए महाज्ञानो पयो गवशवर्तिनाम् । ज्ञान शुद्धिर्मतासिद्धनिन्येषां च प्रमादिनाम् ॥ ६३ ॥ त्रात्मीये यः शरीरेपि संस्कारः चालनादिभिः । वध्वादिविषयेस्नेहो मोहारि जनकोऽशुभः ॥६४॥ संगेममत्वभावो वा निर्प्रथै: क्रियतेनच । कचित्कालेमताद्त्तैः शुद्धिः सात्रोज्मनाभिधा ॥ ६४ ॥ धावनंमुखद्नता-नामुद्धर्तनं च मर्दनम् । पादप्रचालनं नेत्रांजनं च कायधूपनम् ॥ ६६ ॥ मर्जनं मंडनं जातु वमनं च विरेचनं । इत्याचापरसंस्कारं निर्ममास्ते न कुर्वते ॥ ६७ ॥ कुष्ठज्वरमरुत्पित्ताद्यसाध्यरुक्शतादिषु । दुस्सहेष्वत्र जातेषु

समस्त क्लेशों को दूर करने वाला है, श्रीर पंचेन्द्रियों की तृष्णा रूपी श्रीन को बुकाने के लिये मेघ के समान है। यही समभ कर वे मुनिराज जन्ममरणरूपी दाह को शांत करने के लिये और मोच सुख प्राप्त करने के लिए स्वयं जिनवाणी रूपी अमृत का पान करते रहते हैं, दूसरों को उसका पान कराते रहते हैं और इस लोक में उस जिनवाणी रूपी अमृत का विस्तार करते रहते हैं ॥ ६१ - ६२॥ जो मुनिराज निरंतर ही महाज्ञानमय अपने उपयोग के वशीभृत हैं अर्थात् जो निरंतर ज्ञान में ही अपना उपयोग लगाये रहते हैं उन्हीं सज्जन मुनियों के ज्ञानशुद्धि कही जाती है अन्य प्रमादी पुरुषों के ज्ञानशुद्धि कभी नहीं हो सकती ॥६३॥ अपने शरीर में प्रचालन आदि का संस्कार करना भी स्त्रियों में स्तेह उत्पन्न करने वाला है मोहरूपी शत्रु को उत्पन्न करने वाला है और अत्यंत अशुभ है, इसलिये चतुर मुनिराज शरीर का संस्कार कभी नहीं करते हैं तथा किसी भी परिग्रह में किसी समय भी मंगत्व भाव धारण नहीं करते इसको श्राचार्य लोग उज्भन शुद्धि कहते हैं ॥६४-६५॥ मोहरहित वे मुनिराज मुख श्रीर दाँतों को न कभी धोते हैं न कुल्ला करते हैं न धिसते हैं, न पैर धोते हैं, न नेत्रों में अंजन लगाते हैं, न शरीर को भूप में सुखाते हैं, न स्नान करते हैं न शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, न वसन विरेचन करते हैं तथा और भी ऐसे ही ऐसे शरीर के संस्कार वे मुनिराज कभी नहीं करते ॥६६-६७॥ अपने कमी के विपाक को जानने वाले वे मुनिराज पहले के असाता कर्म के उदय से अत्यंत असह। और असाध्य ऐसे

पूर्वासातोद्येन भोः ॥ ६८ ॥ स्वकर्मपाकवेतारः श्रोपधाद्ये जे जातुचिन् । तच्छान्तयेप्रतीकारिमच्छिन्तिपापहानये ॥६६॥ दुर्व्याधिवेदनाव्याप्तसर्वां गा श्रापि निस्पृहाः । भवन्ति दुर्मनस्का न स्वस्था प्राग्वन्नचान्यथा ॥१००॥
तपोरत्नत्रयं जन्ममृत्युकृत्तनरुजान्तकम् । विद्वव म्लेशहरं चैकं सेवन्ते ते नचापरम् ॥ १ ॥ रोगोरगिवलंनियं
कृतान्तमुखमध्यगम् । शुक्रश्रोणितवीजोत्थंसप्तधातुकुलालयम् ॥ २ ॥ क्रिमकोटिशता कीर्णं वीभत्सं च घृणास्पदम् ।
विष्ठादिनिचितासारं मलमूत्रादिभाजनम् ॥ ३ ॥ पंचाच्तस्करावासं विश्वदुःखनिवन्धनम् । कृत्तनाशुच्याकरीभूतं
शुचिद्रव्याशुचिप्रदम् ॥ ४ ॥ चुनृपाकामकोपाग्निदीपितं भववद्धं कम् । रागादिपूरितं पूतिगंधदुष्कर्मकारणम् ॥ ४ ॥

कोड़, ज्वर वायु का विकार वा पित्त का विकार आदि सैंकड़ों रोग उत्पन्न हो जाँगं तो वे मुनि अपने पापों को नाश करने के लिए उस दुःख को सहत रहते हैं उन रोगों को दूर करने के लिये औषधि आदि के द्वारा कभी प्रतिकार नहीं करते, तथा न कभी प्रतीकार करने की इच्छा ही करते हैं ॥६८-६६॥ निस्पृह युत्ति को धारण करने वाले उन मुनिराजों का समस्त श्रारे अनेक असाध्य रोगों की वेदना से च्याप्त हो रहा हो तो भी वे अपने मन में खेद खिन्न नहीं होते वे पहले के ही समान स्वस्थ वने रहते हैं उन रोगों से उनके मन में कभी विकार उत्पन्न नहीं होता है ॥१००॥ वे म्रुनिराज समस्त क्लेशों को दूर करने वाले और जन्ममरणरूपी समस्त रोगों को नाश करने वाले रत्नत्रय को तथा तपश्चरण को सेवन करते रहते हैं रत्नत्रय और ता के सिवाय वे अन्य किसी का सेवन नहीं करते ॥१॥ यह शारीर रोगरूपी सपों का विल है, अत्यंत निंच है, यमराज के मुख में ही उसका सदा निवास है, यह शुक्र रुधिर रूपी बीज से उत्पन्न हुआ है, सप्त धातुओं से भरा हुआ है, करोड़ों अरबों कीड़ों से भरा हुआ है, अत्यंत भयानक है अत्यंत पृणित है, मल मूत्र आदि असार पदार्थों से मरा हुआ है, विष्ठा आदि श्रपवित्र पदार्थी का पात्र है, पाँचों इन्द्रिय रूपी चोर इसमें निवास करते हैं, समस्त दु:खों का यह कारण है, समस्त अपवित्र पदार्थों की खानि है, पत्रित्र पदार्थों को भी अपवित्र करने वाला है, भूख प्यास, काम क्रोधरूपी अग्नि से सदा जलता रहता है, जन्ममरणह्य संसार को बढ़ाने वाला है। रागद्वेप से भरा हुआ है, दुर्गंध खीर अशुभ कमों का कारण है, तथा और भी अनेक महा दोपों का मूल कारण भाष्टी०

भाग्टीव

इत्यायन्यमहादोषमूलं कायकलेवरम् । परयन्तिश्चन्तयन्तस्तेभावयन्तोनिरन्तरम् ॥६॥ तस्मात्सदापृथग्भूतंस्वात्मानं सद्गुणार्णवम् । कथं कुर्वन्तिरागादीन्विर्विण्णाः कायशर्मीण् ॥ ७॥ स्वान्यांगजनितान्भोगांश्चतुर्गतिनिवन्धनान् । जगदुः लाकरीभूतान् महापापकरान् वुद्येः ॥८॥ निद्यान् दाहार्तरुरहेतून् पशुग्लेच्छादिसेवितान् । निद्यकर्मभवान् शत्रूनिवेहन्ते न ते किचत् ॥६॥ मोहशात्रवसन्तानेवंधुवर्गतिदुस्त्यजे । धर्मक्ते पापवीजे ते स्नेहं जातु न कुर्वते ॥१०॥ इत्यादिनिर्मलाचारः स्वतो विश्वान्यवस्तुपु । त्यक्तरागावच ये तेपांस्याच्छद्धिरुक्मनाह्मया ॥११॥ जिनस्त्राविरुद्धं यदनेकोन्तमताश्रितम् । एकांतदूरगं तथ्यं विश्वजन्तुहितावहम् ॥१२॥ मितं च ब्रूयतेसारं वचनं धर्मसिद्धये । जन्मार्गहानये दत्तैः सा वाष्यशुद्धिरुक्तमा ॥१३॥ वाक्यं च विनयातीतं धर्महीनमकारण्म्।

ऐसे शरीर को देखते हुए वे मुनिराज निरंतर उसी रूप से चितवन करते हैं तथा अनन्त गुणों का समुद्र ऐसे अपने आतमा को उस शरीर से सदा भिन्न मानते हैं। इस प्रकार शरीर के सुख से विरक्त हुए वे मनिराज उस शरीर में राग कैसे कर सकते हैं ॥२-७॥ अपने शरीर से वा अन्य पदार्थी से उत्पन्न हुए ये भोग चारों गति के कारण हैं, संसार के समस्त दु:खों की खानि हैं, महापाप उत्पन्न करने वाले हैं, विद्वान् लोग सदा इनकी निंदा करते रहते हैं, दाह दु:ख और अनेक रोगों के ये कारण हैं पशु और म्लेच्छ लोग ही इनका सेवन करते हैं और निय कर्मी से ये उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार शत्र के समान इन भोगों की इच्छा वे मुनिराज कभी नहीं करते हैं ॥ == ।। ये बंधुवर्ग भी मोहरूपी शत्रु की संतान हैं पाप के कारण हैं धर्म को नाश करने वाले हैं और अत्यंत कठिनता से छोड़े जा सकते हैं ऐसे वंधवर्ग में वे मुनिराज कभी स्तेह नहीं करतेः ॥१०॥ जो मुनिराज इस प्रकार स्वयं निर्मल आचरणों को पालन करते हैं और अन्य समस्त पदार्थों में कभी राग नहीं करते ऐसे मुनियों के उज्क्षन नाम की शुद्धि होती है ॥११॥ चतुर मुनि कुमार्ग को नाश करने के लिये और धर्म की सिद्धि के लिये सदा ऐसे वचन बोलते हैं जो जिनशास्त्रों के विरुद्ध न हों, अनेकांत मत के आश्रय हों, एकांत मत से सर्वथा दूर हों, यथार्थ हों, समस्त जीवों का हित करने वाले हों, परिमित हों और सारभूत हों। ऐसे वचनों का कहना उत्तम वाक्यशुद्धि कहलाती है ॥१२-१३॥ जो वचन विनय से रहित हैं, धर्म से रहित हैं, विरुद्ध हैं

113१७।।

गुरु प्र०

विरुद्धं ते परेः पृष्टा श्रपृष्टा वा वदन्ति न ॥ १४॥ पश्यन्तोविविधानर्थान्तेत्रैः श्रुण्वन्तऊर्जितान् । कर्णेश्च ते हि जानन्तिश्चत्तेसारेतरान् भिव ॥ १४॥ मूकीभूता इवात्यर्थं लोके तिष्ठन्ति साधवः । कुर्वन्त्यन्यस्य निन्दां न न वार्तां स्तुत्यकारणम् ॥१६॥ स्त्रीकथार्थकथाभक्तराजचौरमृपाकथाः । खेटकर्वटदेशाद्रिपुराकरादिजाः कथाः ॥१७॥ नटानां सुभटानां च मल्लानामिन्द्रजालिनाम् । द्वतकारकुशीलानां दुष्टम्लेच्छादिपापिनाम् ॥ १८॥ चेरिणां पिशुनानां च मिण्यादृशां कुलिंगिनाम् । रागिणां द्वेषिणांमोहार्तादीनांविकथाः यथा ॥ १६॥ इत्याचा श्रपरा नदीः कथाः पापलनींविदः । कथयन्ति न मौनाढ्याः जातुश्चण्वन्तिनाशुभाः ॥ २०॥ विकथाचारिणां स्वान्य- पृथाजन्मविधायनाम् । दुर्धियां च्यामात्रं न संगमिच्छन्ति धीधनाः ॥ २१॥ कौत्कुच्यमथकन्दर्पं मोलर्थ

श्रीर जिनके कहने का कोई कारण नहीं है ऐसे वचन दूसरों के द्वारा पूछने पर वा विना पूछे वे मुनिराज कभी नहीं बोलते हैं ॥१४॥ यद्यपि वे मुनिराज अपने नेत्रों से अनेक प्रकार के अनर्थ देखते हैं कानों से बड़े वड़े अनर्थ सुनते हैं, श्रीर अपने हृदय में सार श्रसार समस्त पदार्थी को जानते हैं तथापि वे साधु इस लोक में गूंगे के समान सदा बने रहते हैं, वे कभी किसी की निंदा नहीं करते और न किसी की स्तुति करने वाली वात कहते हैं।।१५-१६॥ मौन घारण करने वाले ने मुनिराज स्त्रीकथा, अर्थकथा, भोजनकथा, राजकथा, चोरकथा, वा मिथ्या कथाएं कभी नहीं कहते हैं। इसी प्रकार खेट कर्वट देश पर्वत. नगर, खानि आदि की कथाएं भी कभी नहीं कहते हैं। तथा वे मुनिराज नट, सुभट, मल्ल इन्द्रजालिया, जुआ खेलने वाले, कुशील सेवन करने वाले. दुष्ट, म्लेच्छ, पापी, शत्रु, चुगलखोर, मिध्यादण्टी, कुलिंगी, रागी द्वेपी, मोही और दु:खी जीवों की न्यर्थ की विकथाएं कभी नहीं कहते हैं। वे चतुर मुनि पाप की खानि ऐसी और भी अनेक प्रकार की विकथाएं कभी नहीं कहते हैं तथा न कभी ऐसी अशुभ विकथाओं को सुनते हैं ॥१७-२०॥ जो विकथा कहने वाले लोग अपना और दूसरों का जन्म न्यर्थ ही खोते हैं ऐसे मूर्ख लोगों की संगति वे वृद्धिमान मुनिराज एक चण भर भी नहीं चाहते ॥२१॥ वे मुनिराज शरीर में विकार उत्पन्न करने वाले वचन कभी नहीं कहते, कामवासना को बड़ाने वाले वचन कभी नहीं कहते साधुओं के द्वारा निंदनीय ऐसी वकवाद कभी नहीं करते और हंसी

म्० प्र० ॥३१६॥

साधुनिन्दितम् । हास्यादिप्रेरकं जातु दुवंचा न ब्रुवन्ति ते ॥ २२ ॥ निर्विकाराविचारज्ञाः शिवश्रीसाधनोद्यताः । शिवाय धीमतां नित्यं दिन्निन्तिधर्मदेशनाम् ॥ २३ ॥ श्रीजिनेन्द्रमुखोत्पन्नामहापुरुषसम्भवाः । संवेगजननीःसारास्त— स्वगर्भाः शिवंकराः ॥ २४ ॥ रागारिनाशिनीश्चित्तपंचेन्द्रियनिरोधिनीः । सत्कथाः धर्मसंबद्धाः कथयन्तिसतां विदः ॥ २४ ॥ सत्त्वाधिका व्यनगारभावनारतमानसाः । स्वात्मध्यानपरास्तेस्युस्तत्त्वचिन्तावलिवनः ॥ २६ ॥ इत्याद्यन्यगुण्प्रामाः ये मौनव्रतधारिणः । मूका इवात्र तिष्ठन्ति ते वोक्यशुद्धिधारका ॥ २७ ॥ द्विषड्भेदं तपः सारं सर्वशक्त्याजिनोदितम् । दुष्कर्मारातिसन्तानोन्मूलनंशिवकारणम् ॥ २८ ॥ व्यप्रमत्तौर्महायोगव्रतगुष्त्यादिमंडितैः । क्रियते ज्ञानपूर्वं यत्सा तपः शुद्धिरुद्भता ॥ २६॥ तपोग्निशुष्ककर्मणांप्रादुर्भूतास्थिसंचयाः । सात्विका निष्कषायास्ते

को उत्पन्न करने वाले दुर्वचन कभी नहीं कहते हैं ॥२२॥ विकार रहित, विचारशील और मोच लच्मी को सिद्ध करने में सदा तत्पर ऐसे वे मुनिराज मोच प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानों को सदा धर्मोपदेश ही देते हैं ॥२३॥ जो धर्म संबंधिनी श्रेष्ठ कथा मगवान जिनेन्द्रदेव के मुख से प्रगट हुई है, जिसमें तीर्थंकर ऐसे महापुरुपों का कथन है, जो संवेग को उत्पन्न करने वाली है, सारभूत है, तक्वों के स्वरूप को कहने वाली है, मोच देने वाली है रागद्वेप रूपी शत्रु को नाश करने वाली है, तथा मन और पंचेन्द्रियों को रोकने वाली है ऐसी श्रेष्ठ कथा ही वे चतुर मुनिराज सज्जनों के लिये कहते हैं ॥२४-२५॥ जो मुनिराज समर्थशाली हैं, अपने मन को सदा मुनियों की भावना में लगाये रहते हैं जो अपने आत्मध्यान में सदा तत्पर रहते हैं और तत्त्वों के चिंतवन करने का ही जिनके सदा अवलंबन रहता है ! इस प्रकार के और भी अनेक गुणों को जो धारण करते हैं तथा गूंगे के समान मौनवत धारण कर ही अपनी प्रवृत्ति रखते हैं ऐसे मुनियों के उत्तम वाक्वशुद्धि कही जाती है ॥२६-२७॥ महायोग वत और गुष्ति समिति आदि से गुशोभित रहने वाले और प्रमाद रहित नो मुनि अपनी शक्ति के अनुसार अशुभ कर्मेरूप शत्रुओं की संतान को भी जड़मूल से उखाड़ देने वाले तथा मीच के कारण, भगवान जिनेन्द्रदेव के कहे हुए और सारभूत ऐसे वारह प्रकार के तपश्चरण की ज्ञानपूर्वक धारण करते हैं उसको उत्तम तप शुद्धि कहते हैं ॥२=-२६॥ तपरूषी अग्नि से जिनके कर्म

मुं० प्रव ॥३२०॥ चीणगात्राधृतेर्वलात् ॥ ३०॥ बहून् पष्ठाष्टमादीश्च पचमासादिगोचरान् । उपवासीश्चरत्त्यत्रनिःशक्ता श्रापि मुक्तये ॥ ३१॥ पचमासोपवासादि पारणाहिनिस्पृहाः । त्रासमात्रादिकाहारं भुजन्ति शिवशर्मणे ॥ ३२॥ इत्वामासोपवासादीन्पारणे चत्वरादिभिः । गृहन्त्यवग्रहं धीराभिचालाभाय दुर्घटम् ॥ ३३॥ त्यवत्वापंचरसान् पद्वा धौतात्रमुण्णवारिणा । पंचाइसुखहान्ये ते भजन्ति पारणे मुदा ॥ ३४॥ भीमारण्ये त्रमशाने वा मांसाशिक रसंकुले । स्त्र्यादिद्वरे भयातीताः श्रयन्तिश्चयासनम् ॥ ३४॥ हेमन्ते चत्वरे घोरे शीतद्राधद्वमे निशि । ध्यानोष्मणाष्टिद्विक्ताः शीतवाधां जयन्ति ते ॥ ३६॥ श्रीष्मेसूर्यां शु संतप्ते तुंगादिस्थशिलातले । तापक्लेशान

सब मुख गये हैं, जिनके शरीर में हड़ीमात्र रह गई है जो कपाय रहित हैं तथापि जो शक्तिशाली हैं ऐसे शारीर से आशक्त मुनि भी केवल मोच प्राप्त करने के लिए अपने धैर्य के वल से वेला, तेला, पंद्रह दिन का उपवास एक महीने का उपवास दो महीने का उपवास इस प्रकार अनेक उपवासों को धारण करते हैं ॥३०-३१॥ वे निश्पृह मुनिराज मोच सुख प्राप्त करने के लिये पंद्रह दिन का वा एक महीने का श्रथवा और भी अधिक उपवास कर के पारणा के दिन एक ग्रास वा दो ग्रास आहार लेकर ही चले जाते हैं ॥३२॥ वे धीर वीर मुनि मासोपवास आदि कर के भी पार्खा के भिचा लेने के लिये "आज चौराये पर आहार मिलेगा तो ल्ंगा नहीं तो नहीं" अथवा "पहले घर में आहार मिलेगा तो लुंगा नहीं तो नहीं" इस प्रकार पडगाहन की प्रतिज्ञा कर वृत्तिगरिसंख्यान तप धारण करते हैं ॥३३॥ श्रथना वे मुनिराज पाँचों इन्द्रियों के सुख नष्ट करने के लिये पारणा के दिन छहीं रसों का त्याग कर अथवा पाँचों रसी का त्याग कर आहार लेते हैं अथवा गर्म जल से धोये हुये अन को ही वे ग्रहण करते हैं ॥३४॥ वे निर्भय मुनिराज स्त्रियों के संसर्ग से अत्यंत दूर तथा हड्डी माँस वा क्रूर जीवों से भरे हुये रमगान में वा भयानक वन में अर्थात् एकांत स्थान में ही शयन वा आसन ग्रहण करते हैं ॥३४॥ वे मुनिराज जिसकी ठंड से वृत्त भी जल जाते हैं ऐसे जाड़े के दिनों में रात के समय आठों दिशारूपी वस्त्रों को धारण कर तथा ध्यानरूपी गर्भा से तपते हुए घोर चौराये पर खड़े होकर शीतवाधा को जी तो हैं ॥३६॥ गर्मी के क्लेश को सहन करने में अत्यंत शीर बीर वे मुनिराज नर्मी के दिनों में

भाव्ही

म्० प्र०

1137811

सहाधीरास्तिष्ठिन्तिभानुसन्मुखाः ॥ ३०॥ स्रविद्वन्द्रत्करेष्ट्चसूलेनपीदिवेष्टिते । प्राष्ट्रटकालेस्थिताः शक्त्वाश्रयन्त्यु-पद्रवान् वहून् ॥ ३०॥ एवं त्रिकालयोगस्था ऋतुजोपद्रवान्परान् । चुत्तृदशीतोष्ण्दंशाहि वृश्चिकादिपरीपहान् ॥३६॥ देवतिर्यन्नराचेतनोत्थोपसर्गदुर्जयान् । सहन्ते सर्वशक्त्या च मनाक् क्लेशंत्रजन्ति न ॥ ४०॥ इति वासंतपो-घोरमाचरन्तस्तपोधनाः । प्रायश्चित्तादि सर्वपां पडन्तस्तपसां क्रमात् ॥ ४१॥ त्रारोहन्ति परां कोटिं निष्प्रमादा जितेन्द्रियाः । द्विधारत्नत्रयाशक्ताः वाद्यान्तः संगदूरगाः ॥ ४३॥ मिध्याद्यदुर्जनादीनांदुर्वाक्यादन्तकोपमात् । नाडनात्तर्जनाद्याताद्यान्ति जोभं न ते कचित् ॥ ४३॥ पंचात्तविषयाकांत्राविश्वनान्थेलनी नृष्णाम् । या तां

सूर्य की किरणों से तप्तायमान ऐसे ऊ चे पर्वतों की शिला पर सूर्य के सामने खड़े होते हैं ॥३७॥ वे मुनिराज वर्षा के दिनों में जहाँ पर बहुत देर तक पानी की चूंदें करती रहती हैं स्रीर जिसकी जड़ में अनेक सर्पादक जीव लिपटे हुए हैं ऐसे बुद्धों के नीचे खड़े रहते हैं तथा वहाँ पर अपनी शक्ति के अनुसार अनेक उपद्रवों को सहन करते रहते हैं ॥३८॥ इस प्रकार तीनों ऋतुओं में योग धारण करने वाले वे मुनिराज ऋतुत्रों से उत्पन्न हुए अनेक उपद्रवों को सहन करते हैं, जुधा, तृष्णा, शीत, उष्ण की परीपह सहन करते हैं साँप विच्छुत्रों के काटने की परीपह सहन करते हैं देव मनुष्य तिर्यंच स्त्रीर श्रचेतनों से उत्पन्न हुए वोर दुर्जय उपसर्गी को सहन करते हैं। वे मुनिराज श्रपनी पूर्ण शक्ति से उपसर्ग श्रीर परीपहों को सहन करते हैं अपने मन में रंचमात्र भी खेद उत्पन्न नहीं करते ॥३६-४०॥ व्यवहार निश्चय दोनों प्रकार के रतत्रय की धारण करने में लीन रहने वाले, वाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह से सर्वथा दूर तथा जितेन्द्रिय और प्रमाद रहित वे मुनिराज ऊपर लिखे अनुसार वाह्य घोर तपश्चरणों को धारण करते हुये भी प्रायश्चित्त आदि छहों प्रकार के समस्त अंतरंग तपश्चरणों को अनुक्रम से मर्वोत्कृष्ट रूप से घारण करते हैं ॥४१-४२॥ वें मुनिराज यमराज के समान मिथ्यादृष्टी और दृष्ट मनुष्यों के दुर्वचर्नों से उनकी ताड़ना से, तर्जना से, वा उनकी मार से कभी भी जुन्ध नहीं होते हैं, ॥४३॥ जिस प्रकार किसी जाल से हिरण को गाँध लेते हैं उसी प्रकार वे मुनिराज समस्त अनर्थों

॥३२१॥

11३२२॥

**光在苏州东州在北方在北方在北方的北京**,在北方的

भार्टी०

वैराग्यपारोनतेवध्निन्तमृगीमिव ॥ ४४ ॥ इत्यायन्यमहाघोरोग्रतपश्चिरितात्मनाम् । जितान्ताणां तपः शुद्धि केवलं वियतेनया ॥ ४४ ॥ निर्विकल्पं मनः कृत्वा त्यक्त्वात्त्रीद्रमंजसा । स्थित्वागिरिगुहादौसध्यानमेकाग्रचेतसा ॥ ४६ ॥ धर्मशुक्लाभिधं द्दौः सिद्धये यद्विधीयते । कर्मारण्ये ज्वलज्ज्वोलाध्यानशुद्धिरिहास्ति सा ॥ ४७ ॥ श्रमतिविषयारण्ये दुर्द्धरं स्वमनोगजम् । ध्यानांकुरोनचाहृत्यानयन्ति स्ववशं वुधाः ॥ ४८ ॥ चंचलान् कुर्वतः क्रीडां पंचेन्द्रियजलो—द्भवान् । रत्यच्धौ ध्यानजालेनवध्नन्तिध्यानिनोद्रतम् ॥ ४६ ॥ कपायतस्करानीकं मनोभूपेन्द्रपालितम् । विश्वस—न्तापिनं ध्निन्तिध्यानखड्गेनयोगिनः ॥ ४० ॥ ध्यानेन निखिलान्योगान्मूलोत्तरगुणान्परान् । शमेन्द्रियद्मादीक्च नर्यान्त पूर्णतां विदः ॥ ४१ ॥ सद्ध्यानवज्ञवातेन दुतं दुष्कर्मपर्वतान् । सार्द्धमोहादिवृद्धौः प्रापयन्तिशतचूर्ण—

की खानि ऐसी मनुष्यों की पाँचों इन्द्रियों से उत्पन्न होने वाली विषयों की आकांचा को अपने वैराग्य रूपी जाल से बहुत शीघ्र वाँघ लेते हैं ॥४४॥ जो मुनिराज इनके सिवाय और भी महा घोर और उग्र तपश्चरणों को धारण करते हैं तथा समस्त इन्द्रियों को जीतते हैं उन्हीं मुनियों के पापरहित निर्दोप तपःशुद्धि होती है ॥४५॥ जो चतुर मुनि अपने मन के समस्त संकल्प विकल्पों को दूर कर तथा आर्तध्यान श्रीर रौद्रध्यान का त्याग कर पर्वतों की गुफा आदि में बैठ कर एकाग्रचित्त से धर्मध्यान वा शुक्लध्यान को धारण करते हैं तथा इन दोनों ध्यानों को मोच के ही लिये धारण करते हैं उनके कर्मरूपी वन को जलाने के लिये की ज्वाला के समान ज्यानशुद्धि कही जाती है॥४६-४०॥ यह अपना मनरूपी दुर्घर हाथी विषयरूपी वन में घूमता रहता है। इसको ध्यानरूपी श्रंकुश से पकड़ कर बुद्धिमान लोग ही अपने वश में कर लेते हैं ॥४८॥ पंचेन्द्रियरूपी जल से उत्पन्न हुई और रित रूप समुद्र में कीड़ा करती हुई चंचल मछलियों को ध्यानी पुरुष ही ध्यानरूपी जाल में शीघ्र वाँघ लेते हैं ॥४६॥ मनरूपी उत्कृष्ट राजा के द्वारा पाली हुई और समस्त जीवों को दुःख देने वाली ऐसी इस कपायरूपी चोरों की सेना को योगी पुरुप ही ध्यानरूपी तलवार से मारते हैं ॥५०॥ चतुर पुरुप इस ध्यान के ही द्वारा समस्त योंगों को, उत्कृष्ट मूलगुण तथा उत्तरगुणों को उपशम परिणामों को और इन्द्रियों के दमन को कर्मरूप से धारण कर लेते हैं ॥५१॥ वे मुनिराज श्रेष्ठध्यानरूपी वज्र की चोट से मोहादिक

मृ० प्र० । ३२३॥

**发光花的花的花的花的花的花的花的花的花的花** 

ताम् ॥ ४२ ॥ गच्छन्सा वा सुसासोना वहीः सुखसुसादिकाः । अवस्था सुनयः प्राप्ताः कचिद्ध्यानं त्यजन्ति न ॥ ४३ ॥ आर्तरीद्रकुलेययानां धर्मशुक्लार्पिताशयाः । स्वप्नेषि न वशं यान्ति शुक्ललेक्यामहोद्याः ॥ ४४ ॥ परीषहमहासेन्यैरुपसर्गन्नजैः कचित् । चलन्ति न मनाग्ध्यानादद्रीन्द्रइविनक्चलाः ॥ ४४ ॥ रागद्वेषहयौ दुष्टौ नयन्तावुत्पयं वलात् । सद्ध्यानरथमात्मध्यानरच्वा स्थापयन्ति ते ॥ ४६ ॥ पिवत्तः परमात्मोत्यं ध्यानानन्दामृतं सद्। सुख्यवृत्या न जानन्ति चत्तृषादिपरीषहान् ॥ ४७ ॥ जिनशासनभूमिस्यं चारित्रशीलवेष्ठितम् । विवेकगो-पराकीर्णजनकालातिका वृतम् ॥ ४८ ॥ शुप्तिवज्ञकपाटंसत्तापः सुभटपूरितम् । च्नादिमंत्रिवर्गोक्यं सद्ज्ञानतल-रचकम् ॥ ४६ ॥ संयमारामसीमान्तं द्यगन्यं भंगवर्जितम् । कषायमदनारातिव्रजैः पंचाचतस्करैः ॥ ६० ॥ साधुलोक

वृतों के साथ साथ अधुभकर्मरूपी पर्वतों के सैकड़ों इकड़े कर डालते हैं ॥५२॥ वे मुनि चाहे चल रहे हों चाहे आराम से चैठे हों वा सुख दु:ख की बहुत सी अवस्था को प्राप्त हो रहे हों तथापि वे ध्यान को कभी नहीं छोड़ते हैं ॥५३॥ शुक्ललेश्या को धारण करने वाले और अपने मन में धर्मध्यान तथा शक्लध्यान को चितवन करने वाले वे मुनिराज स्वप्न में भी कभी आर्तध्यान और रौद्रध्यान के वश में नहीं होते हैं ॥५४॥ मेरु पर्वत के समान निश्चल रहने वाले वे मुनिराज परीपहों की महासेना तथा उपसर्गों के समृह आजाने पर भी अपने ध्यान से रंचमात्र भी कभी चलायमान नहीं होते हैं ॥५५॥ ये राग द्रेप रूपी घोड़े नड़े ही दुष्ट हैं ये मनुष्यों को जबर्दस्ती कुमार्ग में ले जाते हैं ऐसे इन बोड़ों को योगी पुरुष ही अपने आत्मध्यानरूषी लगाम से श्रेष्ठ ध्यानरूषी रथ में जोत देते हैं ॥४६॥ वे मुनिराज परमात्मा से उत्पन्न हुए ध्यानरूपी आनंदामृत को सदा पीते रहते हैं, इसलिये वे जुधातृपा आदि की परीपहों को मुख्यपति से कभी नहीं जानते ॥४७॥ देखो यह श्रेष्ठध्यान एक उत्कृष्ट नगर है, यह नगर जिनशासन की भूमि पर नसा हुआ है, चारित्ररूपी परकोट से विरा हुआ है, विवेकरूपी वहे दरवाजों से सुरोभित है, भगवान जिनेन्द्रदेव की आज्ञारूपी खाई से वेष्ठित है, इसके गुप्तिरूपी वज्रमय किवाइ है श्रेष्ठ तपश्चरणरूपी योद्धाओं से यह भर रहा है, उत्तम चमा श्रादि संत्रियों के समृह से यह सुशोभित है, सम्यन्द्रानरूपी कोतवाल इसकी रचा करते हैं इसकी सीमा के अंतमें संयमरूपी वगीचे

. ॥३२३॥ मू० ५० ॥३२४॥ भृतंरम्यंसद्ध्याननगरंपरम् । अधिष्ठितामहाशीलसन्नाहाखिलवर्मिताः ॥६१॥ समतु गगनारूढो धेर्यचापकराकिताः । रत्नत्रयशरोपेताः मुनीन्द्रसुमटोत्तमाः ॥६२॥ निःशंकगुणमाकृष्यदृगादिशरवर्षणैः । मोत्तराज्याय निज्नित्तससैन्यं मोह्विद्विषन् ॥६३॥ तताहतमहामोहानिद्ध् तकर्मशात्रवाः । व्रजन्ति मुक्तिप्ताम् शाद्भवतं ते सुरार्चिताः ॥६४॥ अभयन्ति तपोभियं स्वात्मानं अमणा हि ते । शाप्यन्तिकषायान् वा खानि ये तेत्रसयताः ॥६४॥ अप्यन्ति स्वक्षमीणि गमयन्ति किलर्षयः । मन्यन्ते स्वपरार्थानां सिद्धि ये मुनयोत्रते । मत्याद्यैः पंचसद्ज्ञानेयुता वा मुनयोद्भताः ॥६०॥ साधयन्तिदृगादोनि त्रीणि ये तेत्रसाधवः । येषां न विद्यतेगारमनगारास्तएव हि ॥६८॥

लग रहे हैं, कपाय और कामरूपी शतुओं के समूह तथा पंचेन्द्रियरूपी चोर इसमें प्रवेश नहीं कर सकते, न इस नगर का भंग कभी हो सकता है, यह ध्यानरूपी नगर साधु लोगों से भरा हुआ है और परम मनोहर है इस नगर के स्वामी वे ही मुनि होते हैं जो महाशीलरूपी उत्तम कवचों को सदा पहने रहते हैं जो समतारूपी ऊंचे हाथी पर चड़े रहते हैं, जिनके हाथ में धैर्यरूपी धनुप सदा सुशोभित रहता है तथा जो रत्नत्रयह्नी वाणों को धारण करते रहते हैं ऐसे उत्तम सुभटरूपी मुनिराज इस श्रेष्ठध्यानरूपी नगर के राजा होते हैं ॥५८-६२॥ वे ध्यानरूपी नगर के स्वामी मुनिराज निःशंकितरूपी डोरी को खींच कर रत्नत्रयहूपी वाणों की वर्षा करते हैं और मोचहूपी राज्य को प्राप्त करने के लिये समस्त सेना के साथ मोहरूपी शत्रु को मार डालते हैं ॥६३॥ तदनंतर मोहरूपी महाशत्रु के मर जाने पर उन मुनियों के कर्मरूपी सब शत्रु नष्ट हो जाते हैं और देवों के द्वारा पूज्य वे मुनिराज सदा काल रहने वाले मोचरूपी साम्राज्य को प्राप्त कर लेते हैं ॥६४॥ वे मुनिराज तपश्चरण कर के अपने आत्मा को श्रम वा परिश्रम पहुँचाते हैं इसलिये वे श्रमण कहलाते हैं। वे कपाय तथा इन्द्रियों को शांत करते हैं इसलिये संयत कहलाते हैं। वे मुनिराज अपने कर्मी को अर्पण करते हैं भगा देते हैं वा नष्ट कर देते हैं इसलिये ऋषि कहे जाते हैं। वे सप्त ऋदियों को प्राप्त होते हैं इसलिये महर्षि कहे जाते हैं। वे मुनिराज अपने आत्मा का अथवा अन्य पदार्थों का मनन करते हैं इसलिये मुनि कहलाते हैं अथवा मतिज्ञान श्रुतज्ञान आदि पाँचों ज्ञानों से वे सुशोभित रहते हैं इसलिये भी वे मुनि कहलाते है। वे मुनिराज

॥३२४॥

मु० प्र० गेइरप्रा येषां वीतोविनष्ठो हि रागोदोपाखिलैः समम् । वीतरागास्तेष्वात्र त्रिजगन्नाथपूजिताः ॥ ६६ ॥ इतिसार्थाकना-माप्तवीतरागतपित्वनाम् । ध्यानिनां परमाध्यानशुद्धि ने रागियोगिनाम् ॥ ७० ॥ इतिजिनमुखजाता ये त्र शुद्धिदेशैव ग्रशुभसकलहंत्रोस्वर्गमोत्तादिकर्त्री । परम चरणयत्नेपालयन्त्यात्मशुध्ये रिहतिविधिमलांगास्तेऽचिरात्स्युर्महान्तः ॥७१॥ एता मुक्तिवधूसखीश्चपरमानागारसद्भावना ये शृष्विन्ति च भावयन्तिनिपुणाः शक्त्याचरन्त्युग्रताः । ते तद्धर्म-वशाज्जगत्त्रयवरंसर्वार्थसिध्यादिजं मुक्त्वासौख्यमनारतंस्रतपसामुक्तिप्रयान्तिकमात् ॥ ७२ ॥ ये सर्वेजिननायिकाश्च पर्याशुध्यावभृद्यः पुरा सिद्धात्र्यन्तिविविजितानिरुपमाः प्राप्ताः शिवस्त्रींपराम् । येनागारसुभावनारतमहायोगा-

सम्यग्दर्शन आदि रत्नत्रय को सिद्ध करते हैं इसलिये साधु कहे जाते हैं। उनके रहने का कोई नियत स्थान नहीं रहता इसलिये वे अनगार कहलाते हैं। उनके राग द्वेष आदि समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं इसलिये वे वीतराग कहलाते हैं और तीनों लोकों के इन्द्र उनकी पूजा करते हैं ॥६५-६२॥ इस प्रकार अनेक सार्थक नामों को धारण करने वाले वीतराग ध्यानी तपस्वियों के परम ध्यान की शुद्धि होती है रागी मुनियों के ध्यान की सिद्धि कभी नहीं हो सकती ॥७०॥ इस प्रकार भगवान जिनेन्द्रदेव के मुख से प्रगट हुई ये दश शुद्धियाँ समस्त अशुभों को नाश करने वालीं हैं और स्वर्गमोच की देने वाली हैं। जो महापुरुप अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिये प्रयतपूर्वक धारण किये हुये परम चारित्र के द्वारा इन दशों शुद्धियों को पालन करते हैं ने बहुत ही शीघ्र कर्ममल कलंक से सर्वथा रहित हो जाते हैं । ७१।। ये मुनियों की श्रेष्ठ भावनाएं सर्वोत्कृष्ट हैं और मोचरूपी स्त्री की सखी हैं। जो चतुर मुनि इनको सुनते हैं इनका चितवन करते हैं और उद्योगी वन कर अपनी शक्ति के अनुसार इनका पालन करते हैं वे उस धर्म के निमित्त से तीनों लोकों में अेष्ठ ऐसे सर्वार्थसिद्धि आदि के सुखों को निरंतर भोगते रहते हैं और फिर अंतमें श्रेष्ठ तपश्चरण धारण कर मोच में जा विराजमान होते हैं ॥७२॥ पहले समय में आज तक जितने तीर्थंकर हुए हैं वे सब इन परम शुद्धियों से ही हुए हैं तथा उपमा रहित अनंत सिद्ध हुए हैं और उन्होंने जो सर्वोत्कृष्ट मोच स्त्री प्राप्त की है वह भी सब इन परम शुद्धियों का

।।३२५॥

॥३२६॥

स्त्रिधासाधवः ते स्तुत्यासमभावनाश्चसकताः शुद्धीः प्रद्युर्निजाः ॥ १७३॥

इति श्रीमृताचारप्रदीपकाल्येमहाग्रंथे भट्टारक श्रीसकलकीर्तिविरिक् अनगारभावना वर्णनो नामाष्टमोधिकार:

ही फल समभना चाहिये। इसी प्रकार आचार्य उपाध्याय साधु भी जो महा योगीश्वर कहलाते हैं वे भी मुनियों इन भावनाओं में लीन होने से ही महा योगीश्वर कहलाये हैं। इसलिये मैं इन अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधुओं की स्तुति करता हूं ये पाँचों परमेष्ठी अपनी सब भावनाएं मुभे प्रदान करें तथा अपनी समस्त आत्मशुद्धि प्रदान करें।।१७३॥

इस प्रकार त्राचार्य श्री सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नामके महाग्रंथ में मुनियों की भावनात्रों को निरूपण करनेवाला यह श्रोठवां श्रधिकार समाप्त हुआ।



भा॰टो॰

## नवमोधिकारः ।



सिद्धान्तसमयादीनांप्रऐतृ न्परमेष्ठिनः । त्रिजगन्नाथपूज्यांघीन्वंदेतद्गुणसिद्धये ॥ १ ॥ अथाखिला-गमस्यात्रदर्शनज्ञानयोः परः । चारित्रतपसो सारभूतः श्रीजिनभाषितः ॥ २ ॥ महान् यो ग्रंथसारः समयसाराभिधः सताम् । सर्वार्थसिद्धिदोवन्त्येसमासेनतमूर्जितम् ॥ ३ ॥ द्रव्यशुद्धिपरां न्तेत्रकालशुद्धी च निर्मले । भावशुद्धि समाश्रित्य

## नौवां अधिकार।

जो पाँचों परमेष्ठी सिद्धांत और समय आदि को निरूपण करने वाले हैं और तीनों लोकों के इन्द्र जिनके चरण कमलों को नमस्कार करते हैं ऐसे पाँचों परमेष्ठियों को में उनके गुण प्राप्त करने के लिये नमस्कार करता हूँ ॥१॥ यह समयसार नाम का महा ग्रंथ (अध्याय ) सब ग्रंथों का सारभूत है समस्त आगम का सार है, सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान का सार है, चारित्र और तपश्चरण का सार है सबका सारभूत है भगवान जिनेन्द्रदेव का कहा हुआ है, सर्वोत्कृष्ट है और सज्जनों को समस्त पुरुपार्थों की सिद्धि करने वाला है इसलिये अब में उसको संदेष से कहता हूं ॥२–३॥ जो वीतराग तपस्वी निमल द्रव्यशुद्धि चेत्रशुद्धि कालशुद्धि और भावशुद्धि का आश्रय लेकर तथा उत्कृष्ट दृढ़ संहननों का आश्रय लेकर सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान पूर्वक चारित्र के धारण करने में सदा प्रयक्ष करता रहता है

॥३२७॥

दृढंसंहननंपरम्॥ ४॥ चारित्रेयततेनित्यंदर्शनज्ञानपूर्वके । य स्तपस्वी विरागी स निर्वाणंलभतेचिरात् ॥ ४॥ धीरोवेराग्यसम्पन्नः शिक्तित्वास्तोकमागमम् । चारित्राचरणात्सम्यग्द्दिः शुध्यति नापरः ॥ ६॥ वैराग्यवर्जितो ज्ञानी पिठत्वा सकलागमम् । चारित्रविकलो जातु न शुध्यति विधेर्वशात् ॥ ७॥ भिन्नां चर वसारण्ये स्तोकं स्वादातिगंजिम् । माविधेहि वृथासारं वहुजल्पनमात्भवान् ॥ ६॥ सहस्वसकलं दुःखं जयनिद्रां च भावय । मैत्रीं च सुष्ठ्वेराग्यं कुरुकृत्यंयुपाष्तये ॥ ६॥ एकाकीध्यानसंलीनोनिष्कपायोऽपरित्रहः । निष्प्रमादो निरालम्बो जिताचा भवसन्मुने ॥ १०॥ निस्सगस्तत्वविल्लोकव्यवहारातिगोयते । भवैकायस्थिचत्तस्त्वं वृथां सत्कल्पनैत्रचिकम् ॥ ११॥ यो योगीदृढचारित्रःपठित्वाल्पजिनागमम् । दृशपूर्वधरं सोन्यं जयेन्भुक्त्यादिसाधनात् ॥ १२॥ चारित्ररिहतो योत्र

वह मुनि शीघ्र ही मोच् प्राप्त कर लेता है ॥४-५॥ जो धीर वीर और वैराग्य को धारण करने वाला सम्यग्दृष्टी थोड़ा सा आगम भी पढ़ कर चारित्र का पालन करता है वह पुरुष उस चारित्र की पालन करने से ही शुद्ध होता है विना चारित्र के कोई भी मनुष्य शुद्ध नहीं हो सकता ॥६॥ जो ज्ञानी पुरुष वैराग्य से रहित है वह समस्त आगम को पढ़ कर भी यदि चारित्र धारण न करे तो वह कर्म के बंबन से कभी शुद्ध नहीं हो सकता ॥७॥ अतएव हे मुने! तू भिचावृत्ति धारण कर, वन में निवास कर, स्वादरित थोड़ा भोजन कर तथा व्यर्थ और असारभूत बहुत सी बकवाद मत कर । हे आत्मा के स्वरूप को जानने वाले तू सब दु:खों को सहन कर, निद्रा को जीत, मैत्री भावना को चितवन कर, उत्कृष्ट वैराग्य धारण कर, जो कुछ कर वह धर्म की प्राप्ति के लिये कर, एकाकी होकर ध्यान में लीन हो, क्यायरहित हो, परिग्रह रहित हो, प्रमाद रहित हो, आलंबन वा किसी के आश्रय से रहित हो, श्रीर जितेन्द्रिय वन ॥=-१०॥ हे मुने ! तू समस्त परिग्रहों से रहित हो, तत्त्वों का जानकार वन, लोकव्यवहार से दूर रह, और चित्त की एकाग्रता धारण कर । क्योंकि व्यर्थ की अनेक कल्पनाएं करने से क्या लाभ है ? अर्थात् कुछ भी नहीं ॥११॥ जो योगी दृढ़ चारित्र को धारण करता है वह थोड़े से त्रागम को भी पढ़ कर जानकार ऐसे अन्य मुनि को स्वर्गमोत्त को सिद्ध करने के कारण दश पूर्व के जानकार को भी जीत लेता हैं ॥१२॥ जो पुरुष चारित्र रहित है वह यदि वहुत से श्रुतज्ञान को पढ़ले

माव्हीव

मुट प्रद सुबुर्ह्स श्रुतेन बहुनापिकिम् । साध्यं तस्य यतो नूनं मज्जनं भववारिधौ ॥ १३ ॥ ज्ञानिनिजीविकेनात्रध्यानवातेन धीषनाः । चारित्रपोतमारूढास्तरन्त्याशुमवार्णवम् ॥ १४ ॥ ज्ञानं प्रकाशकं विश्व तस्त्वातस्वादिकर्मणाम् । दुष्कर्मनाशकंध्यानं संयमः संवरप्रदः ॥१४॥ संयोगेसत्यमीपां च त्रयाणां स्यान्महामुनेः । जिनेन्द्रशासने मोत्तो नान्यथाभवकोटिभिः ॥१६॥ चारित्रवर्जितम् ज्ञानं लिगप्रहणमूर्जितम् । द्विधासंयमहीनं च तपोदर्शनदूरगम् ॥ १७ ॥ योज्ञः करोति कुर्यात् स केवलं हि निरथकम् । यतो न निर्जरा मोत्तो नास्य कर्मास्रवात्कचित् ॥ १६ ॥ सल्लेक्याध्यानचारित्रविशेषस्तपसा सताम् । सद्गतिः स्याच्चतेभ्योऽपिध्यानं कार्यबुधैःपरम् ॥ १६ ॥ सम्यक्तवाज्जायते ज्ञानं ज्ञानात्सर्वार्थदर्शिनी ।

तो भी उससे कोई लाभ नहीं होता क्योंकि विना चारित्र के वह संसाररूपी समुद्र में ही डूबता है।।१३॥ जो बुद्धिमान पुरुष चारित्ररूपी जहाज पर सवार हो जाते हैं वे ज्ञानरूपी पतवार से, और ध्यानरूपी वायु से बहुत ही शीघ संसाररूपी समुद्र के पार हो जाते हैं ॥१४॥ ज्ञान समस्त तन्वों को अतन्वों को और कर्मी को प्रकाशित करता है तथा ध्यान अशुभ कर्मी का नाश करता है और संयम आते हुए कर्मी को रोकता है ॥१५॥ यदि किसी महा मुनि के ज्ञान ध्यान और संयम इन तीनों का एक साथ संयोग हो जाय तो भगवान जिनेन्द्रदेव के शासन में उसी मुनि को मोच की प्राप्ति हो सकती है विना इन तीनों के मिले करोड़ों भवों में भी कभी मोच की प्राप्ति नहीं हो सकती ॥१६॥ जो अज्ञानी चारित्र हीन ज्ञान को धारण करता है और दोनों प्रकार के संयम से रहित तथा तप और सम्यग्दर्शन से रहित उत्कृष्ट जिन लिंग धारण करता है वह निरर्थक ही जिन लिंग धारण करता है क्योंकि विना चारित्र के निरंतर कमीं का आसव होता रहता है इसलिये उनके न तो कमीं की निर्जरा हो सकती है और न मोच हो सकती है ॥१७-१८॥ उत्तम शुभ लेश्या ध्यान और चारित्र की विशेषता से तथा तपश्चरण से सज्जनों को श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है तथा उनमें भी बुद्धिमानों को उत्कृष्ट ध्यान ही करना चाहिये।।१६॥ देखो सम्यग्दर्शन से सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति होती है सम्यग्ज्ञान से समस्त पदार्थी' को दिखलाने वाली स्वकीय और परकीय समस्त पदार्थी की उपलब्धि प्राप्त होती है। जिसको समस्त पदार्थी की

भां टो॰

मू० प्र० ॥३३०॥ उपलब्धिः पदार्थानांसवंपांस्वपरात्मनाम् ॥ २० ॥ उपलब्धपदार्थांगीश्रेयोश्रेयश्च वेत्तिव । श्रेयोश्रेयोर्थवेत्तोद्भृतदुःशीलः सुशीलवान् ॥ २१ ॥ शीलेनाभ्युदयः सर्वस्ततोमोत्तंलभेत सः । श्रातोज्ञानन्नतादीनां सम्यक्त्वमूलमुच्यते ॥ २२ ॥ कृतनं चाि श्रुतज्ञानं पितं सुष्ठुसंश्रितम् । गुणितं श्रुष्ट चारित्रं ज्ञानवन्तंयि किचत् ॥ २३ ॥ सद्गतिनेतुमत्यर्थं न समर्थं भवेद्भवान् । श्रतो ज्ञानात्प्रधानत्वं चारित्रं विद्धिमोत्तदम् ॥ २४ ॥ यदिप्रदीपहस्तो यः पतेत्कूपेप्रमादवान् तस्यदीपफलंकिस्यान्नकिंविदिपभूतले । ॥ २४ ॥ शिक्तिवायोखिलं ज्ञानं यदि चारित्रमंजसा । पालयेन्नात्र किं तस्य श्रुतज्ञानफलंभुवि ॥ २६ ॥ पिण्डं वसितकां ज्ञानसंयमोपिमात्मवात् । उद्गमोत्पादनादिभ्योदोषेभ्यः प्रत्यहं स्थः ॥ २७ ॥ शोधयेद्योतिनिर्दोपचारित्रशुद्धयेमुनिः । विशुद्धं तस्य चारित्रं जायते शिवकारणम् ॥ २८ ॥

उपलब्धि प्राप्त हो जाती है वह मनुष्य अपने कल्याण अकल्याण को जान लेता है। तथा कल्याण अकल्याण को जान लेने से शील रहित मनुष्य भी शीलवान बन जाता है। शील पालन करने से सब तरह के अभ्युद्य प्राप्त हो जाते हैं तथा अभ्युद्य प्राप्त होने से मोच की प्राप्ति हो जाती है। अतएव कहना चाहिये कि सम्यग्ज्ञान श्रीर वतादिकों के लिए सम्यग्दर्शन ही मूल कारण है ॥२०-२२॥ जिस किसी यति ने सम्पूर्ण श्रुतज्ञान पढ़ लिया है तथा अच्छी तरह उसको धारण कर लिया है मनन कर लिया है तो भी चारित्र से अच्ट उस ज्ञानी पुरुष को श्रेष्ठ गति में पहुँचाने के लिए आप कभी समर्थ नहीं हो सकते अतएव हे मुने ! ज्ञान की अपेचा तू सम्यक्चारित्रं को ही प्रधान समभा। क्वोंकि यह निश्चित है कि मोच सम्यक्चारित्र से ही प्राप्त होती है ॥२३-२४॥ जो कोई प्रमादी मनुष्य हाथ में दीपक लेकर भी कूए में पड़ जाय तो फिर उसने उस दीपक का फल ही क्या पाया अर्थात् इस लोक में उसे दीपक का फल कुछ नहीं मिला। इसी प्रकार जो मनुष्य समस्त ज्ञान को पढ़ कर भी यदि चारित्र को पालन नहीं करता है तो समभना चाहिये कि उसे इस संसार में श्रुतज्ञान का फल कुछ नहीं मिला ॥२५-२६॥ जो श्रातमा के स्वरूप को जानने बाला बुद्धिमान् अपने निर्दोप चारित्र को सिद्ध करने के लिये आहार वसतिका ज्ञानोपकरण और संयमोपकरणों को उद्गम उत्पादन आदि दोषों से प्रतिदिन शुद्ध करता है आहार भी निर्दोप प्रहण करता है तथा उपकरणों के ब्रह्ण में भी कोई दोप नहीं लगाता उसी मुनि के मोच का

म्० प्र

119 F F H

पूर्णमचेलकत्वं च लोचोवैराग्यवद्धकः । सर्वसंस्कारहोनापराज्युत्सृष्टरारीरता ॥२६॥ प्रतिलेखनिमत्येषित्मकत्परचतुर्विघः । जिनेन्द्रिलिंगिनां ज्यक्तो लोकेसंवेगस्चकः ॥३०॥ रजःप्रस्वेदयोः सुष्ट्रमहण्मदुतापरा । सौकुमार्यं लघुत्वं
च यत्रपंचगुणाइमे ॥३१॥ सन्ति मयूरिपच्छेत्रप्रतिलेखनम् जितम् । तं प्रशंसन्तितीर्थशादयाये योगिनां परम् ॥३२॥
प्रक्षिप्तं चत्रुषोर्यचमनाक्पीडां करोति न । निर्गर्थनिर्भयंरम्यं तद्माद्यं प्रतिलेखनम् ॥३३॥ उत्थायशयनाद्रात्रौ
विनात्रप्रतिलेखननात् । कृत्वाप्रस्ववणादीश्चपुनः स्वपन्त्रजन्भवि ॥ ३४॥ उद्धतनपरावर्तनानि कुर्वन्नगोचरे । नेत्राणां
वा यतिः सुप्तो जीवघातं कथं त्यजेत् ॥३४॥ मत्वेति कार्तिकेमासि कार्यं सत्प्रतिलेखनम् । स्वयंपतितिपच्छानां

कारण ऐसा अत्यंत शुद्ध चारित्र होता है ॥२७-२८॥ पूर्णहर्ण से नग्नता धारण करना, वैराग्य को बढ़ाने वाला केशलोच करना, सब तरह के संस्कारों से रहित शरीर से भी निर्ममता बारण करना ग्रीर प्रतिलेखन के लिए पीछी धारण करना ये चार लिंगकन्य कहे जाते हैं ये चारों ही भगवान जिनेन्द्रदेव के लिंग को प्रगट करते हैं श्रीर लोक में वैराग्य के चिन्ह हैं ॥२६-३०॥ जिस पर न तो धूल लग सके, न पसीना लग सके, जो अत्यंत कोमल हो, सुकुमार हो, और छोटी हो ये पाँच गुगा जिसमें हों वही प्रतिलेखन उत्तम गिना जाता है। ये पाँचों गुण मयूरिपच्छ में हैं इसलिए भगवान जिनेन्द्रदेव जीवों की दया पालन करने के लिये मुनियों को मयूरिपच्छ की पीछी की ही प्रशंसा करते हैं ॥३१-३२॥ जिसको आँख में डाल देने पर भी रचमात्र पीड़ा न हो वही निर्भय और मनोहर प्रतिलेखन निग्रंथ मुनियां को ग्रहण करना चाहिये। (जिसके रखने में कोई भय न हो मुठ में सोना चाँदी न लगा हो उसको निर्भय कहते हैं ) ॥३३॥ यदि मुनि के पास प्रतिलेखन वा पीछी न हो तो जब कभी रात्रि में वह अपनी शय्या से उठेगा मूत्र की वाधा द्र करने जायगा किर आकर सोवेगा। चलेगा, किसी पुस्तक कमंडल आदि को उठावेगा रक्खेगा उठेगा कर्वट बदलेगा अथवा ये सब क्रियाएं न भी करे तो भी नेत्र से न दिखने वाले स्थान में सोवेगा, इन सब क्रियाओं में वह यति विना पीछी के जीवों के चात को कैसे बचा सकेगा। अर्थात् मुनि के पास पीछी हर सयम होनी चाहिये विना पीछी के जीवों की हिंसा का त्याग हो ही नहीं सकता ॥३४-३४॥ अतएव मुनियों को कार्तिक महीने में

लिंगचिह्नं च योगिभिः ॥ ३६ ॥ श्रसने शयनेस्थाने व्युत्सर्गेगमनादिके । ग्रहणे स्थापने ज्ञानशौचोपकरणात्म-नाम् ॥ ३७ ॥ उद्वर्तनपरावर्त्तनांगकंद्वयनादिषु । क्रपयायत्नतः कार्यदृष्टिपूर्वंप्रमार्जनम् ॥ ३८ ॥ यो विशोध्यमुनि-मुंक्तेपिण्डापध्याश्रयादिकान् । मूलस्थानं सण्वाप्तो यित्तवगुणदूरगः ॥ ३६ ॥ पिण्डोपध्यादिशुद्धियोऽकृत्वातिमू-दमानसः । कायक्लेशं तपः कुर्याचिरप्रवृजितोपिसन् ॥ ४० ॥ तस्यसंयमहीनं तत्तपो व्यर्थयमादि च । न चारित्रं क्रियाश्रेष्ठा नस्यात्पापास्रवाद्वृथा ॥ ४१ ॥ ब्रित्वामूलगुणानाद्यान्त्यातिपूजादिहेतुना । वृत्तमूलादियोगान् यो

स्वयं गिरे हुये पंखों की पीछी बनानी चाहिये क्योंकि यह मुनियों का खास चिह्न है ॥३६॥ मुनियों को सोते समय बैठते समय खड़े होते समय कायोत्सर्ग करते समय, गमनागमन करते समय ज्ञानोपकरण वा शौचोपकरण के उठाते रखते समय उठते समय कर्वट वदलते समय और खुजाते समय कृपापूर्वक प्रयतपूर्वक, आँख से देख कर पीछी से प्रमार्जन करना चाहिये ॥३७–३८॥ जो मुनि आहार के श्राश्रित रहने वाले पदार्थीं को ( आहार को वा उच्चासन आदि को ) विना शुद्ध किये आहार ग्रहण कर लेता है वह मुनि मुनिपने के गुणों से बहुत दूर रहता है तथा मूल स्थान की प्राप्त होता है, ( उसे, फिर से दीचा देनी चाहिये ) ॥३६॥ जो अज्ञानी मुनि चिरकाल का दीचित होकर भी आहार ग्रहण करने की सामिग्री को बिना शुद्ध किये कायक्लेश तपश्चरण को करता है उसका वह तपश्चरण संयम रहित कहलाता है और इसीलिये वह न्यर्थ है। इसी प्रकार उस मुनि के किये हुये यम नियम चारित्र भी सब व्यर्थ समभने चाहिये। उसकी कोई भी क्रिया श्रेष्ठ नहीं कही जा सकती। क्योंकि संयम हीन मुनि के सदा पापकर्मी का आस्त्रव होता रहता है और इसीलिये उसकी सब किया व्यर्थ हो जाती हैं ॥४०-४१॥ जो मुनि अपनी कीर्ति के लिये अथवा अपना वड़प्पन वा पूज्यपना दिखलाने के लिये महावतरूप मूलगुणों का तो मंग कर देता है और वर्षात्रहतु में बृद्ध के नीचे योगधारण करना आदि अत्यंत कठिन वाद्य तपश्चरणों को धारण करता है उसके मूलगुण रहित उत्तरगुण ऐसे ही समकते चाहिये जैसे विना जड़ के कृत होता है। जिस प्रकार विना जड़ का बुंच न ठहर सकता है न वह सकता

भारत

**发** 

がを教を

A COL

T. W. S. A.

वासान् गृहातिदुर्द्धरान् ॥ ४२ ॥ तस्योत्तरगुणाःसर्वेमूलहीना दुमा इव । समीहितफलं कि ते करिष्यन्ति जगत्त्रये ॥ ४३ ॥ हत्वाप्राणान् वहून् कुर्यादात्मनो यो महाबलम् । अप्राप्तुकं सुलाकांनी मोन्नाकांनी न स किच्यते यदि ॥ ४४ ॥ किन्त्र ॥ ४४ ॥ एकद्वित्रमृगादीश्च सिंहच्याघादिकोत्र यः । निहत्य लादयेत्पापी नीच स कथ्यते यदि ॥ ४४ ॥ यो मुनिः प्रत्यहं हत्वा बहूँद्वस्थावरत्रसान् । भन्तयेत्स कथंपापी नीचो वा नाधमोभवेत् ॥४६॥ आरंभाज्जीवराशीनां वधोवधादधंमहत् । अथाद्वंधोभवेत्स्वस्यदुर्गतौतीक्षदुः लदः ॥ ४० ॥ तस्मादात्मा न हंतव्यः स्वयं स्वेनवधादिना । तन्प्राणिवधोनित्यंमोक्तव्योयत्ततोबुधेः ॥ ४८ ॥ ये स्थानमौनवीरासनाद्या हि दुष्कराः कृताः । आतापनादियोन् गाद्यचसद्ध्यानाध्ययनादयः ॥ ४८ ॥ पद्धाष्टमादिमासान्ताउपवासाआवास्रवात् । सर्वेनिरर्थकान्त्नमधःकर्मान्नसेन्

है और न फल सकता है उसी प्रकार मूलगुण रहित उत्तरगुण तीनों लोकों में कभी इच्छानुसार फल नहीं दे सकते ॥४२-४३॥ जिस प्रकार कोई मनुष्य अनेक प्राणियों को मार कर अपने को महाबली प्रगट करता है उसी प्रकार अप्राप्तक पदार्थी को ग्रहण करने वाला मुनि सुख को चाहने वाला कहा जाता है वह मोच को चाहने वाला कभी नहीं कहा जा सकता ॥४४॥ देखों सिंह वाघ आदि जीव एक दो तीन चार ब्यादि हिरण वा अन्य पशुओं को मारकर खा जाता है इसलिए वह पापी और नीच कहलाते हैं। इसी प्रकार जो मुनि चिना शुद्ध किया हुआ आहार ग्रहण करता है अर्थात् अनेक त्रस स्थावर जीवों की हिंसा कर आहार ग्रह्ण करता है वह क्यों नहीं पापी नीच और अधम कहलावेगा अर्थात् अवस्य कहलावेगा ॥४५-४६॥ और देखो आरंभ करने से जीवराशियों की हिंसा होती है हिंसा होने से महा पाप उत्पन्न होता है, और उस महापाप से अपने ही आत्मा को नरकादिक दुर्गतियों में नीत्र दुःख देने वाला कर्मवंध होता है।।४७॥ इसलिये बुद्धिमानों को जीवों की हिंसा करके अपने आत्मा की हिंसा नहीं करनी चाहिये और इसके लिये प्रयत्न पूर्वक सदा के लिये प्राणियों की हिंसा का त्याग कर देना चाहिये ॥४=॥ जो मुनि अधः कर्म नाम के दोप से दृषित आहार को ग्रह्ण करते हैं वे चाहे कयोत्सर्ग घारण करें, चाहे मौन धारण करें चाहे वीरासन धारण करें चाहे आतापन आदि कठिन कठिन योग धारण करें चाहे श्रेष्ठ ध्यान और श्रध्ययन श्रादि श्रुभ कार्यों में लगे रहें श्रीर चाहे

भा॰दी॰

गइइइ॥

भार्ट

॥उ<u>ड्</u>या। गु० प्र० विनाम् ॥ ४० ॥ यथोत्सृजित रौद्राहिः कंचुकं न विषं तथा । कश्चित्साधुस्यजेद्वस्त्रं पंचसूना न मंद्धीः ॥ ४१ ॥ उद्वलस्तथा चुल्हीप्रेपणी च प्रमार्जिनी । उद्कुम्भः इमाःपंचसूनाः सत्त्वत्यंकराः ॥ ४२ ॥ आसुप्रवर्ततेयोऽधीः कृतकारितमोदनैः । सुस्त्रादान्त्रायतस्याहो वृशदीनादुरात्मनः । ४३ ॥ योधःकर्मादिनिष्पन्नं भुंक्तेन्नंरसनांधधीः । जडोविराधनां कृत्वा पड्जीवानां च घातनम् ॥ ४४ ॥ आवकः सोधमोजातः पापारम्भप्रवतनात् । उभयभ्रष्टता—माप्तोदानप्जादिवर्जनान् ॥ ४४॥ पचनेपाचनेन्नानांसदानुमनने शठः । वर्ततेवाङ्मनःकायस्तस्मायोत्रविभेति न ॥ ४६॥ भिग्यादिदः स मन्तव्योविरुद्धाचरणाद्भवि । न तस्यचेह लोकोस्तिकुकीर्तिवर्तनात् कचित् ॥ ४०॥ परलोकों न

वेला तेला करें पंद्रह दिन वा महीने भरका उपवास करें परंतु उनके सदा पापकर्मी का ही आसव होता रहता है इसलिये उनका सब तपश्चरण निरर्थंक ही समक्तना चाहिये ॥४६-५०॥ जिस प्रकार दुए सपें काँचली को छोड़ देता परंतु विय को नहीं छोड़ता उसी प्रकार कोई कोई साधु वस्त्रों का गत्या तो कर देते हैं परंतु वे मूर्ख पंचरापों का त्याग नहीं करते ॥५१॥ चक्की, उखली, चूली, चुहारी और पानी रखने का परंडा ये पाँच अनेक जीवों की हिसा करने वाले पंच पाप कहलाते हैं ॥५२॥ जो मूर्ख मुनि अपने स्वादिष्ट अन के लिये कृत कारित अनुमोदना से इन पंचपापों में अपनी प्रश्नित करते हैं उन दुष्टों की दीचा लेना भी न्यर्थ समभना चाहिये ॥५३॥ जिह्वा इन्द्रिय की लंपटता के कारण अंधा हुआ जो मुर्ख श्रायक छहों प्रकार के जी में की विराधना कर के वा चहों प्रकार के जीवों का घात कर के ब्राध: कर्म से उत्पन्न हुए श्रन्न को मन्त्रण करता है वह पापारंभ में प्रवृत्ति करने के कारण अधम कहलाता है श्रीर उस द्रव्य से वह दान पूजा करने का भी अधिकारी नहीं रहता इसलिये वह इस लोक श्रीर परलोक दोनों लोकों से अष्ट गिना जातां है ॥५४-५५॥ जो मूर्ख मन वचन काय से अन्न के पकाने पकवाने वा श्रमुमोदना करने में प्रवर्त होते हैं इन ऊपर लिखे पंच पापों से नहीं डरते उनको मिध्यादृष्टी ही समभना चाहिये। न्योंकि वे विरुद्ध आचरणों को ही धारण करते हैं और इसीलिये इस लोक में भी उनकी अपकीर्ति फैल जाने के कारण उनका यह लोक भी विगढ़ जाता है तथा संयमहर आचरण

在政治政治政治政治政治政治政治政治政治

जायेत संयमाचरणादिना । किन्तु स्याइगंती तूनं गमनं व्रतभंगतः ॥ ४८ ॥ प्रायिश्वत्ते विधायोच्चैयोभुनिक्तपुनः राठः । श्राधःकर्मकृताहारं तस्य तिनन्ष्पलं भवेत् ॥ ४६ ॥ यः साधुर्यत्र देशादी शुद्धे ऽशुद्धे थवोभयोः । श्राहारोपिधवासादिं यथालक्यं निजेच्छ्या ॥ ६० ॥ शुद्धं वा शुद्धमादनोधवत्परीत्त्रयो विना । मुक्तोयितगुर्णैःसोऽपि प्रोक्तः संसार-वर्द्धकः ॥ ६१ ॥ योक्रोधःकर्मजाहारेनित्यं परिणतः कचित् । प्राप्तेपिप्रासुकेहारे वंधकः स हृदो भवेत् ॥ ६२ ॥ शुद्धं मृगयममाणो योन्नादि कृतादिदूरगम् । श्रधःकर्मकृतान्नाप्तेकचिच्छद्धोहदोत्र सः ॥ ६३ ॥ मृलोत्तरगुर्णेष्वत्र भित्ताचर्योदिताजिनैः । प्रवरा तां विना विश्वे ते कृताःस्युर्निरर्थकाः ॥ ६४ ॥ प्रत्यहं वरमाहारो भुक्तो दोषातिगः

धारण न करने के कारण उनका परलोक भी विगड़ जाता है। इस प्रकार उनके दोनों लोक विगड़ जाते हैं श्रीर वतभंग होने के कारण वे नरकादिक दुर्गतियों में अवश्य पहुँचते हैं ॥५६-५८॥ जो मूर्ख अधः कर्म दोप से द्रिपत आहार ग्रहण करने के कारण प्रायिक्त ले लेते हैं और प्रायिक्त लेकरें फिर भी अधःकर्म जन्य आहार को ग्रहण करते हैं उनका भी वह सब तपश्चरण निकाल समकता चाहिये ॥५६॥ जो मुनि शुद्ध दा अशुद्ध देश में अथवा शुद्ध अशुद्ध मिले हुए देश में आहार उपकरण वसतिका आदि अपनी इच्छानुसार जैसा प्राप्त हो जाय चाहे वह शुद्ध हो वा अशुद्ध हो उसको अधि के समान विना परीचा किए हुये ग्रहण कर लेता है उसको भी मुनियों के गुणों से रहित ही समक लेना चाहिये उसको भगवान जिनेन्द्रदेव ने संसार को वढ़ाने वाला ही वतलाया है ॥६०-६१॥ जो मूर्ख प्रतिदिन श्रध:कर्म जन्य आहार को ग्रहण करता है उसे यदि किसी दिन प्राप्तक आहार भी मिल जाय तो भी हृदय से वह कमीं का वैंध करने वाला ही समका जाता है ॥६२॥ इसी प्रकार यदि कोई मुनि कृत कारित अनुमोदना से रहित शुद्ध आहार की हूं इता है और दैवयोग से उसे अधःकर्म जन्य आहार मिल जाता है तो भी उसे हृदय से शुद्ध ही समक्षना चाहिये ॥६३॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने समस्त मुलपुण श्रीर उत्तरगुणों में भिना के लिये नर्या करना ही उत्तमगुण माना जाता है उस शुद्ध भिनानर्या के विना बाकी के समस्त गुण निरर्थक ही बतलाये हैं ॥६४॥ सज्जनों को दोपरहित प्रतिदिन छाहार कर

मृ्०:प्र० ॥३३६॥

लेना अच्छा परंतु पनद्रह दिन वा एक महीने के उपवास के वाद पारणा के दिन सदीप आहार लेना श्रच्छा नहीं ॥६४॥ जो मुनि मुत्यु के भय से भयभीत हुए समस्त शाशियों को श्रभय दान देता है उसी के समस्त गुण अपने आप आ जाते हैं ॥६६॥ संघ में आचार्य तो महाज्ञानी वैद्य हैं, संसार से विरक्त हुआ शिष्य रोगी है. पापरहित चर्या ही औषधि है पापरहित स्थान ही उसके लिए योग्य चेत्र है और वैयावृत्य करने वाले उसके सहायक हैं। वे आचार्यह्रपी वैद्य इस सामग्री से उस रोगी मुनि को कर्मह्रपी रोग को नष्ट कर शीघ ही नीरोग सिद्ध बना देते हैं ॥६७-६०॥ अतएव मोच की इच्छा करने वाले मुनियों को अपनी चर्या के लिए पहले कहे हुये समस्त दोपों से रहित तथा धूप अंगार आदि दोंपों से रहित भिचाशुद्धि घारण करनी चाहिये ॥६६॥ इस संसार में लौकिक घृणा ती वाह्य जुगुप्सा है वर्तों के भंग होने से उत्पन्न होने वाली घृणा श्रंतरंग जुगुप्सा है श्रौर रत्नत्रय की शुद्धि की हानि होना लोकोत्तर जुगुप्सा है। मुनियों को लोक निंदा दूर करने के लिये प्रायिश्वत धारण कर आत्मनिंदा कर तथा उत्तम आचरण पालन कर अपने वर्तों में लगे हुए अतिचारों की शुद्धि करनी चाहिये।।७०-७१॥ मुनियों को शंकादिक दोषों का दूर से ही त्याग कर देना चाहिये और रत्नत्रय की परम विशुद्धि धारण कर संसार को बढ़ाने वाली लोकोत्तर निदा का भी सदा के लिये त्याग कर देना चाहिये ॥७२॥ जिस चीत्र में कपायों की उत्पत्ति हो, अपनी इन्द्रियाँ प्रवल हो जाँय वा विकृत हो जाँय जहाँ पर दृष्ट और

सन्त्युपद्रवराशयः ॥ ७३ ॥ जायन्ते हे परागायाः विष्नाध्यानादिकर्मणाम् । व्रतमंगक्यलं चित्तं तत्त्तेत्रं वर्जयेयातः ॥ ७४॥ एकान्तेनिर्जनस्थानेवराग्यगुण्युद्धिदे । क्मशानाद्रिगुहादो च शून्यगेहे वनादिषु ॥ ७४ ॥ पशुस्त्रीक्षीवदुष्टादिहीनेशाम्ये शमप्रदे । क्षेत्रे वासं प्रकुर्वन्तिमुनयोध्यानसिद्धये ॥ ७६ ॥ नृपहीनं च यत्त्तेत्रंयत्र दुष्टो नृपो भवेत् । यत्र स्त्रीवालराजा च तत्र वासो न युज्यते ॥ ७७ ॥ दीन्नाप्रहणशीलाक्य यत्रसन्ति न धार्मिकाः । हानयः संयमादीनां स्थातव्यं तत्र नोर्जितेः ॥ ७८ ॥ स्त्रीन्नान्तिकाश्रमेस्थातुं न्नणमात्रं न कल्पते । यतीनां श्रासनस्थानस्वाध्यायप्रह्णणादिभिः ॥ ७६ ॥ संसगंणार्यिकास्त्रीणांव्यवहाराभिधा भवि । जुगुप्सापरमार्थान्या जायते यमिनां द्रुतम् ॥ ५० ॥ जलकुम्भेयथा पद्मसम्पर्केण च वर्द्वते । सुशीतत्वं सुगंधित्वं हीयतेऽनलसंगमात् ॥ ६१ ॥ तथीत्तमाश्रयेणात्र सद्दोधिन

भक्ति हीन मनुष्य रहते हों, जहाँ पर अनेक उपद्रव होते रहते हों, जहाँ पर रागद्वेष आदि दोष उत्पन्न होते रहते हों, जहाँ पर ध्यान अध्ययन आदि कार्यों में विध्न उपस्थित होते हों जहाँ पर बतों का भंग होता हो श्रीर जहाँ पर चित्त चंचल हो जाता हो ऐसा चोत्र मुनियों को छोड़ देना चाहिये ॥७३-७४॥ मुनि लोग अपने ध्यान की सिद्धि के लिये एकांत और निर्जन स्थान में वैराग्य गुण की बढ़ान वाले, रमशान पर्वत की गुफाएं सने मकान और वन में अत्यंत शांत और परिणामों को शांत करने वाले तथा पशु स्त्री नपु सक तथा दुष्ट जीवों से रहित चोत्र में निवास करते हैं ॥७५-७६॥ जिस चीत्र में कोई राजा न हो, जहाँ का राजा दुष्ट हो, अौर जहाँ पर स्त्री राज्य करती हो अथवा वालक राजा राज्य करता हो वहाँ पर मुनियों को कभी निवास नहीं करना चाहिये ॥७७॥ जहाँ पर दीचा ग्रहण करने वाले लोग न हों जहाँ पर धर्मात्मा लोग निवास न करते हों, और जहाँ पर संयम की हानि होती हो ऐसे स्थान में उत्कृष्ट मुनियों को कभी नहीं रहना चाहिये ॥७८॥ मुनियों को वैठने कायोत्सर्ग करने श्रथवा स्वाध्याय ग्रहण करने के लिए भी स्त्रियों के अथवा अर्जिकाओं के आश्रम में चण मात्र भी नहीं ठहरना चाहिये। क्योंकि अर्जिका वा स्त्रियों के संसर्ग से मुनियों को व्यवहार जुगुप्सा भी प्रगट होती है श्रीर लोकोत्तर नगुप्सा भी प्रगट होती है ॥७६-=०॥ जिस प्रकार जल के घड़े में कमल के मंसर्ग से उसका शीतलपना और सुगंधितपना गुण बढ़ता है तथा अग्नि के संयोग से वे दोनों गुण

. .

॥३३७।}

भारती

रायम् ॥ ८४ ॥ वैद्यज्योतिष्कसावद्यारम्भादिपरिवर्तकम् । पिशुनं कृत्सिताचारंमिथ्योत्वोपगतंशठम् ॥ ८४ ॥ लोकलोकोत्तराचाराजानन्तं स्वेच्छयायुतम् । चिर्ष्रवृज्तितंचापीत्याचन्यदोषभाजनम् ॥ ६६॥ संयतंवर्जयेद्रंसदाचारी महामुनिः । पापापवादिभीतात्मा तत्संगं नाश्रयेत्कचित् ॥ ८७ ॥ सूरेमु क्त्वा कुल योत्रैकाकीश्रमेन्निजेच्छया । उपदेशं न गृहाति पापश्रमण एव सः ॥ ५६॥ यः शिष्यत्वमकृत्वात्र पूर्वत्वस्यशठाशयः । त्वरितः कर्तुं माचार्यत्वं हिंडति निजेच्छया ॥ ८६ ॥ घोंघाचार्यः स एवोक्तों मत्तादन्तीव पापधीः । निरंकुशो गुणैहीनः स्वान्यदुर्गति-नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार उत्तम पुरुपों के आश्रय अत्यंत बढ़ता है और नीच पुरुषों के आश्रय से रत्नत्रय गुगा घटता है होता है ॥=१-=२॥ जो मुनि नीच लोगों की संगति करता है वह कोधी, चंचल, मंद, पीठका मांस भन्तण करने वाला अर्थात् पीठ पीछे निंदा करने वाला और मुर्ख होता है तथा वह अनेक गुरुओं का शिष्य होता है ॥ द्या जो मुनि पाखंडी है, निर्दोंगों को भी दोषी कहने के लिये तत्पर रहता है, जो मारश, त्रासन, उच्चाटन, वशीकरण आदि करने की इच्छा रखता है, जो वैद्य ज्योतिष्क और पापरूप आरम्भों में प्रवृत्ति करता है, जो चुगलखोर है, जिसके आचरण निंदनीय हैं, जो मिथ्याद्वव्टी है, मूर्ख है, जो लौकिक और लोकोत्तर श्राचरणों को नहीं जानता, जो श्रपनी इच्छानुसार प्रवृत्ति करता है और चिरकाल का दीचित होने पर भी अन्य अनेक दोपों का भाजन है ऐसे मुनि का दूर से ही त्याग कर देना चाहिये। जो सदाचारी महामुनि हैं और पाप तथा अपवाद से सदा भयभीत रहते हैं वे महामुनि उपर कहे हुये पाखंडी मुनियों की संगति कभी नहीं करते हैं ॥ = ४ = = ।। जो मुनि श्राचार्य के कुल को स्रोड़ कर अपनी इच्छानुसार अकेला परिश्रमण करता है तथा किसी का उपदेश नहीं मानता उसकी पापी मुनि कहना चाहिये ॥==॥ जो मूर्ख पहले किसी आचार्य का शिष्य तो बनता नहीं और शीघ ही श्राचार्य पद धारण करने के लिए अपनी इच्छानुसार धूमता है उसको वोंघाचार्य वा दंभाचार्य समभना चाहिए। वह पापी है और मदोन्मत्त हाथी के समान गुणों से रहित होकर निरंक्श होता हुआ

र्वद्वतेतराम् । ज्ञीयन्ते नीचसंगेनगुणदोषाञ्चयोगिनाम् ॥ ६२॥ प्रचएढञ्चपलोमन्दः पृष्टमांसादिभज्ञकः । गुर्वादि-

वहुलोमूर्खोदुराश्रयः सतां यतिः॥ दश्मान्वितमदोषाणां दोषोद्भवनतत्परम् । मारणत्रासनोचाटनवशीकरणा-

कारकः ॥ ६० ॥ त्राचार्यत्वं नयतेस्वस्याजानन् मः जिनागमम् । स कुत्सितोपदेशीरचात्मानं परं विनाशयेत् । ६१ ॥ वर्षादिगणनैक्चाहं सर्व ज्येष्ठोत्र दीच्या । मत्तोन्ये जघवोहीतिगर्वः कार्यो न संयतः ॥ ६२ ॥ यतो वर्षाणिगण्यन्ते न मुक्तिसाधनेसताम् । केचिद्नतम् हूर्तेन गता मोच्चं दृढत्रताः ॥ ६३ ॥ रागह्वेषाचमोहादीनिष्टोयोगोतिदुद्धरः । करोति कर्मणां यन्धं कषायः सहदेहिनाम् ॥ ६४ ॥ जीवस्यपरिणामेनाणवः परिणमन्ति नुः । कर्मत्वेन स्वतोनांगी तन्मयत्वंप्रपथते ॥ ६४ ॥ ज्ञानचारित्रसम्पन्नः सद्यानाध्ययने रतः । निष्कषायः स्थिरात्मात्रकर्मवन्धंकरोति न ॥ ६६॥ किन्तुसंवरपोतेन तपसाव्यक्तर्करणाम् । विधायनिर्गरां ध्यानी तरत्याशुभवाग्बुधिम् ॥ ६७ ॥ कुर्वन्स्वाध्यायमात्मज्ञ

घूमता है। ऐसा मुनि स्वयं भी दुर्गति में जाता है और अन्य जीवों को भी दुर्गति में पहुँचाता है ॥=६-६०॥ जो मुनि श्री जिनागम को तो जानता नहीं और आचार्य बन बैठता है वह मुनि अपने निद्य उपदेश से अपने आत्मा को भी नष्ट करता है और अन्य जीवों को भी नष्ट करता है ॥६१॥ "में अपने वर्ष का दी चित हूँ अतएव में इन सब मुनियों में बड़ा हूं ये सब मुनि दी चा में मुभ से छोटे हैं'' इस प्रकार का अभिमान मुनियों को कभी नहीं करना चाहिये। क्योंकि मोच को सिद्ध करने के लिए सज्जन पुरुप वर्षों की गिनती नहीं करते । अपने त्रतों को दढ़ता के साथ पालन करने वाले बहत से मुनि ऐसे हो गये हैं जो अंतर्म हुर्त में ही मोच चले गये हैं ॥६२-६३॥ राग द्वेप इन्द्रियाँ और मोहादिक में लगे हुए दुर्घर मन वचन काय के योग कपायों का संबंध पाकर जीवों के कमीं का बंध करते हैं। तीनों लोकों में भरे हुये कर्म परमाणु जीवों के परिणामों को निमित्त पाकर जीवों के कर्महृप परिणित हो जाते हैं। यह आतमा बिना योग और बिना कपायों के स्वयं कर्म रूप परिणित नही होता ॥६४-६५॥ जो आत्मा सम्यन्ज्ञान और सम्यक्चारित्र से सुशोभित है श्रेष्ठ ध्यान और अध्ययन में लीन है, क्यायरहित है और स्थिर है अर्थात् मन वचन काय के योगों से रहित है वह आत्मा कभी कमीं का बंध नहीं कर सकता ॥६६॥ किंतु ऐसा कपायरहित स्थिर ध्यानी आत्मा संवरह्मी जहाज पर चढ़ कर तपश्ररण के द्वारा समस्त कमीं की निर्जरा करता है श्रीर शीघ्र ही संसाररूपी समुद्र से पार हो जाता है ॥६७॥ श्रात्मा के स्वरूप को जानने वाला जो मुनि विनय के साथ स्वाध्याय

भा०टी

मू॰ प्र॰ धुरुशा पंचा त्तां संवतोभवेत् । त्रिगुप्तश्चेकचित्तोत्रिविनयेनित्तास्तवः ॥ ६० ॥ द्विषड्भेदतपोभ्योपिस्वाध्यायेन ममं तपः । न भूतं परमं नास्ति न भविष्यतिमोत्तदम् ॥ ६६ ॥ ससूत्रा च यथा सूचि न नवयतिप्रमादतः । तथा ससूत्रप्वात्मा द्वानीरत्नत्रयांकितः ॥ १०० ॥ यत्नेन जयनिद्रां त्वं यतो निद्रा ह्यचेतनम् । कृत्वात्ररात्त्रसीवाशुगिलेज्जनंगतिकयम् ॥१॥ तयानिद्रावशःप्राणीलाद्त्यखाद्यमंजसा । त्र्यगम्यगमनं कुर्याद्विश्वपापेषु वर्तते ॥ २ ॥ इषुकारे यथा धत्ते ऋजुं चेपुंस्वचत्तुपा । तथेकामत्वमापन्नंध्यानेध्यानोनिजंमनः ॥ ३ ॥ द्रव्यात्वे त्राद्यमीकालाद्भवाद्भावाद्भवेन्वहम् । विद्यवदुःत्वाकरे कस्यचिन्तयेत्परिनर्तनम् ॥ ४ ॥ महामोहाग्निनानित्यंद्द्यमानेजगत्त्रये । विरक्ताः स्वसुखाद्धीराः

करता है वह पाँचों इन्द्रियों को बरा में करता है, तीनों गुष्तियों को पालन करता है और एकाग्र चित्त होने के कारण कर्मों के त्रास्त्रव से रहित हो जाता है ॥६८॥ वारह प्रकार के तपश्चरण में भी स्वाध्याय कं समान अन्य कोई तपश्ररण उत्कृष्ट और मोत्त देने वाला न आज तक हुआ है न है और न आगे कभी हो सकता है ॥६६॥ जिस प्रकार स्त्रसहित ( डोरा सहित ) सुई प्रमाद के कारण नष्ट नहीं होती, खोती नहीं उसी प्रकार सूत्रसहित सूत्रों का वा सिद्धांतशास्त्रों का स्वाध्याय करने वाला ज्ञानी आत्मा रत्नत्रय से सुशोभित होता है ॥१००॥ हे मुने तू प्रयत्नपूर्वक निद्रा को जीत क्योंकि यह निद्रा राचसी के समान है। राचसी जिस प्रकार मनुष्यों को मार् कर खा जाती है उसी प्रकार यह निद्रा भी मनुष्य को अचेतन के समान कियारहित बना कर निगल जाती है ॥१०१॥ इसके सिवाय इस निद्रा के वशीभूत हुए प्राणी अभद्यं भन्ण करते हैं अगम्य गमन करते हैं और समस्त पायों में प्रवृत्ति करते हैं ॥१०२॥ जिस प्रकार वाण चताने वाला आँख से देख कर अपना बाण सीधा रखता है उसी प्रकार ध्यान करने वाला मुनि अपने ध्यान में एकाग्रता को प्राप्त हुए अपने मन को सरल ही रखता है ॥३॥ यह समस्त संसार द्रव्य चोत्र काल भव और भव से प्रतिदिन दु:खों की खानि वना रहता है फिर भला ध्यान करने वाला किस को बदल कर चितवन करे ॥४॥ ये तीनों लोक महा मोहरूपी अगिन से जल रहे हैं इसलिये जो धीर वीर मुनि अपने सुख से विरक्त हैं वे ही मुनि घ्यान से उत्पन्न हुए अमृत का पिनितिष्यानजामृतम् ॥४॥ यथा नेत्रसमुद्राचासहन्तेन्तर्गतं न च । तृणादीनि तथा दत्ताः कपायात्तसुलादिकान् ॥६॥ कैवल्यदर्शनज्ञानमयंस्वात्मानपृर्जितम् । श्रमादिनिधनं कर्मातिगं निश्चयवेदिनः ॥ ७ ॥ पृथक्कृत्वाशरीरादिपर्यायेभ्यो— मुमुत्तवः । घ्यायन्ति स्वेकचित्तोननिर्विकल्पपदाश्रिताः ॥ ८ ॥ श्रकषापं तु चारित्रं कषायवश श्रात्मवान् । भवेदसंयतो नृतं मिण्याद्दिदः कुमार्गगः ॥ ६ ॥ यदोपिशमितोविश्वकपायेभ्योतिशान्तधीः । तदेवसंयतः पूज्योभवेद् ज्ञानीशिवाध्वगः ॥ १० ॥ श्रन्तकाले यतेः स्वस्य गणप्रवेशतो वरम् । प्रवेशनं विवाहेत्र रागोन्पत्तिर्विवाहतः ॥११॥ भवेत्पुनर्गणः सर्वदोपोत्पत्त्यादिहेतुकः । शिष्यादिमोहसंयोगात्तस्मान्मृत्योगणं त्यजः ॥ १२ ॥ यथापृथ्वीजलादीनाम—

पान करते रहते हैं ॥४॥ जिस प्रकार नेत्र और समुद्र आदि पदार्थ अपने भीतर आए हुए तृणादिकों को सहन नहीं कर सकते हैं बाहर निकाल कर फेंक देते हैं उसी प्रकार चतुर पुरुष भी कपाय और इन्द्रियों के सुखों को सहन नहीं करते बाहर निकाल कर फेंक देते हैं ॥६॥ जो मुनि मोच की इच्छा करने वाले हैं निश्चयनय से आत्मा के स्वरूप को जानते हैं और जिन्होंने निर्विकल्पक पद का आश्रय ले लिया है वे मुनि केवलदर्शनगय, केवलज्ञानमय, अनादि अनिधन कमी से रहित और सर्वोत्कृष्ट ऐसे अपने आत्मा को शारीरादिक पर्यायों से सर्वथा अलग समकते हैं और एकाग्रचित्त से उस आत्मा का ध्यान करते हैं ॥७-=॥ चारित्र उसी को कहते हैं जो कपायरहित होता है इसीलिये जो आत्मा कपाय के वशीभृत है वह अवश्य ही असंयमी है तथा कुमार्गगामी मिथ्यादण्टी है ॥६॥ अत्यंत शांत बुद्धि को धारण करने वाला मुनि जब अपने कपायों को अत्यंत शांत कर लेता है तभी वह संयमी, पूज्य, ज्ञानी और मोज्ञमार्ग में चलने वाला कहलाता है ॥१०॥ मुनियों को अंतिम समय में ( समाधि मरण के समय ) अपने गण में प्रवेश नहीं करना चाहिये। उस समय अपने गण में प्रवेश करने की अपेचा विवाह में प्रवेश करना अच्छा क्योंकि विवाह में भी राग की उत्पत्ति होती है और अपने गुण में भी राग की उत्पत्ति होती है ॥११॥ अपने गण में शिष्यादिक का मोह उत्पन्न हो जाता है इसीलिये अपने गण में सब तरह के दोप उत्पन्न हो सकते हैं अतएव है मुने समाधिमरण के समय तू अपने गण का त्याग कर ॥१२॥ जिस प्रकार मिट्टी और जल के अभाव में बीज से अंक्रूर उत्पन्न नहीं हो सकता तथा

भा॰टी

॥३८६

及在好在好在好在外在外在外在外在外在外在外在

भावे जायतेऽत्र न । श्रंकुरोखिलवीजानां वृद्धिहेतुः फलप्रदः ॥ १३ ॥ तथाशिष्यादिसंगोत्थरागद्वे पाद्यभावतः । कर्मणां च कपायाणांतोत्पित्तायमिनांभवेत् ॥ १४ ॥ कपायहेतुभूतैऽचिवश्वेपिरप्रहादयः । जायन्तेमानसे नृणामन-र्थशतकारिणः ॥ १४ ॥ तेपांसर्वकपायाणामनुत्पत्त्येमुनीश्वरैः । विधेयंपरमंयत्नंत्तमोतोषादिभिः सदा ॥ १६ ॥ श्र्यार्थं जीवितार्थं च जिह्नाकामार्थमंजसा । श्रियतेनन्तवारान् भो मारयेशापरान् जनः ॥ १७ ॥ जिह्नोपस्थिनिमित्तं च जीवोनादिभवार्णवे । प्राप्तोषोरतरं दुःखंमज्जनोत्थमनन्तशः ॥ १८ ॥ चतुरंगुलमानात्रजिह्नाही विश्वभित्तका । यतुरंगुलमात्रोपस्थोनन्तभववर्द्धं कः ॥ १६ ॥ एतेरष्टांगुलोत्पत्र देपिदेषिनिवन्थनैः । श्रनन्तदुःखसन्तानंप्राप्नुवन्ति—खलम्पदाः ॥ २० ज्ञात्वेतिरसनोपस्थसर्पो त्रैलोक्चभीतिदौ । दृढवैराग्यमंत्रेण कीलयन्तु तपोधनाः ॥ २१ ॥ काष्ठा—

विना श्रंकूर के वह न वढ़ सकता है और न उस पर फल लग सकते हैं उसी प्रकार शिष्य श्रादि के संगति से उत्पन्न हुए राग द्वेप के अभाव से प्रगण में मुनियों को कर्म और कपायों की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती ॥१३-१४॥ इन मनुष्यों के हृदयों में सैकड़ों अनर्थ करने वाले समस्त परिग्रह इन कपायों के ही कारणों से होते हैं इसलिये मुनियों को चमा और संतोप आदि आत्मगुण धारण कर समस्त कपायों को उत्पन्न न होने देने के लिये परम प्रयत्न करते रहना चाहिये ॥१५-१६॥ देखां ये मनुष्य धन के लिए, जीवन के लिये, जिह्वा इन्द्रिय के लिये और कामेन्द्रिय के लिये अनंतवार स्वयं मरता है और अनंतवार ही दूसरों को मारता है ॥१७॥ इस जिह्वा इन्द्रिय और कामेन्द्रिय के कारण यह जीव अनादि काल से इस संसाररूपी समुद्र में अनंतवार डूवा है और इसने अनंतवार ही अत्यंत महा घोर दःख पाये हैं ॥१=॥ यह जिह्वा इन्द्रियरूपी सर्पिणी यद्यपि चार अंगुलप्रमाण है तथापि समस्त संसार को खा जाने वाली है। इसी प्रकार यह कामेन्द्रिय भी चार अंगुल प्रमाण है तथापि अनंत संसार को वढ़ाने वाली है ॥१६॥ इस प्रकार इन आठ अंगुलप्रमाण जिह्नाइन्द्रिय और कामेन्द्रिय से जो दोप उत्पन्न होते हैं वे अनेक दोपों को उत्पन्न करने वाले होते हैं और उन्हीं से यह इन्द्रियलंपटी जीव अनंत दु:खों की परम्परा को प्राप्त होते हैं ॥२०॥ यही समभ कर तीनों लोकों को भय उत्पन करने वाले ये जिह्नाइन्द्रिय और कामेन्द्रियरूपी सर्प वैराग्यरूपी मंत्र के द्वारा तपस्वियों को कील देने चाहिये॥२१॥

भाव्टी०

115851

दिजांगनारूपाद्भेतव्यं संयतैः सदा । यतस्तदर्शनान्त्रनंचित्तक्षोभोभवेन्न्रणाम् ॥ २२ ॥ सर्पिर्धे तघटाभोगीस्त्रीव्यल-ज्ञ्बालसन्तिभा । तयोः सम्पर्कतः कि किमनर्थो जायते न नुः ॥ २३ ॥ स्त्रीसमीपं गतायेत्रहास्यवार्तादिलोकनैः । नष्टास्ते श्रष्टचारित्राइतरे च शिवंगताः ॥ २४ ॥ मातृभग्नीसृताम्कान्नुद्धास्त्रीरूपतोनिशम् । भेतव्यसुनिभिर्यस्मा त्त्रोभ स्यान्नेत्रचित्तायोः ॥२४॥ हस्तपादपरिछिन्नां कर्णनासाविवर्जिताम् । शतवर्षप्रमां नारी दूरतोवर्जयेद्व्रती ॥२६॥ भावनविरतोयोगीविरक्तोविश्ववस्तुषु । भवेत्स्वमुक्तिगामी च द्रव्येण भववद्धवः ॥ २७॥ विपुलाहारसेवार्था

मुनियों को काठ की बनी हुई स्त्री से भी सदा डरते रहना चाहिये। क्योंकि उसके देखने से भी महुष्यों के हृदय में अवश्य ही चोभ उत्पन्न हो जाता है ॥२२॥ यह मनुष्य घी से अरे हुये घड़े के समान है श्रीर यह स्त्री जलती हुई अग्नि की ज्वाला के समान है। इन दोनों के संबंध से मनुष्यों को भला क्या फ्या अनर्थ नहीं हो सकते हैं अर्थात् सब कुछ तरह के अनर्थ हो सकते हैं ॥२३॥ जो मनुष्य हंसी की वातचीत को सुनने वा देखने के लिये स्त्रियों के पास जाते हैं वे चारित्र से अप्ट होकर अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं। तथा जो ऐसा नहीं करते स्त्रियों से अलग रहते हैं वे अवश्य मौच जाते हैं ॥२४॥ मुनियों को माता, भिगनी, पुत्री, गूंगी और बुद्धा आदि स्त्रियों के रूप से भी सदा उरते रहना चाहिये क्योंकि स्त्रियों के रूप से भी नेत्र और इदय में चीभ उत्पन्न हो जाता है ॥२५॥ जिस स्त्री के हाथ पैर कटे हुए हों और जिसके नाक कान भी कटे हों तथा ऐसी स्त्री सो वर्ष की हो तो भी व्यतियों को ऐसी स्त्री का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए ॥२६॥ जो मुनि अपने मार्वों से विरक्त है उसे सब वस्तुओं से विरक्त समक्तना चाहिए तथा उसे ही स्वर्गमोच जाने वाला समकता चाहिए। जो मुनि ऊपर से विरक्त है भावों से विरक्त नहीं है उसे संसार को बढ़ाने वाला ही समभाना चाहिये ॥२७॥ बहुत सा आहार खाना. अपने शरीर को तथा मुख को स्वच्छ शुद्ध रखना, गंथ लगाना वा माला पहनना, गीत वाजे सुनना, राग को उत्पन्न करने वाली और स्त्री पुरुषों के चित्रों से सुशोसित भवन में कीमल

वपुमु खादिशोधनम् । गंधमाल्यादिकादानंगीतवाद्यादिसंश्रतिः ॥ २८ ॥ सरागेचित्रशालादौकोमलेशयनासनम् ।

म्द प्र**ः**।।

स्त्रीसंसगंथिवस्त्रादिप्रहण्भोगसिद्धये ॥ २६ ॥ पूर्वसेवितभोगानुस्मरण्स्वस्यमानसे । इन्द्रियार्थरती चेहा सर्वेष्ठरस सेवनम् ॥ ३० ॥ इमानव्रह्महेतून यो दशदोषांस्त्रजेत्सदा । दढव्रतो यितः सोऽत्र भवत्येवनचापरः ॥ ३१ ॥ मोहादिक-कपायाचीर्ग् ह्रात्यंगीपरित्रहान् । श्रस्माद्वाह्यान्तराः संगाः सर्वेत्याच्याः शिवार्थिभिः ॥ ३२ ॥ निस्संगोऽत्रिनिरारम्भो भिन्नाचर्याशुभाशयः । सद्ध्यानरतण्काकीगुणाढ्यः अमणो भवेत् ॥ ३३ ॥ नाम्नास्थापनया द्रव्यभावाभ्यां अमणस्य च । चतुर्विधोऽत्रनिद्दोगुणिभिर्गुणसम्भवः ॥ ३४ ॥ भावश्रमण्एकोऽत्र शुद्धरत्नत्रयांकितः । विद्वाभ्युद्यसौख्यादीन् मुक्तवास्यान्मुक्तिवल्लभः ॥ ३४ ॥ नामाधाःश्रमणा शेपाः गुणहीनाविधेर्वशात् । श्रमन्ति संसृतौनैवलभन्तेस्वेष्ट-सम्पदः ॥ ३६ ॥ मत्वेतिभावर्लिंगो त्वं भवरत्तत्रयान्वितः । त्यवत्वायोगिन्दिधासंगंयदीच्छिसिशिवश्रियम् ॥ ३७ ॥

शय्या पर सोना वा वैठना, स्त्रियों की संगति करना, भोग भोगने के लिए धन और वस्त्रादिक का ग्रहण करना, पहले भोगे हुए भोगों का अपने मन में स्मरण करना, इन्द्रियों के विषयों में रत होने की लालसा रखना और समस्त रसों का सेवन करना ये दश ब्रह्मचर्य को घात करने के कारण हैं। जो मुनि इन दशों दोपों का त्याग कर देता है वही दृढवती कहलाता है, अन्य नहीं ॥२८−३१॥ यह जीव मोह कपाय और इन्द्रिय आदि के द्वारा परिग्रहों को ग्रहण करता है इसलिये मोच की इच्छा करने वाले मुनियों को वाह्य और अभ्यंतर सब तरह के परिग्रहों का त्याम कर देना चाहिये ॥३२॥ जो मुनि समस्त परिग्रहों से रहित है, समस्त आरंभों से रहित है, भिचार्थ चर्या करने के लिए जिसके हृदय में शुद्धता है, जो श्रेष्ठ ध्यान में लीन रहता है, एकाकी है। आत्मा की सबसे भिन्न समकता है और अनेक गुणों से सुशोभित है उसी को अमण कहते हैं ॥३३॥ गुणी पुरुष नाम स्थापना द्रव्य और भाव निचेप के भेद से अपने अपने गुणों के अनुसार इन श्रमणों के चार भेद जतलाते हैं ॥३४॥ इनमें से एक भावश्रमण ही शुद्ध रत्नत्रय से सुशोभित है वही मुनि समस्त अभ्युदयों के सुखों को भोग कर मोज का स्वामी बनता है ॥३४॥ बाकी के नामश्रमण स्थापनाश्रमण वा द्रव्यश्रमण गुणों से एहित हैं और श्रपनं श्रपने कमें। के निमित्त से संसार में परिश्रमण ही करने वाले हैं। इसलिये वे श्रपनी मोचरूप इष्ट सामग्री को कभी नहीं पा सकते ॥३६॥ इसलिये हे मुने ! यदि तू मोचलच्मी को चाहता है तो

HARFL

अतरित्याणाः सर्वेस्युर्भिक्षाचर्यया पराः । भिक्षाचर्याः विशोध्यातो विहरन्तुशिवार्थिनः ॥ ३८ ॥ भिक्षांवाक्यंमनी— यत्नाणीविशोध्यचरेत्सदा । चारित्रं स जिनैः प्रोक्तो मुनिर्विश्वगुणाकरः ॥ ३६ ॥ द्रव्यं चेत्रं तथा कालं मावं शक्ति विदुष्य च । ध्यानाध्ययनमृत्यर्थं दृत्तं चरन्तुपण्डिताः ॥ ४० ॥ कलत्रसंगभेदाभ्यां द्विधात्यागो भवेद्विदः । कृत्वातदुभयत्यागंलभन्तेमुक्तिकामिनीम् ॥ ४१ ॥ पृथ्व्यादिकायिकाजीवा ये पृथ्व्यादिवपुः श्रिताः । सित्पृथ्व्यादि— कारम्भे धृषं तेषां विराधनां ॥ ४२ ॥ तस्मात्पृथ्व्यादिकारम्भोद्विषधिः विष्विष्वाचित्रविषेत्र च । यावज्जीवं न कल्पेत जिन—

ऊपर कही हुई सब वातों को समभ कर और वाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार का परिग्रह छोड़ कर भावलिंगी वन और शुद्ध रत्नत्रय को धारण कर ॥३७॥ भिचा के लिए होने वाली चर्या की शुद्धि से व्रत शील श्रादि समस्त उत्कृष्ट गुण प्रगट होते हैं। अतएव मोच की इच्छा करने वाले मृनियों को भिचा के लिए होने वाली चर्या को विशुद्धतापूर्वक धारण करते हुए विहार करना चाहिये ॥३८॥ जो मनि भिचा वचन मन और चारित्र को प्रयत्नपूर्वक शुद्ध कर अपनी प्रष्टुत्ति करता है उसको भगवान जिनेन्द्रदेव समस्त गुणों की खानि कहते हैं ॥३६॥ अतएव विद्वान मुनियों को द्रव्य चीत्र काल भाव और अपनी शक्ति को समभ कर ध्यान अध्ययन और चारित्र को अच्छी तरह पालन करना चाहिये ॥४०॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने स्त्री का त्याग और परिग्रहों का त्याग इस प्रकार दो तरह का त्याग वतलाया है अतएव विद्वान पुरुष इन दोनों का त्याग कर मुक्तिस्त्री को प्राप्त करते हैं ॥४१॥ यदि पृथ्वी के खोदने आदिका आरंभ किया जायगा तो पृथिवीकायिक जीवों का तथा पृथिवीकाय के आश्रित रहने वाले जीवों का अवश्य ही नाश होगा उनकी विराधना अवश्य होगी। अतएव जिनमार्ग के अनुसार चलने वाले मुनियों को मन वचन काय से जीवन पर्यंत दोनों प्रकार का ( पृथिवीकायिक और पृथिवी कायाश्रित ) पृथिवी आदि का आरम्भ सदा के लिये छोड़ देना चाहिये तथा इसी प्रकार जलकायिक जलकायाश्रित वायुकायिक वायुकायाश्रित श्रग्निकायिक श्रग्निकायाश्रित वनस्पतिकायिक ग्रीर वन-

मार्गानुचारिणाम् ॥ ४३ ॥ पृथ्व्यादिकायिकान्सत्त्वानेतान्श्रीजिनभापितान् । नचश्रद्दधाति यः स्याद्भ्रष्टो रत्नत्रयात्कृधीः ॥४४॥ विरवसत्त्वाकुले लोके कथं चरेश्वसंयमी । कथं तिष्ठेत् कथं कुर्याच्छयनं चोपवेशनम् ॥४४॥ क्यं भुंक्ते कथंत्र्यादिहारं कथमाचरेत् । कथं धत्ते क्रियाकर्मकथंवध्नातिनाशुमम् ॥ ४६॥ चरेत्मर्वत्रयत्नेनतिष्ठे-गत्नेन भूतले । यत्नेन प्रासुकेदध्याच्छयनं च दढासनम् ॥ ४७॥ भित्ताशुध्या च भुंजीत वाक्समित्या यत्नतो भजेत् ॥ ४८ ॥ प्रयत्नेन कियाकर्म करोति सकलं सदा । इति पापं न वध्नातिचपयेत्याक्तनाशुभम् ॥ ४६ ॥ इति कथितमदोपं ये चरन्त्यात्मशक्त्या परमसमयसारं संथमाप्तैः प्रगीतम् । त्रिभुवनपति भूतिं सुष्ठुविज्ञायभुक्त्वा

स्पतिकायाश्रित जीवों की विराधना का भी त्याग कर देना चाहिये।।४२-४३।। जो मुनि भगवान जिनेन्द्र-देव के द्वारा कहे हुये इन पृथिवीकायिक पृथ्वीकायाश्रित जलकायिक जलकायाश्रित अग्निकायिक अग्निका— याश्रित वायुकायिक वायुकायाश्रित त्यौर वनस्पतिकायिक वनस्पतिकायाश्रित जीवों का श्रद्धान नहीं करता है उस दुई दि को रत्नत्रय से अष्ट ही समभना चाहिये॥४४॥ कदाचित् कोई यह प्रश्न करे कि इस लोक में सव जगह जीवराशि भरी हुई है फिर भला मुनियों को किस प्रकार अपनी प्रवृत्ति करनी चाहिये किस प्रकार खंद होना चाहिये, कैसे सोना चाहिये, कैसे बैठना चाहिये, कैसे ब्राहार लेना चाहिये, कैसे बोलना चाहिये, कैंसे विहार करना चाहिये, किस प्रकार आचरण पालन, करना चाहिये, किस प्रकार वंदना प्रतिक्रमण आदि किया कर्म करना चाहिये और किस प्रकार अशुभ कर्मी से दूर रहना चाहिये॥४५-४६॥ तो इसका उत्तर यह है कि मुनियों को यत्नाचार पूर्वक अपनी प्रश्नित करनी चाहिये, यत्नाचार पूर्वक पृथिवी पर बैठना चाहिये, यत्नाचार पूर्वक प्राप्तक स्थान पर सोना चाहिये और प्राप्तक स्थान पर ही दृढ़ आसन से बैठना चाहिये। इसी प्रकार उनको भिचा भी शुद्धता पूर्वक ग्रहण करनी चाहिये, भाषासमिति पूर्वक वचन बोलने चाहिये और विहार इर्या समिति पूर्वक दिन में ही यत्नाचार पूर्वक करना चाहिये। इसी प्रकार मुनियों को यत्नाचार पूर्व क ही बंदना प्रतिक्रमण आदि सब क्रियाकर्म सदा करते रहना चाहिये। इस प्रकार करने से वह मुनि पापों से लिप्त कभी नहीं होता किंतु पहले के अशुभ कमीं को नाश ही करता है ॥४७-४६॥ इस प्रकार भगवान जिनेन्द्रदेव के द्वारा कहे हुए इस परम समयसार को जो

भार्गार्था

地方的在外在外在外在外在外在外在外在外

सकलपरणयोगात्स्युश्च ते मुक्तिनाथाः ॥ ४० ॥ सर्वासातहरंविशुद्धजनकं पापारिनाशंकरं स्वर्मोत्तैकनिवंधनंसुविमलं-संसारतापापहम् । श्रीतीर्थेश्वरमावितंमुनिवरः सेव्यं सदा यत्नतः सेवध्वंनिपुणाःपरंसमयसाराख्यंशिवाप्त्येस्फुटम् ।४१। नाभेयाचाजिनेन्द्रास्त्रिभुवनयजिताः धर्मचक्राधिपा ये सिद्धालोकाप्रभूताहतविधिवपुषोत्रान्तहीनाः प्रसिद्धाः । श्राचार्याःपाटका ये गुणगणसदनाः साधवोमुक्तिकामाः श्राचारांगागमज्ञाममनिजसुगुणान्संस्तुतास्तेषद्युः ॥१४२॥ इति श्रीमूलाचारप्रदीपकाख्येमहाप्रयेभट्टारकश्रीसकलकीर्तिविरिषते समयसार वर्णनो नाम नवयोधिकारः ।

मुनि अपनी शक्ति के अनुसार निर्दोप रीति से पालन करते हैं वे पूर्ण चारित्र को धारण करने के कारण भगवान जिनेन्द्रदेव की विभूति को प्राप्त करते हैं और अंत में मोचलच्मी के स्वामी होते हैं ॥५०॥ यह ऊपर कहा हुआ परमसमयसार समस्त दु:खों को दूर करने वाला है, विशुद्धियों को उत्पन्न करने वाला है, पापरूप शत्रु को नाश करने वाला है, स्वर्ग मोच का एक अद्वितीय कारण है, अत्यंत निर्मल है, संसार के संताप को नाश करने वाला है, भगवान जिनेन्द्रदेव का कहा हुआ है और श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा सदा सेवन धारण करने योग्य है। अतएव चतुर मुनियों को मोच प्राप्त करने के लिए प्रयतन-पूर्वक इस परमसमयसार को अच्छी तरह पालन करते रहना चाहिये ॥५१॥ इस संसार में जो धर्मचक के स्वामी और तीनों लोकों के द्वारा पूज्य ऐसे वृपभदेव आदि चौवीस तीर्थंकर हुए हैं तथा लोक शिखर पर तिराजमान, समस्त कर्म और शरीर से रहित संसार के परिश्रमण से रहित और सर्वत्र प्रसिद्ध ऐसे अनंत सिद्ध परमेष्ठी विराजमान हैं और आचारांग आदि समस्त आगम के जानकार मोच की इच्छा करने वाले और अनेक गुणों के समृह के स्थान ऐसे आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु विद्यमान हैं इस प्रकार के पाँचों परमेष्ठियों की मैं स्तुति करता हूं इसके बदले में वे पाँचों परमेष्ठी मुक्ते अपने अपने श्रेष्ठ गुण प्रदान करें ॥१९२॥

इस प्रकार ज्ञाचार्य सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नामके महामंथ में समयसार को वर्णन करन वाला यह नौवां ऋधिकार समाप्त हुन्ना।

॥३४आ

মু৬ গ্ৰ**০** 

在沙人大學大學大學大學

## दशमोधिकारः ।



श्रर्दतः सिद्धनाथांश्वसमाधिवोधिपारगान् । जन्ममृत्युजराहंत्रृन् नौमि वोधिसमाध्ये ।१। संत्रेपेणाश्र वस्यामि मगतीनां समाध्ये । श्रिधिकारं परं प्रत्याख्यानसंहत्रसंज्ञकम् ॥ २॥ उपसर्गेतिदुर्भिन्नेवृद्धत्वेव्याधिसंचये । श्रसाध्येनिष्प्रतीकारेमन्दान्ते सित कारणे ॥ ३॥ व्रतमंगादिकेन्यस्मिन् वा सन्यासं तपस्विनाम् । विधातुं युष्यते नूनं प्रयत्नेनिहताष्तये ॥ ४॥ श्रासन्नं मरणं स्वस्य कश्चिद्विज्ञायसन्मुनिः । निमित्तानैः समाध्यर्थं कुर्याद्युगम-

## दशवां अधिकार।

अब में रत्नवय और समाधि की प्राप्ति के लिये जन्म मरण ता बुढ़ापे की नाश करने वाले और रत्नव्रय तथा समाधि पारगामी ऐसे भगवान अरहंतदेव को तथा सिद्ध भगवान की नमस्कार करता हूँ ॥१॥ अब में श्रेष्ठ प्रनियों को समाधि प्राप्त करने के लिये संदी। से प्रत्याख्यानसंस्तर नाम के श्रेष्ठ श्रधिकार का निरूपण करता हूं ॥२॥ किसी उपसर्ग के आजान पर, घोर दुर्भित्त पड़ जाने पर अत्यंत बुद्धावस्था आजाने पर, अनेक असाध्य और उपायरहित व्याधियों के आजाने पर नेवों की ज्योति मंद हो जाने पर, वा व्रतमंग के कारण भिल जाने पर वा और भी ऐसे ही ऐसे कारण आजाने पर तपिवयों को अपना आत्मिहत करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये ॥३-४॥ श्रेष्ठ मुनियों को किसी निधितशास्त्र आदि के द्वारा अपना मरण निकट जान

115% = 31

HISEH

मंजसा ॥ १॥ भाष्ट्रच्छ्यस्वसुगुर्वादीन्द्रमथित्वालिलान्परान् । त्रिशुध्यायुक्तिमद्दाक्यैः स्वयंत्रात्वास्वमानसे ॥६॥ द्विष्ठयादियोगिभिः साद्धे परित्यज्य निजंगणम् । मोहादिहानयेसोस्मानिर्गच्छितसमाधये ॥ ७॥ क्रमात्परगणस्यं स विख्यातंसूरिपुंगवम् । श्रासाद्य संपरीच्योच्चैर्नत्वा कार्यनिवेदयेत् ॥ ६॥ विश्वभव्यहितोद्युक्तः पंचाचारपरीच्याहाम् । श्रागमे कुशली धीमान्द्रोभ्यःपरमार्थवित् ॥ ६॥ श्रालोचितरहस्यापरिस्नावोसूरिसत्तमः । यः स निर्यापकः कार्यः उत्तमः स्वसमाधये॥ १०॥ यथापत्तानमासन्नाः कर्णधारैविनांवुधौ । रत्नहेमभृता नावः प्रमज्जन्ति प्रमादतः॥ ११॥ तथाद्वपनावोऽत्र मुक्तिद्वीपसमीपगाः । द्वाहानचरणानद्वरत्तपूर्णा भवान्वुधौ॥ १२॥ निमज्जन्ति

कर समाधि के लिये वहुत शीघ्र उद्यम करना चाहिये ॥४॥ इसके लिये सबसे पहले उन मुनियों को श्रपने श्रेष्ठ गुरु से पूछना चाहिये और फिर मन वचन काय की शुद्धतापूर्वक युक्तिपूर्वक वचनों से समस्त मुनियों से चमा माँगनी चाहिये तथा अपने मन में सबको चमा कर देना चाहिये ॥६॥ तद्नंतर अपना मोह नाश करने के लिए दो तीन मुनियों को साथ लेकर तथा अपने गण का त्याग कर समाधि धारण करने के लिए वहाँ से चल देना चाहिये ॥७॥ फिर अनुक्रम से चल कर किसी परगण में विराजमान प्रसिद्ध त्राचार्य के समीप पहुँचना चाहिये और उन त्राचार्य की अच्छी तरह परीचा कर तथा उनको नमस्कार कर उनसे अपना कार्य निवेदन करना चाहिये ॥=॥ जो समस्त भन्य जीवों के हित करने में तत्पर हों, पंचाचार पालन करने में तत्पर हों, सर्वश्रेष्ठ हों, आगम में कुशल हों बुद्धिमान हों, कभी जुब्ध न होते हों, परमार्थ को जानने वाले हों, जो किसी मुनि के द्वारा त्रालोचना किये हुए दोपों को कभी प्रगट न करते हों श्रीर जो सर्वोत्तम हों ऐसे उत्तम श्राचार्य को अपनी समाधि के लिये निर्यापकाचार्य बनना चाहिये ॥६-१०॥ जिस प्रकार रत्न और स्वर्ण से भरी हुई तथा नगर के समीप पहुँची हुई कोई नाव विना मल्लाहों के अपने प्रमाद से ही सशुद्र में डूब जाती है उसी प्रकार सम्यग्दर्शन सम्याज्ञान और सम्यक्चारित्ररूपी अमुल्य रत्नों से भरी हुई और मोचरूपी द्वीप के समीप पहुँची हुई व्यवकरूपी नाव पिना निर्यापकाचार्य के अपने प्रमाद से ही संसाररू ी समुद्र में डूब जाती हैं इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है इसलिये पुद्धिमान ग्रुनियों को समाधिमरण धारण करने के लिए नियोपकाचार्य

113%5日

**这种形式是** 

न संदेहो विना निर्यापकेर्मु वि । प्रमादेन ततो सृग्यासृत्यौनिर्यापकाः वुधैः ॥ १३ ॥ आचार्यः सोऽपि तं युक्त्या प्रपरीद्यपरार्थकृत् । स्वीकुर्यात्वगणंप्रप्रोत्तामार्थसाधनोद्यतम् ॥ १४ ॥ ततोसौद्यपको नत्वा ह्योकान्तेसूरिसिन्नधौ । प्रज्ञचित्तःस्वशुष्यार्थकुर्यादालोचनंरफुटम् ॥ १४ ॥ सूलोत्तरगुणादीनांरत्नत्रयस्य जातुचित् । अतीचाराः कृताः स्वेन कारिता त्रे परेण च ॥ १६ ॥ हृदनुमानिता ये तान्त्रिशुष्यासकलान्मलान् । त्यक्त्वालोचनदोपान् स सर्वान् सूरिं निवेद्येत् ॥ १७ ॥ ऋजुवुद्धिर्यथा वालो त्र्यात्त्वस्यमनोगतम् । याथातथ्येनचाजानन् वाज्या वाच्यादिकं वचः ॥ १८ ॥ मायाभिमानलज्जादींस्त्यक्त्वाशुद्धिमितस्तथा । यथाजातान् तथा दोपान् भापतेसृरिसिन्नधौ ॥ १६ ॥ तदेवागमदृष्यासौगणी तदोपशान्तये । ददातिविधिना तस्मै प्रायदिचत्तं यथोचितम् ॥ २० ॥ ततः स द्यपकः

श्रवश्य तलाश कर लेना चाहिये ॥११-१३॥ तदनंतर परोपकार करने में तत्पर वे श्राचार्य भी युक्तिपूर्वक उसकी परीचा करते हैं फिर अपने गण को पूछ कर मोच के साधन में लगे हुए उन मुनि को अपने पास रहने की स्वीकारता देते हैं ॥१४॥ तदनंतर सरल हृदय की धारण करने वाला वह चपक भी किसी एकांत में श्राचार्य के समीप नमस्कार कर बैठता है और अपने आत्मा की शुद्धि के लिये स्पष्ट रीति से श्रपने दोपों की आलोचना करता है ॥१५॥ मूलगुण वा उत्तरगुणों में वा रत्नत्रय में कभी भी जो श्रतिचार लगाये हो, वा द्सरों से लगवाये हों वा हृदय से उनकी श्रनुमोदना की हो उन सबकी आलोचना कं समस्त दोषों से रहित होकर मन वचन काय की शुद्धतापूर्वक आचार्य से निवेदन कर देना चाहिये ॥१६-१७॥ जिस प्रकार सरल बुद्धि को धारण करने वाला वालक कहने योग्य वा न कहने योग्य वचनों को नहीं जानता हुआ यथार्थ रीति से अपने मन की वात वतला देता है उसी प्रकार शुद्ध युद्धि को धारण करने वाले उन मुनियों को भी मायाचारी अभिमान और लज्जा को छोड़ कर आचार्य के समीप समस्त दोपों को यथार्थ रीति से कह देना चाहिये ॥१८-१६॥ तदनंतर उन दोपों को शांत करने के लिए वे त्राचार्य भी त्रागम में कहे अनुसार विधिपूर्वक यथायोग्य प्रायश्वित उनके लिये देते हैं ॥२०॥ तदनंतर वह चपक भी अपने रत्नत्रय की शुद्ध करने के लिये आचार्य के

大名子的女子的女子的女子的女子的女子的女子的女子的女子

राक्त्यारत्नत्रयिवशुद्धये । योदत्तः स्रिणादण्डस्तं सर्वमाचारेकमात् ॥ २१ ॥ यथाचार्योमुनेस्तस्यिहतायाह् शुभाशुभान् । मृत्युभेदान्श्रतात्सप्तद्शनीचोज्ञज्ञमदान् ॥ २२ ॥ श्रावीचिस्तद्भवाख्यं चावधिरायन्तसंज्ञकम् । सशल्यं गृष्द्रपृष्टाख्यं जिद्यासगरणं ततः ॥ २३ ॥ व्युत्सृष्टं हि वलाकाख्यंसंक्लिश्यमरणं नृणाम् । मरणानिदशैतानि भाषितानि जिनेद्वरैः ॥ २४ ॥ वालवालमृतिर्वालो वालपंडितनामकम् । चतुर्थं मरणं भक्तप्रत्याख्यानाभिधान—कम् ॥ २४ ॥ इंगनीमरणं नाम प्रयोपगमनाभिधम् । मरणं सप्तमं सर्वज्येष्टं पण्डितपण्डितम् ॥ २६ ॥ इमानि देहिनांसप्तदशोक्तानिजिनागमे । सद्गतीता कतृ णिमरणानि गणिशिना ॥ २७ ॥ यथाम्बुधौ जलौघानां वीचयः सयमं प्रति । उद्भ्योद्भूयत्रचेविलीयन्तेतथांगिनाम् ॥ २८ ॥ उद्भयोद्भूयकर्मायुः पुद्गलाण्षु यः ज्ञयः । रसनांप्रत्यहं होयमावीचिमरणं हि तत् ॥ २६ ॥ मुज्यमानायुषः पुंसो योऽन्तिमेसमयेभुवि । प्राण्त्यागो हि तद्विद्धिमरणं

द्वारा दिये हुए समस्त दंड को अपनी शक्ति के अनुसार अनुक्रम से पालन करता है ॥२१॥ इसके बाद वे ग्राचार्य उन मुनिराज का हित करने के लिए ऊंच और नीच योनि में जन्म देने वाले और इसीलिये श्रम अशुभ ऐसे मृत्यु के सत्रह भेदों को शास्त्र के अनुसार कहते हैं ॥२२॥ आवीचिमरण, भवमरण, अवधिमरण, व्यावंतमरण, सशल्यमरण, गृद्धपृष्ठमरण, जिल्लासमरण, व्युत्स्टप्टमरण, वलाकामरण, और संक्लिश्यमरण इस प्रकार ये दश प्रकार के मरण भगवान जिनन्द्रदेव ने वतलाये हैं ॥२३-२४॥ वालवालमर्ग, वालमरग, वालपंडितमरग, भक्तप्रत्याख्यानमरग, इंगिनीमरग, प्रायोपगमनमर्ग श्रोर सर्वोत्तम पंडितपंडितमरण, इस प्रकार सात मरण ये वतलाये हैं ॥२४-२६॥ इस प्रकार भगवान गणधरदेव ने अपने जिनागम में प्राणियों को सद्गति और असद्गति देने वाले ये सबह प्रकार के मरगा बतलाये हैं ॥२७॥ जिस प्रकार समुद्र में पानी के समूह की लहरें समय समय पर उठती हैं छोर उठ उठकर उसी में लीन हो जाती हैं उसी प्रकार संसार जीवों का आयुक्रमें प्रत्येक समय में उदग होता रहता है और अपना रस देकर खिर जाता है इसको आवीचिमरण कहते हैं। यह आवीचिरमण प्रति दिन प्रति समय होता रहता है ॥२=-२६॥ जो मनुष्य अपनी आयु की भोग कर अंतिम समय ग

भार्टी

मू० प्र० सद्दर्भा तद्भवाद्वपम् ॥ ३० ॥ प्रकृत्याचे क्वतुर्विधेर्यादृशैःप्राग्भवे मृतः । यस्तस्य तादृशैर्यचावधारूयंमरणं हि तत् ॥ ३१ ॥ प्रात्तनातस्यभवाद्व धेरन्यादृशैक्वतुर्विधेः । प्रकृत्याचे मृतिर्यातुराचन्तमरणं हि तत् ॥ ३२ ॥ मायामिण्यानिदानाचे । सल्येः साद्ध कपायिणाम् । यत्प्राणमोचनं निद्यं सशल्यमरणं हि तत् ॥ ३३ ॥ मृत्यु येः क्रियतेहरितकलेवरादिपुकित् । प्राविद्यय प्राणिभिगृष्ट्रपृष्टारूयंमरणं रवृतत् ॥ ३४ ॥ स्वस्यस्वेनदुराचारेः कृत्वा घाण्निराधनम् । क्रियतेस्वात्मधातो यो जिद्यासमरणं हि तत् । ३४ ॥ दर्शनज्ञानचारित्रत्रयंमुकत्वाशाठात्मभिः । विधीयतेमृतिर्यात्रव्युत्सृष्टमरणं च तत् ॥ ३६ ॥ पार्य्वस्थेनात्रयत्प्राणमोचनंशिथिलात्मनाम् । दीन्तितानांदुराचार्यवंताकामरण हि तत् ॥ ३० ॥ द्यज्ञानचरणाचारेपुसंक्लेशं विधाय यः । मृत्युस्तपस्वनां चित्तोसंक्रिक्यमरणं खु तत् ॥ ३६ ॥ सम्यन्ज्ञानव्रताचा—

प्राग्रत्याग कर देता है उसको भवमरण कहते हैं ॥३०॥ इस जीव ने पहले भव में जैसे प्रकृति स्थिति आदि चारों प्रकार के कमीं का बंध कर मरण किया था यदि बैसे ही कमीं का बंध कर मरण करें तो उसको अवधिमरण कहते हैं ॥३१॥ पहले भव में जैसे प्रकृति स्थिति आदि कर्मी का बंध किया था उससे भिन्न प्रकृति स्थित आदि कर्म प्रकृतियों का गंध कर जो मरण करता है उस मरण को आदांत मर्ग कहते हैं ॥३२॥ कपायों को धारण करने वाले जीव माया मिथ्या निदान इन तीनों शल्यों के साथ साथ जो प्राण त्याग करते हैं उसको निंद्य सशल्यमरण कहते हैं ॥३३॥ हाथी छादि पशुस्रों के कलेवरों में प्रवेश कर जो प्राणी मर जाते हैं उसको गुध्रपृष्ठमरण कहते हैं ॥३४॥ जो मनुष्य अपने ही द्राचारों से स्वयं साँस रोक कर आत्मवात कर लेते हैं उसकी जिन्नासमरण कहते हैं ॥३५॥ जो मूर्ख सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनों रत्नत्रयों को छोड़ कर मर जाते हैं उसको न्युत्स्टष्टमरण कहते हैं ॥३६॥ शिथिल आचरणों को धारण करने वाले दीचित मुनि अपने दुराचरण के कारण प्राण त्याग करते हैं अथवा पार्श्व स्थ आदि पाँच प्रकार के त्याज्य मुनि जो प्राण त्याग कर करते हैं उसको चलाकामरण कहते हैं ॥३७॥ अपने हृदय में सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र में वा अपने आचरणों में संक्लेश उत्पन्न कर जो तपस्वियों की मृत्यु होती है उसको संक्लेशमरण कहते हैं ॥३=॥ सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र से रहित मिथ्याद्दियों की जो मृत्यु होती हैं राहते प्राणिवसर्जनम् । मिथ्याहरां हि यद्वालवालाख्यंमरणं च तत् ॥ ३६ ॥ हण्काने सित सद्हण्टेर्योल्पेतरव्रता—दिना । शिशोरिववपुस्त्यागस्तद्वालमरणाह्वयम् ॥४०॥ स्थावरध्वंसनाय ये सूद्रमपंचायवर्तनेः । वालास्त्रसांगिरचायः स्थूलपंचायवर्तनेः ॥ ४१ ॥ पिष्डताःश्रावकाश्चात्रप्रोच्यन्ते वालपिष्डताः । श्रण्यवत जुषां तेषांमरणं वालपिष्ड—तम् ॥४२ ॥ यद्भक्ताहारपानादींस्वत्वास्वस्यप्रतिज्ञया । प्राणोज्यनं च सा मक्तप्रत्याख्यानाह्वयामृतिः ॥४३ ॥ श्रात्मनोत्रेंगिताकारेणाभिप्रायेणयोगिभिः । साध्वते मरणं यत्तिः वित्रणीमरणं हि तत् ॥४४ ॥ प्रायेणोपगमं कृत्वा जना स्थानाद्वनान्तरे । पापाद्वकाकिनाधीरयमिनायश्चभाव्यते ॥ ४४ ॥ मरणंस्ववपुःचिष्त्वा ह्यं कस्मिश्चचलासने । कस्मिश्चन्मरणं तत्स्यात्प्रायोपगमनाह्वयम् ॥४६ ॥ भक्तोज्यनादिनामानोमृत्युभेदास्त्रयोप्यमी । ज्ञेया पिष्डतमृत्योश्च—

है उसको बालवालमरण कहते हैं ॥३६॥ सम्यग्दष्टी पुरुष सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के रहते हुए भी त्रग्रावत वा महावतों के विना वच्चे के समान जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं उसको वालमरण कहते हैं ॥४०॥ श्रावक लोग स्थावर जीवों की हिंसा संदम मिथ्याभाषण त्रादि सद्मरूत से पाँचों पादों की प्रवृत्ति करने के कारण वालक कहलाते हैं तथा त्रस जीवों की रचा करते हैं स्थूल मिथ्याभाषण का त्याग करते हैं इस प्रकार स्थूल रीति से पाँचों पापों का त्याग कर देते हैं इसलिये वे पंडित कहलाते हैं। इस प्रकार वे श्रावक वालपंडित कहलाते हैं उन अणुवत धारण करने वाले सम्यग्दण्टी श्रावकों का जो मरण है उसको वालपंडितमरण कहते हैं ॥४१-४२॥ जो मुनि प्रतिज्ञापूर्वक चारों प्रकार के आहार का त्याग कर प्राण त्याग करता है उसको भत्त प्रत्याख्यान नाम का मरण कहते हैं ॥४३॥ जो योगी अपने आत्मा के इशारे से आत्मा के अभिप्राय के अनुसार अपने मरग को सिद्ध कर लेते हैं उसकी इंगिनीमरण कहते हैं ॥४४॥ जो धीर वीर एकाकी मुनि पापरूप मनुष्यों के स्थान को छोड़ कर गाय: निर्जन वन में चले जाते हैं और अपने शरीर को किसी एक ही निश्चल आसन से विराजमान कर उस शरीर का त्याग कर देते हैं उसको प्रायोगगमम मरण कहते हैं ॥४५-४६॥ मक्तप्रत्याख्यानमरण इंगिनीमरण और प्रायोपगमन मरण ये तीनों मरण पंडित मरण के भेद हैं और प्रमत्तसंयभी वा भार्टी

112121

गिर्द्रभ

मू० प्र० विष्ठा

**表实在对在外在现在的现在对在对在对在对在对社会** 

प्रमत्तादिमहात्मनाम् ॥ ४७ ॥ त्यक्त्वा केवितनां प्राणान्गमनंयिच्छवात्तये । मरणंतज्जगज्ज्येष्टं वंधं पिएडतपिएड-तम् ॥ ४८ ॥ अमीपां मरणानां च मध्ये यत्पिएडताहृयम् । मरणं त्तपक त्वं तत्साधयात्रातियत्नतः ॥४६॥ साधितं मरणं द्यं कंपिएडताख्यंप्रयत्नतः । वहुजन्मशतादीनित्तपकाणां छिनत्त्यहो ॥ ४० ॥ अतःसन्मरणेनात्र मर्तव्यं तेन धीधनैः । येनोत्पत्तिः पुन न स्याज्जन्ममृत्युजराविधा ॥ ४१ ॥ ये प्रणष्टमितज्ञानास्त्रतुःसंज्ञाविडंविताः । कोटिल्य-पिरणामास्त्रमोहारिप्रसिताःशठाः ॥ ४२ ॥ कषायाकुलचेतस्काः सिनदानाद्दगुन्भिताः । आर्तरौद्रित्रदुर्लेखाः ग्रमध्यानातिगा नराः ॥ ४३ ॥ असमाधिहृदा क्लेशेनिम्नयन्ते समाधिना । आर्राधके न ते प्रोक्तामृतौ संसृति-वर्द्धनात् ॥ ४४ ॥ मरणेनष्टवुद्धीनांविराधितेसितस्पुटम् । देवदुर्गतयोनूनंभवन्त्यात्रशुभाकराः ॥ ४४ ॥ वोधिसम्यक्त्व-

अप्रमत्तसंयमियों के होते हैं ॥४७॥ केवली भगवान जो अपने श्रारीर को छोड़ कर मीच के लिए गमन करते हैं वह तीनों लोकों में उत्तम और वंदनीय पंडित पंडितमरण कहलाता है ॥४८॥ हे सपक! इन सब मरणों में जो पंडितमरण है उसी को तू प्रयत्नपूर्वक सिद्ध कर ॥४६॥ यदि यह एक पंडितमरण ही प्रयत्न पूर्वक सिद्ध कर लिया जायगा तो उससे उस चपक के अनेक सैंकड़ों जन्ममर्ग चग्रभर में नष्ट हो जाँयगे ॥५०॥ अतएव बुद्धिमानों को श्रेष्ठ मरण से ही मरना चाहिये जिससे कि जन्म मरण और बुढ़ापे को उत्पन्न करने वाला जन्म फिर कभी न हो ॥५१॥ जिन जीवों का मतिज्ञान नष्ट हो गया है, जो आहार भय मैथुन परिग्रह इन चारों संज्ञाओं से विडंबित हैं, जिनके परिणाम कुटिल रहते हैं, जो मोहरूपी शत्रु से दवे हुये हैं जो मूर्ख हैं जिनके हृदय कपाय से आकुलित रहते हैं जो सदा निदान करते रहते हैं जो सम्यग्दर्शन से रहित हैं, जो आर्तध्यान तथा रौद्रध्यान में लीन रहते हैं पहिली तीन अशुभलेश्याओं को धारण करते हैं जो शुभध्यान से बहुत दूर रहते हैं और जिनके हृदय में कभी भी समाधि को स्थान नहीं मिलता ऐसे लोग विना समाधिमरण के केवल क्लेशपूर्वक ही मरते हैं। इसलिये स्त्राराधना करने वालों को मरण के समय इन सबका त्याग कर देना चाहिये। क्योंकि ये सब जन्म मरणस्य संसार को बढ़ाने वाले हैं ॥४२-५४॥ नष्ट बुद्धि को धारण करने वाले जो लोग अपने मरण की विरायना कर देते हैं वे जीव महा पाप की खानि ऐसी देव दुर्गतियों में उत्पन्न होते हैं ॥५५॥ इस

भा॰टो॰

#3××11

मस्यन्तदुर्लभं भवकोटिभिः। श्रागमिष्यति कालेग्रन्तादुर्भवपद्धतिः ॥ ४६॥ देवदुर्गतयः कारच का वोधिमैरणं द्दरा । विनश्यितमुमुक्तणिकीद्दरीन भवोभवेत् ॥ ४७॥ श्रम्भन्तः केनशिष्येणपृष्टः सूरितिस्फुटम् । ज्वाच देवदुर्ग-त्यादिकं सर्वे तदीहितम् ॥ ४५॥ कंदर्पमाभियोग्यं च कैल्विष्यं किल्विषाकरम् । स्वमोहत्वंतथैवासुरन्वमेतेः कुलक्णौः ॥ ४६॥ सम्पन्नादुर्द्धियोमृत्वागच्छन्ति देवदुर्गतिः । कंदर्पायाइति प्रोक्ता नीचयोनिभवादिवि॥ ६०॥ श्रमत्यं यो ब्रुवन् हास्यसरागवचनादिकान् । कन्दर्पोदीपकांल्लोकेकंदर्परितरंजितः ॥ ६१॥ कन्दर्पाः सन्तिदेवा ये नग्नाचार्याः सुरालये । कंदर्पकर्मभिस्तेषुद्धात्पद्यतेसतत्समः ॥ ६२॥ मंत्रतंत्रोदिकर्माणि यो विधक्ते वहूनि च ।

लोक में रत्नत्रय और सम्यक्त्व का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, करोड़ों भवों में भी प्राप्त नहीं होता यदि प्राप्त होता है तो काललब्धि के अनुसार प्राप्त होता है। तथा नीच जन्मों की परम्परा अनंतवार प्राप्त होती चली त्रा रही है ॥५६॥ यहाँ पर कोई शिष्य अपने त्राचार्य से पूछता है कि हे प्रभो देव दुर्गति क्या है ? रत्नत्रय किसको कहते हैं। मोच की इच्छा करने वाले मुनियों का मर्गा कैसे हृदय से नष्ट हो जाता है जिससे कि उसको अनंत संसार की प्राप्ति होती है। इसके उत्तर में आचार्य उस शिष्य की इच्छानुसार देव दुर्गति आदि का स्वरूप कहते हैं ॥५७-५=॥ जो मूर्ख कंदर्प जाति के कुलचणों को अभियोग्य जाति के कुलचणों को पाप की खानि ऐसे किन्विप रूप कुलचणों को स्वमोहत्व त्रीर त्रसुर रूप कुलक्यों को धारण कर मरते हैं वे देव दुर्गति में उत्पन्न होते हैं। स्वर्गों में कंदर्प त्यादि नीच योनि में उत्पन्न होने वाले जो देव हैं उन्हीं की गति को देव दुर्गति कहते हैं ॥५६-६०॥ जो साध होकर भी असत्य वचन बोलते हैं, हंसी ठट्टा के वचन कहते हैं राग बढ़ाने वाले बचन कहते हैं कामदेव को बढ़ाने वाले उत्तेजित करने वाले बचन कहते हैं और जो कामसेवन में लीन हो जाते। हैं ऐसे जीव मर कर स्वर्ग में कंदर्प जाति के देव होते हैं वहाँ पर भी वे काम को वदाने वाली कियाएं ही करते रहते हैं। इस प्रकार कंदर्पमय क्रियाओं के करने से वे पाखंडी स्वर्ग में भी वैसे ही कंदर्पमय कियाएं करने वाले होते हैं। ऐसे देवों को नानाचार्य भी कहते हैं ॥६१-६२॥ जो मनुष्य साधु होकर भी मंत्र तंत्र आदि अनेक कार्यों को करता है ज्योतिष्क वा वैद्यक करता है तथा ऐसे ही ऐसे और

।।३४५।

मू० प्रव

1134511

ज्योतिष्कभेषजादीनिपराकार्याशुभानि च ॥ ६३ ॥ हास्यकौतूहलादीनि करोतिस्वेच्छया वदेत् । हस्त्यक्ष्ववाहनेष्वत्र जायते सोमरोधमः ॥ ६४ ॥ तीर्थकृतां च संघस्य चैत्यचैत्यालयस्य च । ज्ञागमस्याविनीतो यः प्रत्यनीकः सुधर्मि— ग्णाम् ॥ ६४ ॥ सायावीकिल्विषाकान्तः किल्विषादि कुकर्मभिः । स किल्विषसुरो नीचो भवेत्किल्विष जातिषु ॥६६॥ उन्मार्गदेशको योऽत्र जिनसार्गविनार्थकः । सन्मार्गादिपरीतोऽत्र दृष्टहीनः कुमार्गगः ॥ ६७ ॥ मिथ्यामायादिमोहेन मोह्यन्मोह्पीडितः । जायते स स्वमोहेषुस्वभंडामरजातिषु ॥ ६८ ॥ चृद्रः क्रोधीक्षलोमानीमायावीदुर्जनोयितः । युक्तोनुवद्ववेरेणतपद्मारित्रकर्मपु ॥ ६६ ॥ संक्लिष्टसनिदानो यः उत्पद्यतेऽघकर्मणा । रौद्रासुरकुमारेषुसोम्बरादि कुजातिषु ॥ ७० ॥ मिथ्यादर्शनरक्ता ये सनिदानाः कुमार्गगा । कृष्णलेक्ष्योद्धतारौद्रपरिणामागुणातिगः ॥ ७१ ॥

भी बहुत से अशुभ कार्य करता है इंसी करता है कौतृहल तमाशे आदि करता है और इच्छानुसार चाहे जो बोलता है वह मर कर हाथी घोड़ा आदि बनने वाले वाहन जाति के नीच देवों में उत्पन होता है ॥६३-६४॥ जो तीर्थंकरों की अविनय करता है, संघ की अविनय करता है, चैत्य चैत्यालयों की अविनय करता है, आगम की अविनय करता है, धर्मात्माओं के प्रतिकृल रहता है, जो मायाचारी है श्रीर महा पार्श है वह अवने महा पार्यों के कारण किल्विप जाति के देवों में नीच किल्विप देव होता है ॥६५-६६॥ जो साधु कुमार्ग का उपदेश देता है, जिनमार्ग का नाश करता है, श्रेष्ठ मोचमार्ग से सदा विपरीत रहता है, जो सम्यग्दर्शन से रहित है कुमार्गगामी है, जो मिथ्यात्व मायाचारी आदि तीत्रमोह से मोहित है, जो तीव्रमोह के कारण अत्यंत दु:खी हैं वे स्वच्छन्द देवों में उत्पन्न होते हैं। देवों की स्वभंड नाम की नीच जाति में स्वमोह वा श्वमोह ( कुत्ते के समान इधर उधर स्वच्छंद फिरने वाले ) देव होते हैं ॥६७-६=॥ जो साधु चुद्र हैं, कोधी हैं, दुष्ट हैं श्रिमानी हैं मायाचारी हैं दुर्जन हैं, जो पहले जनम के वा इसी भव के पहले वैरभावों को धारण करते हैं जो तपश्चरण और चारित्र की क्रियाओं में संक्लेशता धारण करते हैं और जो निदान करते रहते हैं वे पापरूप कमों के कारण अवांवरीय जाति के नीच और रोद्र असुरकुमारों में उत्पन्न होते हैं ॥६६-७०॥ जो जीव मिध्यादर्शन में लीन रहते हैं, जो सदा निदान करते रहते हैं जो कुमार्गगामी हैं कृष्ण लेश्या को धारण करने के कारण जो अत्यंत उद्धत रहते हैं. जो रींद्र परिणामीं

113X811

त्यक्त्या सहरानंसक्तेवयानम्यन्तेसमाधिना । संसारे अमता तेषां वोधिकातीवद्वसँभा ॥ ७२ ॥ सम्यन्दर्शनसम्पूजा

श्रनिदानाः शुभाशयाः । शुक्ललेश्याः शुभध्यानरताः सिद्धान्तवेदिनः ॥७३॥ धर्मध्यानादिसन्यासैर्थेमृयन्तेसमाधिना ।

तेपामासभभव्यानांसुलभावोधिरुत्तामा ॥ ५४ ॥ गुरूखांप्रत्यनीका ये दीर्घमिथ्यात्ववासिताः । महमोहावृतादुष्टा श्रातरीद्रपरायणाः ॥७४॥ मदोद्धताः कुशीलाद्यमृयन्तेऽत्रासमाधिना । स्युस्तेद्यनन्तसंसारा विश्वदुःखशतादुलाः ॥७६॥

जिनवाक्यनुरक्ता ये गुरूणां भक्तितत्पराः । शुद्धभावाः सदाचारा रत्नत्रयविभूषिताः ॥ ७७ ॥ गुर्वाज्ञापालकुाद्चा धर्मध्यानसमाधिना । उत्तामं मरणं यान्ति स्युस्ते संसारपारगाः ॥ ७८ ॥ वालवालाशुभानमृत्यून्मरिष्यन्तिवहूँरच

को धारण करते हैं और गुणों से सर्वथा दूर रहते हैं ऐसे जो जीव सम्यग्दर्शन को छोड़ कर विना समाधि के संक्लेश परिणामों से मरते वे जीव सदा इस संसार में परिश्रमण किया करते हैं। उनको रत्नत्रय की प्राप्ति होना ऋत्यंत दुर्लभ हो जाती है ॥७१-७२॥ जो सम्यग्दर्शन से सुशोभित हैं, कभी निदान नहीं करते, जिनका हृदय शुद्ध है, जो शुक्ललेश्या धारण करते हैं, शुभध्यान में सदा लीन रहते हैं श्रीर सिद्धांतशास्त्रों को जानते हैं ऐसे जो मुनि समाधि पूर्वक धर्मध्यान वा शुक्लध्यान धारण कर सन्यास से मरण करते हैं उन आसन भन्य जीवों के उत्तम रत्नत्रय की प्राप्ति अत्यंत सुलभ रीति से हो जाती है ।।७३–७४।। जो जीव त्र्याचार्य वा गुरु से सदा प्रतिकृत रहते हैं जो दीर्घमिध्यात्व को धारण करते हैं जो तीव मोह से घिरे हुए हैं, जो दृष्ट हैं आर्त रीद्र परिणामों की धारण करते हैं मद सं मदोन्मत्त हैं जो कुशीली हैं ऐसे जीव विना समाधि के मर कर अनंत संसार में परिश्रमण किया करते हैं और सब तरह के सैकड़ों महा दु:खों से व्याकुल रहते हैं।।७५-७६।। जो जीव जिनवाणी में सदा अनुरक्त रहते हैं गुरुओं की भक्ति करने में तत्पर रहते हैं, शुद्ध भावों को धारण करते हैं, सदाचार पालन करते हैं रतनत्रय से सुशोभित हैं, गुरु की आज्ञा को सदा पालन करते हैं, और जो चतुर हैं ऐसे जीव धर्मध्यान और समाधि पूर्वक उत्तम मरण को प्राप्त होते हैं और शीघ ही संसार से पार हो जाते हैं ॥७७-७=॥ जो जीव अनेक बार अत्यंत अशुभ ऐसे वासवालमरण से मस्ते हैं, जो

र्मेर प्रव

Hayel

ते। जिनवान्यं न जानित वराका येऽयवंचिताः ॥ ७६ ॥ स्वान्यशस्त्रादिवातेनिवपादभन्तऐन च । जलानलप्रवेशाभ्यामनाचारादिकोटिभिः ॥ ५० ॥ उच्छवासरोधनायं येंदुम् तिस्वस्यक्रवेते । जनममृत्युजरादुःखोषस्तेषां
वर्द्ध तित्राम् ॥ ५१ ॥ उद्धे गम्यसंक्लेशेल्ध्र्धाधिस्त्रजगत्विष् । त्रिसस्यावर , जीवेषु , पराधीनतया त्वया ॥ ५२ ॥
मरणानि एनन्तानिवालवालाशुभानि च । श्रन्यः प्राप्तानि च सर्वेरत्तांधैवीधिदूरगैः ॥ ५३ ॥ ज्ञात्वेति चपकेह
त्यं मृयस्याखिलयत्ततः । पण्डितेनमुदायेनमृत्युष्तरचभविष्यसि ॥ ५४ ॥ इत्याचार्योपदेशेन योग्यस्याने मठादिके ।
मगाधिमिद्धये युक्त्यासंस्तरं स प्रपण्यते ॥ ५४ ॥ नदेवाराधनाशुद्धीश्चतुर्विधाद्दगादिकाः । मनोवाकायसंग्रुष्या
कर्तु मारभतेसुधीः ॥ ५६ ॥ शंकादिदोपदूरस्थाः सद्गुणाष्टविभूषिताः । धर्मरत्नस्वनीमेस्तु द्विवग्रद्धिईदापरा ॥ ५०॥

जिनगचनों को जानते ही नहीं, जो नीच हैं पाप से ठगे हुए हैं जो अपने ही शस्त्र से वा दूसरे के शस्त्र घात से मरते हैं, वा विषमचण से मरते हैं, जल में डूब कर वा अग्नि में जल कर मरते हैं वा करोड़ों अनाचारों के कारण धास रोक कर मरते हैं इस प्रकार जो दुर्मरण से मरते हैं उनके जन्म मरण जरा आदि अनेक दु:खों के समूह निरंतर बढ़ते रहते हैं ॥७६-८१॥ हे चपक इस ऊर्ध्वलोक मध्यलोक र्थार यथोलोक रूप तीनों लोकों में तथा त्रसस्थावर यादि अनेक जीव योनियों में पराधीन होकर उद्देश भय और संक्लेश रूप परिणामों से अनंतवार अशुभ वालवालमरण किये हैं तथा इसी प्रकार रत्नत्रय से रहित और जीवों की रचा करने में अंधे ऐसे अन्य समस्त जीवों ने अनंतवार वालवालमरण किये हैं ॥=२-=३॥ यही समभ कर हे चपक तू प्रसन्न होकर प्रयत्न पूर्वक पंडितमरण से मर जिससे कि तेरा जन्ममरण सदा के लिए नष्ट हो जाय ॥=४॥ इस प्रकार त्राचार्य का उपदेश सुन कर वह चंपक अपनी समाधि धारण करने के लिये युक्तिपूर्वक किसी मठ आदि योग्य स्थान में अपने बनाये हुये सांथरे पर पहुँचता है ॥=५॥ तदनंतर वह बुद्धिमान मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक सम्यग्दर्शन यादि चारों प्रकार की आराधनाओं की शुद्धि करना प्रारंभ करता है ॥=६॥ वह चितवन करता है कि शंकादिक दोपों से रहित तथा निःशंकित आदि आठों गुणों से सुशोमित और धमरत्न की खानि ऐसी सम्यादर्शन की विशुद्धि मेरी सदा उत्कृष्ट श्रीर हद बनी रहे ॥=७॥ जो ज्ञानाराधना भगवान

सर्वसम्बन्धिम्मृतास्वागपूर्वादिगोचरा । शुभ्वा भवतुमेक्कानाराधनाचारपूर्विका ॥ द्वा त्रयोदशिवधा पूर्णा व्रतेः समितिगुष्तिभः । सर्वेः दोषातिगा चास्तुचारित्राराधनामम् ॥ द्वः ॥ समस्तेच्छानिरोधोत्थां तपः त्र्याराधनापराम् । उत्रोत्राख्यां द्विपड्भेदां कुर्वेहं कर्महानये ॥ ६० ॥ त्र्याराधनाइमासारामहतीश्चचतुर्विधाः । सर्वोत्कृष्टाः करोत्येष विशुद्धामृक्तिमातृकाः ॥ ६१ ॥ तथाकषायकायाभ्यां द्विधासल्लेखनां कृती । विधन्ते भुवि निःशल्यः चमातेषादिभिः परैः ॥ ६२ ॥ त्र्यादी कुर्योत्कपायाणां परां सल्लेखनामिति । चमेहं विश्वजीवानामपराधिकलांजसा ॥ ६३ ॥ कृतं मयापराधं मे चम्यतांत्रिजगज्जनाः । सर्वभूतेषु मैत्री च ममास्तुसुलकारिणी ॥ ६४ ॥ गुणानुरागण्वालं न वरें केनचित्समम् । रागं कृषायसम्बन्धं प्रद्वेषहर्षमंजसा ॥ ६४ ॥ दीनभावं भयं शोकं सोत्सुकत्वं कुचिन्तनम् । कालुष्यं

सर्वज्ञदेव की दिव्यव्यनि से प्रगट हुई है, जो ग्यारह अंग और चौदह पूर्व के गोचर है ऐसी आचार पूर्वक मेरी ज्ञानाराधना सदा शुद्धि बनी रहे ॥==॥ पाँच महात्रत तीनगुप्ति श्रीर पाँच समितियों से परिपूर्ण ऐसी तेरह प्रकार की मेरी चारित्राराधना समस्त दोपों से रहित हो ॥⊏६॥ मैं अपने कर्म नष्ट करने के लिए समस्त इच्छात्रों के निरोध करने से उत्पन्न हुई तथा घोर वा उग्र उग्र रूप को धारण करने वाली और वारह प्रकार के भेदों से सुशोभित ऐसी तप आराधना को धारण करूंगा ॥६०॥ इस प्रकार चिंतवन करता हुआ वह चपक मोच की इच्छा देने वाली, अत्यंत विशुद्ध, सर्वोत्कृष्ट और सारभृत ऐसी इन चारों प्रकार की महा आराधनाओं को धारण करता है ॥ १॥ तदनंतर शल्यरहित वह बुद्धिमान् वह चपक चना संतोष त्रादि श्रेष्ठ गुणों को धारण कर कपाय और काय दोनों की सल्लेखना करता है अर्थात कपायों को घटाता है और श्रीर से ममत्व का त्याग करता है ॥६२॥ वह चपक सबसे पहले कपायों की सल्लेखना करता है वह कहता है कि मैं समस्त जीवों के अपराध की चमा करता हूं तथा धुक्तसे जो अपराध वन हों उनको तीनों लोकों के समस्त जीव धमा कर देवें । तथा सुख देने वाली मेरी मैत्री समस्त जीवों में हो।।६३-६४॥ समस्त गुणों में मेरा अनुराग हो, में किसी के साथ वैरमाव नहीं रखता, में राग को कपायों के संबंध को, द्वेप को, ह्यें को, दीनतारूप परिखामों की, भय, शोक को उत्पुकता को अशुभध्यान को, कलुपता को, सब तरह के दृष्यीन को, स्नेह को रति तथा अरति को,

भूट प्रठ 13६०॥

कृत्स्नदुध्यन्तिस्तेहं रत्यरतिद्वदम् ॥ ६६ ॥ जुर्गुप्सादिकमन्यद्वा त्रिशुंध्या न्युत्सृजाम्यर्म् । सर्वभूतद्याचित्तः शवमित्रादिवर्जितः ॥ ६७॥ ममत्वं निजदेहादी जहामि सर्वथाखिलान् । निर्ममत्वं सदा चित्तेप्रकुर्वेत्रिजगत्स्विप ॥६५॥ मात्मेकालम्बनंमेऽस्तुसार्द्धं दगादिसद्गुर्गैः । तं विना त्रिजगज्जालंसवद्भव्यंत्यजाम्यहम् ॥ ६६॥ त्रात्मेव मे परं शानमात्मा ज्ञायिकदर्शनम् । ख्रात्मा परमचारित्र प्रत्याख्यानं च निर्मलम् ॥ १०० ॥ त्रात्मैव सकलो योग ख्रात्मै-वमोच्साधनः । यतोऽत्रे तेगुणाःसन्ति विनात्मानं न जातुचित्।। १॥ एकाकीम्रियते देही हो क उत्पचते विधेः । एको भगति संसारे एकः शुध्यति नीरजाः ।।रा। एको मे शाक्यतोऽत्रात्मा ज्ञानदर्शनलज्ञणः । शेषा मेंगादयोभावा वाष्टाः संयोगसम्भवाः ॥ ३ ॥ येनसंयोगमूलने प्राप्तादुःखपरंपरा । मया तं कर्मजंसर्वसंयोगं व्युत्सृजाम्यहम् ॥४॥

जुगुप्सा को तथा और भी कमें जन्य जो व्यात्मा के विकार हैं उन सबका मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक त्याग कर देता हूँ। में अपने हृदय में समस्त जीवों के लिए दया धारण करता हूँ, तथा सबसे शावता वा मित्रता का त्याग करता हूँ । में अपने शारीर से भी ममत्व का सर्वथा त्याग करता हूं में तीनों लोकों के समस्त पदार्थों में निर्ममत्व धारण करता हूँ ॥ १-८ =॥ अब मैं सम्यग्दर्शन आदि गुणों के साथ साथ एक आत्मा का ही आश्रय लेता हूं उसके सिवाय तीनों लोकों मे भरे हुए समस्त द्रव्यों का में त्याग करता हूँ ॥६६॥ मेरा यह आत्मा ही परम ज्ञान है आत्मा ही चायिक सम्यग्दर्शन है आत्मा ही परम चारित्र है और आत्मा ही परम निर्मल प्रत्याख्यान है ॥१००॥ मेरा यह आत्मा ही समस्त योग रूप है और यही आत्मा मोच का साधन है। क्योंकि आत्मा में जितने गुण हैं वा मोच के कारणभूत जितने गुण हैं वे विना आत्मा के कभी हो ही नहीं सकते हैं ॥१०१॥ यह प्राणी इस संसार में कर्म के निमित्त से अकेला ही मरता है अकेला ही उत्पन्न होता है, अकेला ही परिभ्रमण करता है और कर्म रहित होकर अकेला ही शुद्ध होता है ॥२॥ सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानस्वरूप यह मेरा एक आत्मा ही नित्य है वाकी के शरीरादिक जितने मेरे वाह्य भाव हैं वे सब मुकसे भिन्न हैं और सब कर्मादिक के संयोग से उत्पन्न हुए हैं ॥३॥ जिस कर्म के संयोग से मुक्ते अनादि काल से आज तक दःखों की परंपरा प्राप्त हुई है उन कमीं से उत्पन्न हुए समस्त संयोगों को मैं त्याग करता हूँ ॥॥॥

मूलोत्तरगुणादीनांमध्येनाराधितागुणः । यः कश्चित्तं त्रिधादोषं गहें प्रतिक्रमामि च ॥ ४॥ भयान् सप्तमदानष्टौ चतुः संज्ञास्त्रिगौरवान् । गहेंहं च त्रयस्त्रिशदासादना हि सर्वथा॥ ६॥ इहामुत्रभयोत्राणागुप्तिमृत्युभयानि च । वेदनाकस्मिक्वचैते जहामि भयसप्तकम् ॥ ७॥ विज्ञानैश्वर्यमाज्ञा च कुलजातितपोवलाः । रूपं सत्सु गुणेष्वत्रैतेषु गच्छामि नो मदम् ॥ ५॥ पंचैवात्रास्तिकायाश्चषड्जीवजातयस्ततः । महाव्रतानिपंचप्रवचनस्याष्टमातरः ॥ ६॥ पदार्था नव चोक्ता हि त्रयस्त्रिशदितस्पुटम् । श्चासादना जिनै जीतु मनाक् कार्यामया न भो॥ १०॥ निन्दनीयं च यिकिचित्सर्वनिन्दामि तद्हदि । गईणीयमकृत्यंयद्यहेतद्गुक्तिविधौ ॥ ११॥ इत्याद्यन्यशुमध्यानैः कृत्वा

मुलगुण और उत्तरगुणों में जो कोई गुण मैंने आराधन न किया हो उस दोप की मैं मन बचन काय से गहीं करता हूँ निंदा करता हूं और उसके लिए प्रतिक्रमण करता हूँ ॥५॥ मैं सातों भयों की निंदा करता हूँ, आठों मदों की निंदा करता हूं चारों संज्ञाओं की निंदा करता हूं तीनों गौरव वा आभमानों की निंदा करता हूँ और तेतीस आसादनाओं की सर्वथा निंदा करता हूं ॥६॥ इस लोक का भय, परलोक का भय, अपनी रचा न होने का भय अगुष्ति ( नगर में परकोट के न होने ) का भय, मृत्यु का भय, वेदना का भय श्रीर श्राकस्मिक भय ये सात भय हैं मैं इन सातों भयों का त्याग करता हूँ ॥७॥ ज्ञान का मद, ऐश्वर्य का मद, आज्ञा का मद, कुल का मद जाति का मद तप का मद वल का मद और रूप का मद ये आठ मद हैं। मैं इन गुणों में होने वाले सब मदों का त्याग करता हूँ ॥=॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने पाँच अस्तिकाय छह प्रकार के जीव, पाँच महावत, आठ प्रवचन मानुकाएं नौ पदार्थ नतलाये हैं इन सबकी संख्या तेतीस होती है इन तेतीसों से संबंध रखना वा इनसे ममत्व रखना इनका तिरस्कार करना इनके निमित्त से रागद्वेप उत्पन्न करना तेतीस आसादनाएं वतलाई हैं इन आसादनाओं का में रंचमात्र भी नहीं लगने दूंगा ॥६-१०॥ इस संसार में जो कुछ निंदनीय है उसकी में अपने हृदय में निंदा करता हूं तथा जो गहीं करने योग्य दुष्कृत्य हैं उनकी में गुरु के समीप में गर्हा करता हूं ।।११।। इस प्रकार के घ्यान से अथवा और मी ग्रुभघ्यानों से अपने हुद्य

भा

等,我等,我等,我等

- मू० प्र० वाइदसा सन्तियनां यतिः ॥ १२ ॥ पष्टाष्टमादिपत्तैकमासायनशनैः परैः । तपोभेदैद्विपड्भिश्रशोपदेन्क्रस्तो वृषः ॥ १३ ॥ ततस्यक्तवाद्रमेणान्नंस्तोकस्तोकेनधर्मधीः । गृहाति केवलं नीरं धर्मध्यानसमाधये ॥ १४ ॥ पदचायुक्त्यान्वुपानं च परित्यन्यकरोति सः । परलोकोत्तमार्थाय स्पुपवासान्निरन्तरम् ॥ १४ ॥ मुण्डनंदरामुण्डानां करोत्येपुसुशुक्तितः । संकोन्येन्द्रियवाकायमनोऽवयवचंचलात् ॥ १६ ॥ स्वस्वात्तविषयेष्वत्र व्रजतः पंचलात्मकान् । जित्वा शक्त्या सः पंचिन्द्रियमुण्डानकुरुतेबलात् ॥ १७ ॥ मोनेन वचसः गृत्वामुण्डनंहस्तपाद्योः । वपुषोरोधनंयुक्त्यास्वस्वेच्छाचलना— दुपः ॥ १८ ॥ निरुध्यशुत्पारोन भ्रमन्तं चित्तमर्कटम् । पंचेति मुण्डनान्येषकरोति च शिवाप्तये ॥ १६ ॥

में कपायों की सल्लेखना करनी चाहिये और फिर उस मुनि का काय की सल्लेखना करनी चाहिये॥१२॥ वेला तेला कर के वा पंद्रह दिन वा एक महीने का उपवास कर के तथा और भी तपश्चरण के वारह भेदों को धारण कर के अनुक्रम से अपने शरीर को कृप करना चाहिये ॥१३॥ तदनंतर उस धर्मबुद्धि को धारण करने वाले यति को धर्मध्यान श्रौर समाधि की प्राप्ति के लिए थोड़ा थोड़ा कर के श्रन का सर्वथा त्याग कर देना चाहिये और केवल उष्ण जल रख लेना चाहिये ॥१४॥ तदनंतर वह मुनि परलोक में उत्तम गति प्राप्त करने के लिये वा मोत्त प्राप्त करने के लिए युक्तिपूर्वक जल पीने का भी त्याग कर देता है और फिर सदा के लिये उपवास धारण कर लेता है ॥१४॥ तदनंतर वह चपक पाँचों इन्द्रिय मन वचन काय और शरीर की चंचलता को छोड़ कर युक्ति पूर्वक दश प्रकार का मुंडन धारण करता है ॥१६॥ पाँचो इन्द्रियाँ अपने अपने विषयों में दौड़ लगाती हैं उनको अपनी शक्ति के श्रनुसार जीत कर जबर्दस्ती पाँचों इन्द्रियों को मुंडन करता है। इसी प्रकार मौन धारण कर बचन का मुंडन करता है हाथ पैरों की कियाओं को रोक कर हाथ पैरों का मुंडन करता है तथा वह बुद्धिमान श्रपनी इच्छानुसार चलायमान होने वाले शरीर को रोक कर शरीर का मुंडन करता है। चारों श्रोर कृदते हुए इस मनरूपी वंदर को भी श्रुतज्ञान के जाल में बाँघ कर मन का मुंडन कर लेता है। इस प्रकार मोच प्राप्त करने के लिए वह यति हाथ पैर शरीर मन श्रीर वचन इन पाँचों का मुंडन करता

1135011

មនុស្ស

पंचेन्द्रियारिमुण्डास्त्रिमुण्डाहस्तां विकायजाः । मनो वचो द्विमुण्डो नामोमुण्डादशवर्णिताः ॥ २०॥ अमीभिमुण्डने द्वित्तासफलामुक्तिदा सताम् । एभिर्विनाजिता ज्ञाणांशिरसो मुण्डनं वृथा ॥ २१ ॥ तिसम्बह् पवासानां करणेती ववेदना । चुधार्येर्यदि जायेत तदेति चिन्तये सुधार्थे । २२ ॥ अहो जूद्वे दना वत्र असाध्याविश्वान्न भन्तणैः । अविधनी रेस्तृपा पीडाचानु मुतामयाचिरम् ॥ २३ ॥ मयात्रारण्यशैलादौ मृगादिपशुजातिषु । मृगतृष्णादिभिः प्राप्ता तीत्रा जुनृद्कु वेदना ॥ २४ ॥ इत्याया अपरा घोराः जुनृपादिपरीषहाः । अमतात्रभवारण्ये नुभूता दुस्सहा मया ॥ २४ ॥ सर्वा पुद्रगलराशिश्वान्नायात्रभित्तता मया । जुनृपाशान्तयेपीतमञ्चम्बोरिषकं जलम् ॥ २६ ॥ तथापि न मनागासी –

है ॥१७–१६॥ पाँचों इन्द्रियरूपी शत्रुओं का मुंडन, हाथ पैर श्रीर शरीर का मुंडन तथा मन श्रीर वचन का मुंडन इस प्रकार आचार्यों ने दश प्रकार का मुंडन वतलाया है ॥२०॥ सज्जन प्रक्षों की मोच देने वाली दीचा इन्हीं दश मुंडनों से सफल मानी जाती है। इन मुंडनों के विना इन्द्रियों को न जीतने वाले लोगों का मस्तक का मुंडन करना व्यर्थ ही है ॥२१॥ इस प्रकार उपवास धारण करने से यदि भूख प्यास की वेदना अधिक होती हो तो उस बुद्धिमान् चपक को भी नीचे लिखे अनुसार चितवन करना चाहिये ॥२२॥ देखो मैंने नरकों में भूख की इतनी महा वेदना सहन की है कि यदि उस समय तीनों लोकों का समस्त अन खाने को मिल जाता तो भी वह भूख नहीं मिटती तथा वहीं पर प्यास की भी इतनी वेदना सही है कि यदि तीनों लोकों के समुद्रों का जल भी पीने को मिल जाता तां वह प्यास नहीं मिटती । इसी प्रकार जंगल और पर्वतों पर हिरण आदि पशुओं की पर्याय मृगतृष्णा के द्वारा अत्यंत तीत्र भृख और प्यास की वेदना सहन की है ॥२३-२४॥ इस संसार्छ्यी वन में परिश्रमण करते हुये मैंने इनके सिवाय और भी भूख प्यास की असहा और घोर वेदनाए' वा परीपहें सहन की हैं ॥२५॥ अनादि काल से परिश्रमण करते हुए मैंने भूख की चेदना मिटा देने के लिए अब की समस्त पुद्गल राशि भवण करली है तथा प्यास की वेदना मिटाने के लिए समुद्रों के जल से भी अधिक जल पी डाला है ॥२६॥ तयापि इस अन जल के सवस करने से रंचमात्र भी मेरी

भा०

॥३६४॥

**来,我在我在我在我在我在我在我在我在我** 

तृ ितमंन्नादिभन्नणैः । किन्तु ित्यंप्रवद्धे ते तित्र नुत्तृ दुक्तवेदने ॥ २७ ॥ यथेन्धनचथैरिनः समुद्रश्च नदीशतैः । गृप्ति नित तथा जीवः कामभोगैः प्रमातिगैः ॥ २६ ॥ कांन्ति । मूर्चिद्धतो 'रोगी कामभोगैश्चमानसे । नित्यं कलुपितोभूतो भुंजानोऽपिकुमार्गगः ॥ २६ ॥ भोगान् दुष्परिणामेन्य्वश्रद्धः खनिवन्धनम् । दुरन्तं पापस तापंचध्नाति केवलं पृथा ॥ ३० ॥ त्राहारस्य निमित्तेन नरकं यान्ति सप्तमम् । मत्त्यायदि ततो नूनमाहारोन्धंसागरः ॥३१॥ पूर्वं कृततपोध्यासर्पानिदानः शिवाप्तये । पश्चाद्भूतव्यायो यो जित्वासर्वान् परीपहान् ॥ ३२ ॥ ज्ञृत्पादिभवां स्तीत्रान् साधयेन्मरणोत्तमम् । धन्यः सण्वलोकेऽस्मिन्सार्थतस्यतपोखिलम् ॥ ३३ ॥ पूर्वकृततपोघोराः प्रतिपालितस-द्वताः । पथ्चात्कर्मगुक्तवेनचुधायितपरीपहैः ॥ ३४ ॥ ये पतन्तिस्वधैयदिम् त्युकाले भवार्णवे । मज्जनंनिश्चितं तेषां

तृष्ति नहीं हुई है किंतु ये भ्ख प्यास की दोनों कुनेदनाएं प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं ॥२७॥ जिस प्रकार ई धन के समूह से अग्नि तृष्त नहीं होती और सैकड़ों निदयों से समुद्र तृष्त नहीं होता उसी प्रकार प्रमाण से अधिक काम भोगों का सेवन करने पर भी यह जीव कभी तृष्त नहीं होता ॥२≈॥ यह जीव अपने मन में काम भोगों के ही कारण अनेक पदार्थों की इच्छायें करता है मूर्छित होता है रोगी होता है तथा वह कुमार्गगामी भोगों को नहीं भोगता हुआ भी सदा कलुपित परिणामों को धारण करता है उस कलुपितरूप अशुभ परिणामों के कारण व्यर्थ ही नरक के महा दु:खों के कारण और अत्यंत कठिन ऐसे अनेक पाप कमीं का वंध करता है ॥२६-३०॥ देखो इस आहार के ही निमित्त से बड़े बड़े मत्स्य सातवें नरक तक पहुँचते हैं इसलिये कहना चाहिये यह आहार ही अनेक अनथें। का समुद्र है ॥३१॥ जिन्होंने पहले बहुत से तपश्चरण का अभ्यास किया है, तथा कभी निदान किया नहीं है और मोच प्राप्त करने के लिये जिन्होंने क्यायों को नष्ट कर भूख प्यास आदि से होने वाली समस्त तीत्र परीपहों का सहन किया है तथा अंत में जिन्होंने उत्तम पंडितमरण सिद्ध कर लिया है वे ही मुनि इस संसार में धन्य हैं और उन्हीं का समस्त तपश्चरण सार्थक है ॥३२-३३॥ जिन्होंने पहले घोर तपवरण किये हैं और श्रेष्ठ बतों का अच्छी तरह पालन किया है परंतु पीछे कमों के तीब उदय से ज़ुआदिक कठिन परीपहों के कारण मरण के समय में अपने धैर्य से गिर जाते हैं वे इस संसारहाथी

ILESEII

वृथाति विश्वासिक्षम् ॥ ३४॥ इत्यादि चिन्ति नेरिपित्रासिभ्यः शुद्धचतसा । सहते परयाशक्त्यात् धातृपादि वेदनाम् ॥३६॥ शुक्काधरोदरस्यास्य द्वीणगात्रस्ययोगिनः । चर्मास्थिमोत्रशेपस्यका िठन्यसस्तरेण् च ॥ ३७॥ उत्पद्यते महादुः खं यद्ये प्रमानसे तदा । चिन्तियेत्प्राक्तनं स्वस्य भवश्रमणमं जसा ॥ ३६॥ श्रहो जलस्थलाका शेकटका िद्मवाभिव । प्राग्मवे वसता मुक्तामहती वेदनामया ॥ ३६॥ वज्रकंटक संकी णेंद्रवश्रे परवशेन भोः । स दुः खं वसितं पापि चरका लं मयिवधेः ॥ ४०॥ कृत्यन् मात्रा ततो त्रेयं वेदना संस्तरादिजा । विचित्येति सदुः खं सहते संस्तरोद्भवम् ॥ ४१॥ इत्यादि सद्धिचारा ये धर्मशतैः परैः । परमेष्ठिपदध्यानैरनु प्रदार्थिनत्तनैः ॥ ४२॥ श्रागमा मृतपानैश्च तपित्वानि जंमनः । स्वस्यं कुर्यातः

समुद्र में अवश्य डूबते हैं तथा उनका तप यम आदि सब व्यर्थ समभा जाता है ॥३४-३४॥ इस प्रकार शुद्ध हृदय से चितवन करता हुआ वह यति कभी जुन्ध नहीं होता और अपनी परम शक्ति प्रगट कर चुथा तृपा जादि परीपहों को सहन करता है ॥३६॥ जिसके ओठ पेट सब सख रहे हैं, जिसका शरीर अत्यंत चीगा हो रहा है और केवल हड़ी चमड़ा ही वाकी रह गया है ऐसे उस चपक योगी को कठिन सांथरे का महा दु:ख उत्पन्न होता है उस समय उसको अपने हृदय में पहले किये हुए संसार के परिश्रमण का चितवन करना चाहिये ॥३७-३=॥ उसको चितवन करना चाहिये कि देखो पहले भवों में मैंने जल स्थल आकाश और पर्वतों पर निवास किया है तथा उनसे उत्पन्न हुई अनेक महा वैदनाएं मैंने सहन की हैं ॥३६॥ कर्म के परवश हुए मैंने पापकर्म के उदय से बजनय काँटों से भरे हुए नरक में चिरकाल तक निवास किया है और वहाँ पर अनेक महा दुःख भोगे हैं ॥४०॥ फिर भला यह कठिन संस्तर से उत्पन्न हुई वेदना कितनी है यही चिंतवन कर वह चपक कठिन संस्तर से उत्पन्न हुए समस्त दु:खों को सहन करता है ॥४१॥ तत्त्वों को जानने वाला वह चपक अपने आत्म घ्यान और समाधि। के लिए उपर कहे अनुसार श्रेष्ठ विचारों को घारण कर, सैकड़ों उत्कृष्ट धर्मध्यानों को धारण कर परमें की के चरण कमलों का ध्यान कर अथवा परमेष्ठी के वाचक पदों का ध्यान कर वा अनुप्रेचाओं का नितवन कर अथवा आगमरूपी अमृत का पान कर अपने मन को संतुष्ट करता है और उसको

॥३६४॥

।।३५६॥

तत्त्वज्ञः स्वातमध्यानसमाधये ॥ ४३ ॥ निर्विकल्पमनाः ध्यानी चिदानन्दमयंपरम् । ध्यातुमारभतेचित्ते परमात्मान-मंजसा ॥ ४४ ॥ प्रारंभित्रवसरे योगी चीएदेहपराक्रमः । वाह्ययोगंविधातुं सोऽशक्तः सत्रिपि धीधनः ॥ ४४ ॥ योगमध्यन्तरं सारं सर्वाराधनपूर्वकम् । एकचित्तेनमुक्त्यर्थं विधत्तेत्रनिरन्तरम् ॥ ४६ ॥ एतिसन्समयेदचोद्वादशां-गाविलागमम् । चित्ते चिन्तयितुं धीरः सोऽशकोपिमहामनाः ॥ ४७ ॥ सर्वसिद्धान्तमूलंयत्पदमेकद्वयादिकम् । सारं तिश्वन्तयेयुक्त्या प्रशस्तध्यानसिद्धये ॥ ४८ ॥ चीएगात्रे तदा तस्य दुर्व्याधिकायतेयदि । सोघपाकेनतद्वान्ये हीदं गृद्धाति चीपधम् ॥ ४६ ॥ जिनेन्द्रयचनं तथ्यं जन्ममृत्युजरान्तकम् । रोगक्लेशहरंयत्स्याद्विश्वदुःखन्तयंक-रम् ॥ ४० ॥ प्राद्धं तद्विमयासारं रोगक्लेशार्तशान्तये । जन्मादिदाहनाशायसुधारसिमवोर्जितम् ॥ ४१ ॥ श्रस्मा

सब तरह से निराकुल बना सेता है ॥४२-४३॥ जिसका मन सब तरह के संकल्प विकल्पों से रहित है ऐसा ध्यान करने वाला वह चाक शीव ही अपने मन में चितानंदमय सर्वोत्कृष्ट परमात्मा का ध्यान करना प्रारंभ करता है ॥४४॥ जिसका शरीर और पराक्रम चीए हो गया है ऐसा वह बुद्धिमान योगी यदि उस समय वाह्य योग धारण करने में असमर्थ हो जाय तो फिर मोच प्राप्त करने के लिए उस योगी को एकाग्रचित्त से निरंतर समस्त आराधनाओं की आराधना पूर्वक सारभृत अभ्यंतर योग धारण करना चाहिये ४५-४६॥ यदि उस समय वह महामना धीर वीर चतुर चपक अपने मन में द्वादशांग श्रुतज्ञान को चितवन करने में समर्थ न हो तो उसको प्रशस्त ध्यान की सिद्धि के लिए समस्त सिद्धांतों का मूलकरण और सारभूत ऐसा पंचपरमेष्ठी का वाचक एक पद का वा दो पद का यक्तिपूर्वक चितवन करना चाहिये ॥४७-४=॥ कदाचित् पापकर्म के उदय से उस समय उस चपक के चीए। शारीर में कोई दुष्ट न्याधि उत्पन्न हो जाय तो उसको दूर करने के लिए उस चपक को नीचे लिखे अनुसार औषधि ग्रहण करनी चाहिये अर्थात् नीचे लिखे अनुसार चितवन करना चाहिये ॥४६॥ उसे चितवन करना चाहिये कि इस संसार में भगवान जिनेन्द्रदेव के वचन ही तथ्य हैं वे ही जन्म मर्ग थीर बढ़ापे को नष्ट करने वाले हैं, रोग और क्लेश की दूर करने वाले हैं और समस्त दु:खों की चय करने वाले हैं। अतएव रोग और क्लेशों के दु:खों को दूर करने के लिए और जन्ममरण का संताप शांत करने के लिए उत्कृष्ट अमृतरस के समान सारभूत जिनवचन मुक्ते प्रहण करने चाहिये ॥५०-५१॥

भाव्दीव

मु० प्र० ॥३६७॥ द्रोगभवक्लेशाच्छरणंयामिसंप्रति । सर्वाहितिद्धसाधूनांशरण्यानांजगत्सताम् ॥ ४२ ॥ केवलिप्रोक्तपर्मस्यशरण्यस्या-श्विलापदि । तपोरत्नत्रयादीनां विववसातारिघातिनाम् ॥ ४३ ॥ यतो लोकोत्तमा ये ते विश्वमंगलकारिणः । शरण्या भव्यजीवानांममापिसन्तुसिद्धिद्धाः ॥ ४४ ॥ धीरत्वेनापि मर्तव्यं कातरत्वेन वा यदि । कातरत्वं मुदा त्यक्त्वा धीरत्वे मरणं वरम् ॥ ४४ ॥ धीरत्वेनापिसोद्धव्यं रोगादिकर्मजं फलम् । कातरत्वेन वा पुंसां धीरत्वेन वरं च यत् ॥ ४६ ॥ शीलेनाप्यत्र मर्तव्यं निःशीलेनापिचेत्सताम् । निःशीलत्वं परित्यव्य शीलत्वे मरणंवरम् ॥ ४७ ॥ इत्यादिचिन्तनेध्यानैःकुर्वन् स स्वननःस्थिरम् । ददाति जातुगन्तुं न मनाक्कलेशार्तसन्निधिम् ॥ ४८ ॥ तदासोति

अब मैं इन रोगों से उत्पन्न हुए क्तेशों को शांत करने के लिए तीनों लोकों के सज्जनों को शरणभूत ऐसे समस्त अरहंत सिद्ध और साधुओं की शरण लेता हूं तथा समस्त आपत्तियों में शरणभूत ऐसे केवली भगवान के कहे हुए धर्म की शरण लेता हूँ और समस्त दु:खरूपी शत्रुओं को नाश करने वाले तप और रत्नत्रय की शरण लेता हूं ॥५२-५३॥ क्योंकि संसार में ये ही लोकोत्तम हैं, ये ही समस्त मंगल करने वाले हैं श्रीर ये ही भव्य जीवों को शरण हैं। इसलिये ये सब मेरे लिये भी समस्त कार्यीं की सिद्धि करें अथवा मुक्ते सिद्ध अवस्था प्रदान करें ॥५८॥ देखो मरना धीर वीरता के साथ भी होता है और कातरता के समय (रो रो कर) भी होता है। परंतु कातरता का त्याग कर धीरवीरता के साथ मरण करना अच्छा है इसी प्रकार रोग क्लेश कर्मी का फल धीरवीरता के साथ भी सहन किया जाता है और कायरता के साथ भी सहन किया जाता है परंतु कायरता को छोड़ कर धीरवीरता के साथ रोग वा क्लेशों को सहन करना मनुष्यों के लिए हितकारक है ॥४४-४६॥ इसी प्रकार शीलादिक वर्तों को घारण कर भी मरण होता है और विना शील वर्तों को घारण किये ही भी मरण होता है परंतु सन्जन पुरुपों को निःशीलता का त्याग कर शील घारण कर मरना अन्छ। ॥५७॥ उस चपक को इस प्रकार चितवन कर तथा घ्यान धारण कर अपने मन को स्थिर रखना चाहिये और अपने मन को क्लेश और दु:खों के समीप रंचमात्र भी नहीं जाने चाहिये ॥५८॥ उस समय यदापि वह चपक निरीह इचि को घारण करता है तथापि वह किसी महा लोग के लिए उदाग करता

1,284!!

以此代於在於在於在於在於在於在於在於在於

निरीहोपिमहालोमकृतोयमः । जन्तमामुन्तमार्थाप्ययांचांकुर्यादिमाभुवि ॥ ४६॥ अर्हतांवीतमोहानामकायानां च या गतिः । पंचमीत्रिजगत्यार्थ्यां सा मे भवतुंशमणे ॥ ६०॥ तीर्थेशिसद्धनिमोहयोगिनां ये परागुणाः । अनन्त-कानदृष्ट्याणास्ते मे सन्तुशिवाप्तये ॥ ६१॥ रत्नत्रययुतां वोधिःसमाधिः शुक्लपूर्वकः । यावणास्याम्यहं मोत्तं तावन्मस्तु भवेभवे ॥ ६२ ॥ अमीभिद्धं द्वराचारैः कृत्सनदुष्कर्मणांच्यः । चतुर्गतिजदुःखानां मे चास्तुमुक्तिहेतवे ॥६३॥ जिननाथजगत्पूच्य देहि त्वं सन्मृतिमम् । अधुना त्वद्गुणान्सर्वा सत्वद्गतिचाशुभन्तयम् ॥ ६४ ॥ मृत्यवस्थां क्रमादाप्य परमेष्ठ्याकृयसत्पदान् । पंचवात्रजपेद्वाचासचेकद्व्यादिसत्पदम् ॥ ६४ ॥ यदि तान् जित्तुं योगी मोऽसमर्थागरा तदा । ध्यायेत्पंचनमस्कारांवचेतसापरमेष्ठिनाम् ॥ ६६ ॥ इत्यादिसर्वयत्नेनध्यायन् जपन्पदोत्तामान् ।

है और इसीलिए वह उत्तम अर्थ अर्थात् मोच की प्राप्ति के लिए नीचे लिखे अनुसार सबसे उत्तम याचना करता है ॥५६॥ वह याचना करता है कि भगवान वीतराग अयोगकेवली अरहंतदेव की जो तीनों लोकों के द्वारा प्रार्थनीय पंचम गति होती है वही सुख देने के लिए मुक्ते प्राप्त हो। भगवान तीर्थंकर परमदेव, भगवान सिद्ध परमेण्ठी और मोह रहित मुनियों जो अनंतज्ञान अनंतदर्शन आदि उत्तम गुण हैं वे सब मोच प्राप्त होने के लिए मेरे आत्मा में प्रगट हों ॥६०-६१॥ जब तक में मोच प्राप्त न कर लूं तव तक मुक्ते भवभव में रत्नत्रय सहित वोधि की प्राप्ति होती रहे और शुक्लध्यान पूर्वक समाधि की प्राप्ति होती रहे॥६२॥ मैंने जो मोच प्राप्त करने के लिये कठिन कठिन नपश्चरण किये हैं उनके फल से मेरे समस्त कर्मी का नाश हो तवा चारों गतियों के समस्त दुःखों का नाश दो ॥६३॥ हे जिन-नाथ ! हे जगत्पूज्य । आप मुक्ते इस समय श्रेष्ठ मरण देवें, अपने सव गुण देवें, अपनी सव सद्गति देवें और मेरे सब अशुमों को नाश करें। इस प्रकार उस चयक को चितवन करना चाहिये॥६४॥ इस प्रकार चितवन करते हुए उस चपक की यदि मृत्यु अवस्था अत्यंत समीप आजाय तो उसे भपने वचन से परमेष्ठी के वाचक पाँचों श्रेष्ठ पदों का जप करना चाहिये अथवा किसी भी एक दो पद का जप करना चाहिये॥६१॥ यदि वह योगी उन परमेष्ठी के वाचक पदों को उच्चारण पूर्वक जप करने में असमर्थ हो जाय तो उसकी अपने हृद्य में ही पंचपरमेष्ठी के वाचक पंच नमस्कार मंत्र का घ्यान करना चाहिये ॥६६॥ इस प्रकार श्रन्य

भादर्भ

।।३६६ ।

कुर्वन् वा स्वात्मनोध्यानंशृष्वन् निर्यापकास्यजान् ॥ ६० ॥ सारधमीन्दान् ध्यानी निःशल्योनिर्भेषः सुधीः । ध्यानाभ्यां धर्मशुक्लाभ्यां त्यजेत्प्राणान् समाधिना ॥ ६० ॥ ततोसी शुद्धिमापन्नोऽहमिन्द्रपदमूर्जितम् । नाकं सर्वार्थसिद्धिं वा गच्छेत्सन्मृतिसाधनात् ॥ ६६ ॥ सन्यामोत्थ सुधर्मेणसुरेननृततौ सुखम् । महत्त्रिभवपर्यन्तं सुरेशचिकभूतिजम् ॥ ७०॥ भुक्त्वाहत्वास्यकर्माणि तपसायान्तिनिर्वे तिम् । पण्डिता सुनयः प्राप्यद्यक्ठोसिद्धगुणान्परान् ॥ ७१ ॥ जघन्याराधना येपां तेऽपि भुक्त्वा परंसुखम् । सप्ताष्टभवपर्यन्तंद्विगतौयान्तिनिर्वे तिम् ॥ ७२ ॥ इतिज्ञात्वा फलं सारं मरणस्यो त्तमस्य च । साधयन्तुविद्योयत्नाचिद्यवायमरणोत्तामम्॥ ७३ ॥ यदिसप्विपाद्येश्च चोपसर्येन् पादिजैः । मरणं जायते

रहित, भय रहित, ध्यान करने वाले उस बुद्धिमान् चपक को ऊपर लिखे अनुसार सब तरह के प्रयतन पूर्वक पंच परमेष्ठी के वाचक उत्तम पदों का जप करते हुए, ध्यान करते हुये, वा अपने आन्मा का ध्यान करते हुये अथवा उन निर्यापकाचार्य के मुख से निकले हुए सारभूत धर्म के अन्तरों को सुनते हुए धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान को धारण कर समाधि पूर्वक अपने प्राणों का त्याग करना चाहिये ॥७७-६=॥ तदनंतर श्रत्यंत शुद्ध श्रवस्था को प्राप्त हुत्रा वह चपक श्रेष्ठ मृत्यु को सिद्ध कर लेने के कारण उत्कृष्ट अहमिंद्र पद प्राप्त करता है वा सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न होता है अथवा स्वर्गी में उत्तम देव होता है ॥६८॥ इस समाधिमरण से उत्पन्न हुये श्रेष्ठ धर्म से विद्वानों को वा मुनियों को उत्तम देव गति वा उत्तम मनुष्यगति में सर्वोत्तम सुख मिलते हैं तथा तीन भव तक वे इन्द्र और चक्रवर्ती की विभूतियों का अनुभव कर अंतमें अपने तपश्चरण के द्वारा समस्त कमीं को नष्ट कर मोन् प्राप्त कर लेते हैं श्रीर सिद्धों के आठों परमगुणों को प्राप्त कर लेते हैं ॥७०-७१॥ जो भन्य जीव जवन्य रीति से श्राराधनात्रों की श्राराधना करते हैं वे भी सात श्राठ भव तक परम सुखों का अनुभव करते हैं और अंतमें कर्मी को नष्ट कर मोच प्राप्त करते हैं ॥७२॥ इस प्रकार उत्तममरण का ऐसा अच्छा फल समभः कर विद्वान् लोगों को मोच प्राप्त करने के लिये प्रयत्न पूर्वक उत्तम भरण को सिद्ध करना नाहिये ॥७३॥ यदि सर्प काट ले वा विष भन्नण कर ले वा राजा आदि का घोर उपसर्ग

भा॰टी

स्वस्य ससन्देहं तदासुधीः ॥ ७४ ॥ समासेन जगज्जन्तून् चमियत्वा स्वमानसे । कृतकारितदोपादीन्विनियनिन्दनादिभिः ॥ ७४ ॥ भूत्वासर्वत्रनिःशल्योनिर्ममत्वंविधाय च । सन्यासंद्विविधंहीदंगृहातिशिवसिद्धये ॥ ७६ ॥ श्रास्मन्देशेऽवधीकाले यदि मे प्राणमोचनम् । तदास्तु जन्मपर्यन्तंप्रत्याख्यानं चतुर्विधम् ॥ ७७ ॥ जीविष्यामिकचिद्वाहं
पुण्येनोपद्रवात्परात् । करिष्ये पारणं न्नं धर्मचारित्रसिद्धये ॥ ७५ ॥ यदि नीरं विनाप्रत्याख्यनमादातुभिच्छति ।
तदा समाध्येस्वस्येदंप्रत्याख्यानमाचरेत् ॥ ७६ ॥ प्रत्याख्यामि विना नीरं चतुर्धाहारमामृतौ । श्रम्तर्वाद्योपधीन्
सर्वान् सावयंत्रिविधेन च ॥ ५० ॥ यः किष्वदुपिधमंत्रवाद्योवाभ्यन्तरोऽशुभः । तमाहारं शरीरं च यावज्जीवं

त्या जाय और अपने मरने में सन्देह हो जाय तो उस बुद्धिमान को संचीप से ही अपने मन में संसार के समस्त प्राणियों को चमा कर देना चाहिये, तथा कृत कारित अनुमोदना से हुए समस्त दोपों की निंदा गर्हा के द्वारा त्र्यालोचना शरनी चाहिये तथा सर्वत्र शल्यरहित ममत्वरहित होकर मोच प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे अनुसार दोनों प्रकार का सन्यास धारण करना चोहिये ॥७४-७६॥ उसको पहला सन्यास तो इस प्रकार धारण करना चाहिये कि इस देश में इतने काल तक यदि मेरे प्राश निकल जाँय तो मेरे जन्म पर्यंत चारों प्रकार के ब्राहार का त्याग है। तथा दूसरा सन्यास इस प्रकार धारण करना चाहिये कि यदि मैं अपने पुण्य से इस घोर उपद्रव से कदाचित वर्च जाऊ गा तो मैं धर्म थार चारित्र की सिद्धि के लिए इतने काल के बाद अवश्य ही पूर्णी करूंगा ॥७७-७≈॥ यदि वह चपक उस समय पानी को रखना चाइता है पानी को छोड़ कर बाकी का त्याग करना चाहता है तो उसे अपनी समाधि धारण क(ने के लिए नीचे लिले अनुसार प्रत्याख्यान वा त्याग करना चाहिये ॥७६॥ में अपने मरण पर्यंत पानी को छोड़ कर बाकी के चारों प्रकार के आहारों का त्याग करता हूं तथा में मन वचन काय से अंतरंग और व<sup>न्स समस्त</sup> परिश्रहों का त्याग करता हूं और समस्त पापों का त्याम करता हूँ। इस सयय मुक्ति संबंध 'खने वाला जो अग्रुम वाह्य अगर अभ्यंतर परिग्रह है में उसका जीवन पर्यंत तक के लिए त्याग करता है तथा जीवन पर्यंत ही ख़ाहरि खाँर शरीर का

भाग्टी०

113/401

त्यजाम्यहम् ॥ द१ ॥ श्रयवा स्वस्यनिश्चित्यमरणं श्रागतं भुवि । प्रत्याख्यानिमितिष्राह्यं दत्तैः सिध्यौ चतुर्वि धम् ॥ द२ ॥ एपोऽपि पूर्ववस्तवान् धर्मध्यानादिकान्परान् । स्वीकृत्य साधियत्वाशु चतुराराधनाः पराः ॥ द२ ॥ समाधिना वपुस्त्यक्त्वासन्यासाज्जिनधर्मतः । सौधर्मादिसर्वार्थसिष्द्यन्तंधर्मधीर्ष्रजेत् ॥ द४ ॥ इतिगणधरजातंपिष्ड— ताख्यंप्रयत्नाद्नधमरणसारं साधयेयः स्वसिष्यौ । सुरनरपितसौख्यं प्राप्यमुक्त्यंगनां स अयित परमयोगात्कृत्स्नक— माणिहत्वा ॥ द४ ॥ मत्वेतीह वुधाप्रयत्नमनसास्वर्भु किसंसिद्धये, कृत्वा सत्तपङ्गितंनिकपमंसाद्धं समस्तेत्रतेः । जन्मानतिकलमाधयन्तुमरणसत्पिष्डताख्यंपरं, स्याच नाञनृजन्मसद्वतत्तपःसर्वार्थसिद्धिप्रदम् ॥ द६ ॥ विश्वाचर्या विश्ववयन्त्या शिवसुवजननिधर्मरत्नादिखानी, सेव्यानित्यंमुनीन्द्रं सक्तविधिहराद्यर्गलाश्वश्रगेहे । साराः सोपानमालाः

त्याग करता हुँ शरीर से ममत्व छोड़ता हूं ॥⊏०−⊏१॥ अथवा यदि अपने मरने का अवश्य निश्चय हो जाय तो चतुर पुरुपों को मोच प्राप्त करने के लिए चारों प्रकार के आहार का प्रत्याख्यान प्रहण कर लेना चाहिये ॥ = २॥ इस चपक को भी पहले के समान उत्कृष्ट धर्मध्यानादिक सब धारण करने चाहिये चारों प्रकार की आराधनाओं को आराधन करना चाहिये और समाधिपूर्वक सन्यास से शरीर का त्याग करना चाहिये। इस प्रकार समाधिमरण करने वाला धर्मात्मा जिनधर्म के प्रमाद से सौधर्म स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक उत्तम देवों में जन्म लेता है ॥=३-=४॥ इस प्रकार जो भव्य जीव अपने आत्मा की सिद्धि के लिए भगवान गणधरदेव के द्वारा कहे हुये पाप रहित और सारभृत इस पंडितमरण को प्रयत्न पूर्वक सिद्ध कर लेता है वह जीव इन्द्र श्रीर चक्रवर्तियों के सुख भोग कर तथा श्रंतमं परमयोग धारण, कर समस्त कर्मों को नाश करता है और फिर मोचस्त्री को प्राप्त कर लेता र्द ॥=४॥ यही समभ कर युद्धिमानों को स्वर्ग मोच सिद्ध करने के लिए प्रयत्नपूर्वक समस्त वर्तों के साथ साथ उपमारहित ऐसा सर्वोत्कृष्ट तपथरण करना चाहिये, तथा अंतमें सर्वोत्कृष्ट पंडितमरण को सिद्ध कर लेना चाहिये जिससे कि श्रेष्ठ वत उत्तम तप और समस्त पुरुपार्थी को सिद्ध करने वाला मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाय ॥≈६॥ यह चारों प्रकार की आराधनारूपी देवता तीनों लोकों में पूज्य हैं। तीनों लोकों में बंदनीय है, मोच सुख देने वाली है, धर्मरत्न की खानि है, श्रेष्ठ मुनिराज ही नित्य

भारतीर

मु० प्रव

113:3311

**支充并在外在对在对在对在对在对在对在对在对在对** 

सुरगृहगमनेसद्गुण्यामधात्रीः, वन्देत्रीराधनाष्ट्येजिनवरपद्दाराधनादेवता वै ॥ १८७॥ इति श्रीमूलाचारप्रदीपकाख्येमहायंथे भट्टारक श्रीसकलकीर्तिविरचितेप्रत्याख्यानसंस्तरवर्णनो नाम दशमोऽधिकारः ।

इसका सेवन करते हैं, यह समस्त कर्मों को नाश करने वाली है, नरक के घर को बंद करने के लिए वंडा है, सबमें सार है, स्वर्ग की सीड़ी है, अनेक सद्गुणों को उत्पन्न करने वाली है और तीर्थंकर पद को देने वाली है ऐसी इस आराधना को में आराधना प्राप्त करने के लिये नमस्कार करता हूँ ॥१८७॥

> इस प्रकार आचार्य श्रीसकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नाम के महाप्रंथ में प्रत्याख्यान संस्तर को वर्णन करने वाला यह दशवां अधिकार समाप्त हुआ।



भा०दी०

## एकादशोधिकारः।



सर्वशीलगुणाधारान्विश्वातिशयभूषितान् । वन्देऽईतइहामुत्रत्रिजगच्छर्मकारकान् ॥१॥ श्रथवच्ये ममासेनशीलानिसकलान्यपि । गुणांश्चनिखिलान्युक्त्यासंख्ययोत्तमयोगिनाम् ॥२॥ त्रियोगाः करणंत्रेधा चतुः संज्ञाखपंच वे । दशपुण्व्यादिकायाश्चधर्माः ज्ञमादयो दश ॥३॥ श्रन्योऽन्यं गुणिता एते योगाचाः श्रुतकोविदेः । श्रण्टादशसहस्त्राणिशीलानिस्युर्महात्मनाम् ॥४॥ मनोयोगोवचोयोगः काययोगाऽशुभाशितः । थोगानांयानिपापा-

## ग्यारहवां अधिकार।

जो भगवान अरहंतदेव समस्त शील और समस्त गुणों के आधार हैं, जो समस्त अतिशयों से विभूपित हैं और इस लोक तथा परलोक में तीनों जगत के जीवों का कल्याण करने वाले हैं उन भगवनान अरहंतदेव को में नमस्कार करता हूं ॥१॥ अब में उत्तय योगियों के लिए युक्ति और संख्या पूर्वक समस्त शीलों को कहता हूँ और समस्त गुणों को कहता हूँ ॥२॥ तीन योग, तीन करण, चार संद्रा, पाँच इन्द्रियाँ, पृथ्वीकायिक आदि दश प्रकार के जीव और उत्तम चमादिक दशधर्म इन सब योगादिकों को परस्पर गुणा कर देने से अठारह हजार भेद हो जाते हैं ये ही महात्माओं के शील हैं ऐसा श्रुतज्ञान के विशारद गणधरादिक देव कहते हैं ॥३–४॥ श्रुम मनीयोग, श्रुम वचनयोग, और श्रुम काययोग ये तीन तो योग कहलाते हैं तथा उन योगों के द्रारा जो पुरुष पाप रूप किया

गङ्ग्रहा

दिक्रियाप्रवर्तकानि च ॥ ४॥ तानित्रिकरणान्यत्रोच्यन्ते करण्रोधनैः । श्रभ्यस्तास्तेत्रयोगानवभेदा भवन्ति वे ॥६॥ श्राहारभयसं संहो मेंथुनपरिप्रहे । चतुरत्रादिसं हानां चतुर्धाविरतो त्रयः ॥ ७॥ क्रियन्तेमुनिभिस्ताभिक्षचित्रिर्भिण्-िणिता नव । भेदाभवन्तिशीलस्य पट्त्रिंशत्संख्यकाः सताम् ॥ ८॥ स्पर्शाच्त्रसन्द्राण् चचुःश्रोत्रनिवारणैः । पट्त्रिंश-द्रिगिता भेदाः स्युरशीत्यिषकंशतम् ॥ ६॥ प्रथ्यपूर्तेजामरूप्रत्येकानन्तकायिकाः भुवि । द्वित्रतुर्येन्द्रियाः पंचाचा-क्रितद्रशर्थागिनः ॥ १०॥ श्रमीपां रच्चणान्यत्र विधीयन्तेमुनीक्षवरैः । यत्नेनयानि तानिस्युर्दशशीलानि धीमताम् ॥११॥ दशिभर्णु णितं चेतेयुक्त्याशीत्यिकंशतम् । अष्टादशशातान्युत्पयन्तेशीलानियोगिनाम् ॥ १२ ॥ उत्तमायाच्नमामार्दवं सारं चार्जयोत्तमम् । सत्यं शीचंमहत्संयमस्तपस्यागऊर्जितः ॥ १३ ॥ श्राकिंचन्योत्तामोव्रह्णचर्येदशविधः परः ।

होती है उनको यहाँ पर तीन करण कहते हैं। यदि उन मन वचन काय की होने वाली क्रियाओं को करणों को रोक दिया जाय तो योगों के नौ भेद हो जाते हैं ॥५-६॥ आहार भय मैंथुन और परिग्रह ये संझा के चार भेद हैं इनका त्याग करना अर्थात् आहार संझा का त्याग करने के लिये अन्नादिक का त्याग कर देना भय के त्याग के लिये परिग्रह नहीं रखना, मैथुन के त्याग के लिये ब्रह्मचर्य धारण करना और परिग्रह के त्याग के लिये ममत्व छोड़ना संज्ञाओं का त्याग है। ऊपर कहे हुए योग निरोधों के नी भेदों से इन चार के साथ गुणा करने से शील के छत्तीस भेद हो जाते हैं ॥७-=॥ स्पर्शन रसना घाण चत्तु श्रोर श्रोत्र ये पाँच इन्द्रियाँ कहलाती हैं। इनको वश में करना इन्द्रियों का त्याग हैं। इसलिये छत्तीस से इन पाँचों को गुणा करने से शील के एकसी भेद हो जाते हैं ॥६॥ पृथिवीकायिक, जलकायिक, वायुकायिक, अग्निकायिक प्रत्येक वनस्पति-कायिक साधारण वनस्पतिकायिक दोइन्द्रिय तेन्द्रिय चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय ये दश प्रकार के जीव हैं। मुनिराज इन दशों प्रकार के जीवों की रचा प्रयत्न पूर्वक करते हैं। इसलिये ये दश मेद भी शील के ही गिने जाते हैं। ऊपर जो शील के एकसो अस्सी मेद वतलाये हैं उनसे इन दश के साथ गुणा कर देने से शील के अठारहसी भेद हो जाते हैं ॥१०-१२॥ उत्तम जमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शीच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम याकिचन्य यौर उत्तम ज्ञानर्य

मृ० प्र० ।।३७४॥ एषभमं जगत्पूज्यः श्रमणानां शिवपदः॥ १४॥ दशिमगु णितान्येमि अष्टादशशतानि च। अष्टादशसहस्राणि सन्ति शीलानियोगिनाम्॥ १४॥ इत्यादिगणनाभिश्च जायन्ते व्रतधारिणाम् । सुशीलानां यतीशानां शीलानि निखिलान्यि॥ १६॥ अष्टादशसहस्रप्रमाणान्यच्यांनि नाकिभिः। निर्मलानीह त्रे लोवये नन्तशर्माकराणि वे ॥१०॥ शीलाभरणयुक्तांश्च त्रिजगच्छीः स्वयंमुदा । वृणोत्येत्य जिनश्रीश्चमुक्तिरालोकतेमुहः ॥ १८॥ प्रकम्पन्तेसुरेशानां शीलेनोत्रासतानि भोः। किंकराइवसेवन्ते पादान् शील जुणांसुराः॥ १६॥ विघटन्ते सुशीलानां सर्वोपद्रवकोटयः। निर्मला अमेत्कीर्तिश्चन्द्राशुवज्जगत्त्रये = २०॥ जीवितच्यंदिनकं च वरं शीलवतां भुवि। निःशीलानां वृथा नूनं पूर्वकोटिशतप्रमम् ॥ २१॥ मत्वेतीमानिशीलानि सर्वाणि कृतस्नयत्नतः। पालयन्तु वृधा मुक्त्येदुर्लभान्यल्पचेत-

यह दश प्रकार का धर्म है। यह धर्म जगत्पूज्य है और मुनियों को मोच प्रदान करने वाला है ॥१३-१४॥ ऊपर जो शील के अठारहसी भेद वतलाये हैं उनसे इन दश धर्मों के साथ गुणा कर देने से अठारह हजार भेद हो जाते हैं। ये सब मुनियों के शील कहलाते हैं ॥१५॥ इस प्रकार की गणना से वर्तों की धारण करने वाले और शीलों को पालन करने वाले मुनिराजों के शीलों के सब मेद हो जाते हैं ॥१६॥ ये अठारह हजार शील इन्द्रों के द्वारा भी पूज्य हैं अत्यंत निर्मल हैं और तीनों लोकों में अनंत कल्याण करने वाले हैं ॥१७॥ जो महा पुरुष इन अठारह हजार शीलों से सुशोभित हैं उनको तीनों लोकों की संपदा प्रसन्नता के साथ स्वयं त्राकर स्वीकार करती है तथा भगवान जिनेन्द्रदेव की लच्मी श्रीर मुक्तिरूपी लच्मी बार बार उनको देखती है ॥१=॥ इन शीलों के प्रभाव से इन्द्रों के श्रासन भी कंपायमान हो जाते हैं तथा शील पालन करने वालों के चरण कमलों की देव लोग भी सेवक के समान सेवा करते रहते हैं ॥१६॥ शील पालन करने वालों के समस्त करोड़ों उपद्रव स्वयं नध्द हो जाते हैं और चन्द्रमा के समान उनकी निर्मल कीर्ति निर्मल होकर तीनों लोकों में फैल जाती है ॥२०॥ शील पालन करने वालों का एक दिन भी जीना अच्छा परंतु विना शील के सैकड़ों करोड़ वर्ष भी जीना व्यर्थ है ॥२१॥ यही समभ कर बुद्धिमानों को मोच प्राप्त करने के लिए प्रयतन पूर्वक इन समस्त शीलों का पालन करते रहना चाहिये। जो छोटी बुद्धि को धारण करने वाले हैं उनके लिये

113/04/1

माम् ॥ २२ ॥ एकविशतिहिंसायाश्चत्वारोतिक्रमारयः । शतपृष्ट्यादिकायाश्चदशव्वविराधनाः ॥ २३ ॥ दशालोचनत्रा दोपा दश्युद्धिकरा इमे । श्रन्योन्यंवर्गिता लचा श्रशीतिश्चतुकत्तराः ॥ २४ ॥ प्राणिहिंसामृपावादोऽदत्तादानं च मेथुनम् । संगः क्रोधोमदोमायालोभोभयोऽरितस्ततः ॥२४॥ रितस्तथाजुगुप्साथ मनोवाकाय चंचलाः ।
मिध्यादर्शनमेवप्रमादः पेशून्यमेव हि ॥ २६ ॥ श्रज्ञानंसकलाचाणामनिष्रह इमेभुवि । एकविंशति दोपाःस्युन्ध्यां
दोपविधायिनः ॥२७॥ येदेयादिन्नताचारेविपरीताः छता इमे । दोपागुणा हि तेषांस्युस्त्रिजगत्पृज्ययोगिनाम् ॥ २८ ॥
प्रतिक्रमणमेवेकं व्यतिक्रमण एच हि । श्रतीचारोध्यनाचारोदोपायचत्वारइत्यमी ॥ २६ ॥ व्रतादीनांप्रयत्नेनसहिता
ये जितेन्द्रियाः । जायन्ते ते गुणास्तेषां व्रतादिधम्बृद्धिदाः ॥ ३०॥ गुणोयचतुर्भिरेभिस्तेप्राग्गुणाएकविंशतिः ।
गुणाश्चतुरशीतिश्चभवेयुर्गुणिनाः सताम् ॥ ३१॥ गृष्ट्यप्तेजोमक्त्यत्येकानन्तकायदेहिनः । द्वीन्द्रियास्त्रीन्द्रियास्तु

तो इन शीलों का पालन करना अत्यंत कठिन है ॥२२॥ हिंसादिक के इकईस भेद हैं, अतिक्रमणादिक के चार भेद हैं, पृथ्वीकायादि के सी भेद हैं, ब्रह्मचर्य की विराधना के दश भेद हैं, ब्रालोचना के दश दोप हैं और इनके त्यान को शुद्ध करने वाले दश गुण हैं। इन सबको गुणा करने से चौरासी लाख हो जाते हैं ॥२३-२४॥ प्राणियों की हिंसा करना १ भूंठ बोलना २ चोरी करना ३ मैथुन सेवन करना ४ परिग्रह रखना । क्रोध ६ मद ७ माया = लोभ ६ भय १० अरति ११ रति १२ जुगुप्सा १३ मन की चंचलता १४ वचन की चंचलता १५ काय की चंचलता १६ मिथ्यादर्शन १७ प्रमाद १= पेश्त्य १६ अज्ञान २० और पंचेन्द्रियों का निग्रह न करना ये समस्त दोपों को उत्पन्न करने वाले प्राणिहिंसादिक इकईस दोप हैं ॥२५-२७॥ यदि दया आदि व्रतों को पालन कर इन दोपों के विपरीत आचरण किये जाँय तो तीनों जगत के द्वारा पूज्य मुनियों के लिए वे ही सब गुण हो जाते हैं ॥२८॥ प्रतिक्रमण, व्यतिक्रमण, श्रतिचार श्रीर श्रनाचार ये चार श्रतिक्रम श्रादि दोप कहलाते हैं। जो जितेन्द्रिय पुरुष इन दोपों का त्याग कर देते हैं उनके बतादि धर्म की बृद्धि करने वाले वे गुण हो जाते हैं ॥२६-३०॥ पहले जो हिंसा का त्याग आदि इकईस गुण वतलाये हैं उनके साथ इन चार अतिक-मादि के त्याम से गुणा कर देने से गुणों के चौरासी मेद हो जाते हैं ॥३१॥ पृथिवीकायिक, जलकाथिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, प्रत्येक वनस्पति, सावारण वनस्पति, डोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय,

#345 H

यंन्द्रियाः पंचेन्द्रियादश् ॥ ३२ ॥ इमे भेदा किलाभ्यस्ताःष्ट्रथ्यायाः परस्परम् । शतभेदाभवन्त्यत्रदोपास्तेषांविरा-धनात् ॥ ३३ ॥ स्मीपांसर्वयन्तेन रत्त्रणं ये प्रकुर्वते । तेषां सद्व्रतिनांदोपास्तावन्तःस्युगु णा हि ते ॥ ३४ ॥ गुणाश्च-तुरशीतिस्तेशतेनानेनविगताः । गुणाभवन्ति दत्तेश्चतुराशीतिशतप्रमाः ॥३४॥ स्त्रीसंसर्गोमहोस्वादरसाद्याहारभोजनम् । गंधमाल्यादिसंस्पर्शःकोमलंशयनासनम् ॥ ३६ ॥ शरीरमण्डनं गीतवाद्यादिश्रवणं ततः । श्चर्यहेमादिसम्पर्कः कुशीलदुर्जनाश्रयः ॥ ३७ ॥ राजसेवात्त्रसौल्यायरात्रिसंचरणं वृथा । एते विराधनादोषात्रह्यचर्यस्य व दश ॥३८ ॥ त्रिशुध्या ये त्यजन्ते तान्दशदोपांस्तपस्वनः । जायन्तेसद्गुणास्तेषां दशैव व्रतशुद्धिदाः ॥ ३६ ॥ एतेर्दशविकल्पैश्च-तुरशीतिशतान्यपि । गुणितानिसहस्राश्चतुरशीतिश्रमाणकाः ॥ ४० ॥ श्चाकंपितश्चदोषोनुमानितोऽदृष्टवादरौ ।

चौइन्द्रिय पंचेन्द्रिय ये दश जीवों के भेद होते हैं तथा इन दशों प्रकार के जीवों की विराधना के दश भेद हो जाते हैं इनको परस्पर गुणा कर देने से दश प्रकार के प्राणी और उनकी दश प्रकार की विराधना इन दोनों को परस्पर गुणा कर देने से सो मेद हो जाते हैं ॥३२-३३॥ श्रेष्ठ वर्तों को धारण करने वाले जो मुनि प्रयत्न पूर्वक इन दशों ए पार के प्राणियों की रचा करते रहते हैं और उनको दश प्रकार की विरायना से बचते रहते हैं उनके उत्तरगुणों के सौ गुण माने जाते हैं ॥३४॥ पहले उत्तरगुणों में चौरासी गुण वतला चुके हैं उनको इन साँ से गुणा कर देने से चौरासीसाँ भेद हो जाते हैं ॥३४॥ स्त्रियों की संगति करना ? महा स्वादिष्ट सरस आहार का भोजन करना २ गंध माला आदि को संघना ३ कोमल शयन और आसन पर सोना चैठना ४ शरीर को सुशोभित बनाये रखना भ गीत वाजे आदि का सुनना ६ सोना चाँदी आदि धन से संबंध रखना ७ कुशीली दु'टों की संगति रखना = राजसेवा करना ६ और इन्द्रियों के सुख के लिये व्यर्थ ही रात्रि में घूमना १० ये दश ब्रह्मचर्य की विराधना करने वाले दोप हैं ॥३६-३८॥ जो तपस्वी मन वचन काय की शुद्धतापूर्वक इन दश दोगों का त्याग कर देते हैं उनके वर्तों को शुद्ध करने वाले दश गुण प्रगट हो जाते हैं ऊपर गुणों के चौरासीसी मेद वतलाये हैं उनसे इन दश की गुणा कर देने से गुणों के चौरासी हजार भेद हो जाते हैं ॥३६-४०॥ आकंषित, अनुमानित, अद्दर, वादर, सूचम, प्रच्छन, शब्दाकुलित, बहुजन,

.

113,७७

मृः प्रः

1.335!

सूर्मः प्रच्छन्नदोपोयशब्दाकुलितसंत्रकः ॥ ४१ ॥ दोपो वहुजनोऽव्यक्तस्तत्सेवीति दशस्पुटम् । दोपा श्रालोपनस्येव स्या एतेषकारकाः ॥ ४२ ॥ श्रमीपां दशदोपाणांयत्नेनत्यजनात्सताम् । उत्पयन्तेगुणाः शुद्धिकरास्तावन्त एव हि ॥ ४३ ॥ एतेश्वतुरशीतिश्व सहस्रावर्गितागुणैः । चत्वारिशत्सहस्राणि ह्यष्टलद्याधिकान्यि ॥ ४४ ॥ श्रालोचनं विशुणाप्रतिक्रमणं च तद्द्वयम् । विवेकोथतन्त्सर्गस्तपदच्छेदः स्वदीच्या ॥ ४४ ॥ मूलं च परिहारोथश्रद्धानंदश-संख्यकाः । प्रायश्चित्रस्य भेदा हि भवन्त्येतेविशद्धिदाः ॥ ४६ ॥ विपरीता श्रमीदोपा जायन्तेत्रप्रमादिनाम् । सम्यगाचरिता नूनं गुणाः शुद्धिकराः सताम् ॥ ४० ॥ एतेर्दशगुणैश्चत्वारिशत्सहस्रसद्गुणाः । श्रष्टलचाधिका युक्त्याप्राक्तनागुणिता वुधैः ॥ ४८ ॥ लद्याश्चतुरशोतिश्चभवेयुःपिण्डितागुणाः । सर्वदोपारिहंतारोमुनीनां मुक्ति-हत्वः ॥ ४६ ॥ एतेर्महागुणैर्थान्तित्रजगत्युज्यतापदम् । गणेशिजनचक्र यादिभूतिं च गुणशालिनः ॥ ४० ॥ यथात्रवे

अन्यक्त, तत्सेवी ये दश पाप उत्पन्न करने वाले आलोचना के दश दोप हैं ॥४१-४२॥ जो सज्जन पुरुष प्रयत्नपूर्वक इन दश दोषों का त्याग कर देते हैं उनके वतों को शुद्ध करने वाले दश गुण प्रगट हो जाते हैं ॥४३॥ ऊपर चौरासी हजार गुण वतला चुके हैं उनके साथ इन दश का गुणा कर देने से आठ लाख चालीस हजार गुण हो जाते हैं ॥४४॥ मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक आलोचना करना, प्रतिक्रमण करना दोनो करना, विवेक, न्युत्सर्ग, तप, स्वदीचा का छेद, मूल परिहार और श्रद्धान ये दश समस्त वर्तों को शुद्ध करने वाले प्रायश्चित्त के भेद होते हैं ॥४५-४६॥ यदि इन प्रायश्चित्तों के विपरीत आचरण किया जाय तो ये ही दश दोप हो जाते हैं तथा ये दोप प्रमादियों को अवश्य लगते हैं। यदि इन्हीं प्रायिश्वतों के मेदों को अच्छी तरह पालन किया जाय तो सज्जनों के वर्तों की शुद्ध करने वाले ये ही दश गुण हो जाते हैं ॥४७॥ ऊपर जो आठ लाख चालीस हजार गुणों के भेद यतलाये हैं उनके साथ इन दश से गुणा कर देने से चीरासी लाख गुण हो जाते हैं। ये सब गुण मुनियों के समस्त दोप रूपी शत्रुव्यों को नाश करने वाले हैं और मुक्ति के कारण हैं ॥४=-४६॥ जो महा पुरुप इन गुणों को धारण कर अपनी शोभा बढ़ाते हैं वे पुरुप इन गुणों के महातम्य से तीनों लोकों के द्वारा पूज्य ५द को प्राप्त होते हैं छौर गणधर तीर्थंकर तथा चक्रवर्ती कादि की महा विभृति को प्राप्त होते हैं ॥५०॥ जो पुरुष इन उत्तम गुणों को धारण करते हैं उनका इस लोक में परा फैलता है,

भार्श्व

. યું કર શક્ષા लभन्तेहोयशःसत्कारपूजनम् । नमस्कारस्तवादीनिगुणिनद्यपदेपदे ॥ ४१॥ तथाहमिनद्रदेवेन्द्रनागेन्द्रादिपदानि च । प्राप्यामुत्रश्रयन्ते ते पूजास्तुतिशतानि च ॥ ४२॥ गुणाःसर्वत्रपूज्यन्तेद्द्वैःसत्पुरुपाश्रिताः । निगु णा नच लोकेस्मिन् सत्कुलादियुतात्र्रापि ॥ ४३॥ इहामुत्र च जीवन्तिजीवन्तो वा मृताः स्फुटम् । गुणितोगुणिसंयोगाज्जगद्विख्यात—कीर्तितः ॥ ४४॥ जीवन्तोपिमृताद्वे या निर्गन्धकुमुमोपमाः । दक्तपोज्ञानवृत्तादिगुणहीनाः कुकीर्तितः ॥ ४४॥ मत्वेति धीधनानित्यं पालयन्तुगुणोत्तमान् । गुणिनां पदसंसिध्ये दगायान्यत्नतोभुवि ॥ ४६॥ अथधमं प्रवद्यामि दशमेदं मुलाम्बुधिम् । साद्यानमुक्तिपरींगन्तुं पाथेयंपि योगिनाम् ॥ ४७॥ आयाचमोत्तामः श्रेष्ठं माद्व

लोग पद पद पर उनका आदर सत्कार करते हैं उनकी पूजा करते हैं उनको नमस्कार करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं ॥ ४ ॥ तथा इसी प्रकार परलोक में भी अहमिंद्र, देवेन्द्र, नागेन्द्र आदि के उत्तम उत्तम पद उनको प्राप्त होते हैं और वहाँ पर भी सैकड़ों बार उनकी पूजा होती है और सैकड़ों बार उनकी स्तुति होती है ॥ ४२॥ सत्पुरुपों के आश्रित रहने वाले गुण विद्वान पुरुपों के द्वारा सर्वत्र पूजे जाते हैं और जो पुरुष निर्मु ग होते हैं वे चाहे कितने ही अच्छे कुल में उत्पन्न क्यों न हुए हों तथापि उनकी पूजा कोई नहीं करता ॥४३॥ गुणी पुरुष उन गुणों के निमित्त से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो जाते हैं और तीनों लोकों में उनकी कीर्ति फेल जाती है। इसलिये वे इस लोक में भी जीते हैं श्रीर परलोक में भी जीते हैं। वे मर जाने पर भी सदा जीवित ही रहते हैं ॥४४॥ जो पुरुष सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र तप श्रादि गुणों से रहित हैं उनकी अपकीति चारों श्रोर फैल जाती है इसलिये वे जीवित रहते हुए भी सुगंध रहित पुष्प के समान मरे हुए के समान समभे जाते हैं ॥ ५॥ यही समभ कर बुद्धिमान पुरुपों को गुणियों का पद प्राप्त करने के लिये सम्यग्दर्शन आदि उत्तम गुणों को प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक पालन करते रहना चाहिये ॥ प्रदा। अयानंतर—अव आगे दश प्रकार के धर्मी का स्वरूप कहते हैं। ये दश प्रकार के धर्म मुनियों के लिये सुख के समुद्र हैं और मोचरूपी नगर में जाने के लिए माग का साधात् पायेय हैं मार्ग व्यय है ॥५०॥ उत्तम चमा, उत्तम मार्दव, उत्तम श्राज्य, उत्तम शौच,

1132E11

मू० ग्र० ॥३दणाः

文化文化文化文化文化文化文化文化文

यार्जवीत्तमम् । सत्यं शौचंमहान् संयमस्तपस्त्यागसत्तमः ॥ ४८ ॥ आफिंचन्यं परं ब्रह्मचर्यसल्लक्षणान्यि । इमानि । धर्ममृलानि अमणानां दशैव हि ॥ ४६ ॥ मिण्यादक्शत्रुदुष्टाचै :कृतेसत्यत्युपद्रवे । अपकीर्तिभयादिभ्यः सम्मत्तात्वज्ञादिकम् ॥६०॥ संयतेरिह लोकार्थः न परमार्थसिद्धये । यत्सा समोच्यते सिद्धः सामान्यपुरुपाधिता ॥६१॥ आस्ताद्दिविषण्यादीनांसमर्थेत्रसत्यपि । केवलंकर्मनाशायसद्यते यो महात्मिः ॥ ६२ ॥ प्राण्नाशकरोघोरोपसर्गो वुर्जनेः कृतः । उत्तामाख्यात्तसासोकाधर्मरत्नखनीपरा ॥ ६३ ॥ स्वदोषगुणाचिन्ताचै : प्रत्यक्तादिविचिन्तनैः । विचारं चतुरैः कार्यासर्वत्र का समापरा ॥ ६४ ॥ यदिकिचन्त्रधीः कुर्यात्साधोनिन्दां तदायमी । हदीतिचिन्तयेदै—तेदोपाःसन्ति न वा मिथे ॥ ६४ ॥ विचारं यदिदोपोमे नचास्यसत्यभाषणात् । दोपाभावेथवाऽज्ञानाद्वत्येष

उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य उत्तम ब्रह्मचर्य यह मुनियों के दश धर्म हैं और समस्त धर्मों का मूल हैं।।४=-४६॥ यदि कोई मिध्यादष्ठी, शत्रु वा दुए लोग किसी मुनि पर घोर उपद्रव करें उनकी अपकीर्ति करें उन्हें भय दिखलावें वा ताड़नादिक करें तो जो मुनि केवल इस लोक के लिए उसको सहन करते हैं परलोक के लिये सहन नहीं करते उसको सज्जन पुरुप सामान्य पुरुपों के आश्रित रहने वाली चमा कहते हैं ॥६०-६१॥ परंतु जो मुनि उसी विष ऋदि दृष्टि विष भादि यादि अनेक भादियों के कारण समर्थ होने पर भी केवल कमीं की नारा करने के लिए दुष्टों के द्वारा किये हुये प्राणों को नाश करने वाले घोर उपसर्गों को भी सहन करते हैं उन महात्माओं के के धर्मरत्न की खानि ऐसी सर्वोत्तम उत्तम त्रमा होती है ॥६२-६३॥ अपने गुण दोपों को चितवन कर अथवा प्रत्यन परोच के गुण दोषों को चिंतवन कर विचारशील चतुर पुरुषों को सर्वत्र एक उत्तम चमा ही धारण करनी चाहिये ॥६४॥ यदि कोई दुष्ट पुरुष किसी साधु की निंदा करता हो तो उस समय उस साधु को अपने मन में विचार करना चाहिये कि मुक्त में ये दोप हैं वा नहीं। यदि मुक्त में गे दोग हैं तो इसका कोई दोप नहीं है क्योंकि यह तो सत्य भाषण कर रहा है। यदि अपने में ये दोग न हों तो उनकी विचार करना चाहिये कि यह अपने अज्ञान से मेरे दोषों को कहता है मुक्ते मारता

ममदूषणम् ॥ ६६ ॥ न मारयतिमां मे न किंचिद्गृहातिसद्गुणम् । इत्यादिचिन्तनैस्तेन सोढन्यंनिन्दनादिकम् ॥६०॥ यदि किश्चित्परोत्तेणमुनिमाक्रोशितकु धा । तदेति मुनिना व्ययंक्रोधाग्निजलदोपमम् ॥६५ ॥ आक्रोशित परोत्तेयं प्रत्यत्ते मां न पापधीः । लाभोस्मान्मम मत्वेतित्तंतव्यं तेन तत्कृतम् ॥६६ ॥ वाक्रोशितयति कश्चित्प्रत्यदेण दुरात्मकः । तदेतिचिन्तनीयंसन्मुनिना कोपनाशकम् ॥ ७० ॥ ददाति केवलंमेयंगाली हन्ति न मां शठः । गालीभिः विज्ञान्यत्र जायन्तेमेऽशुभानि वा ॥ ७१ ॥ अतोत्रामुत्रहानिश्चास्यैवनिन्दनतो न मे । विचिन्त्येतिस्वमौनेन सोढन्यं तेन दुर्वचः ॥ ७२ ॥ अथवायद्यधीःकश्चित्साधुंताडयतिक धा । तदेत्यं साधुना चित्ते चिन्तनीयंत्तमा—

तो नहीं है अथवा मेरे अेष्ठ गुणों को तो ग्रहण नहीं करता अथवा, नहीं छीनता इस प्रकार चितवन कर उन मुनियों को अपनी होने वाली निंदा को सहन करना चाहिये।।६५-६७।। यदि कोई दुष्ट पुरुप क्रोध में आकर परोच में किसी मुनि को गाली देता हो वा कड़वे बुरे वचन कहता हो तो क्रोध रूपी अग्नि को युकाने के लिये मेघ के समान उन मुनि को इस प्रकार चितवन करना चाहिये कि यह पापी परोच में ही मुक्ते गाली देता है प्रत्यच में आकर तो गाली नहीं देता मेरे लिये यही बड़ा लाभ है। यही समभ कर उन मुनियों को उस दुष्ट का अपराध चमा कर देना चाहिये ॥६=-६०॥ यदि कोई दुरात्मा प्रत्यच में ही आकर किसी मुनि को गाली देवे तो उस मुनि को क्रोध को नाश करने वाला इस प्रकार का चितवन करना चाहिये कि यह मुर्ख मुर्फ गाली ही देता है मुर्फ मारता तो नहीं है गाली से मेरे घाव थोड़े ही हुए जाते हैं अथवा मेरी कुछ हानि थोड़ी ही होती है। यदि वास्तव में देखा जाय तो मेरी निंदा करने से इस लोक में भी इसकी हानि होती है, और परलोक में भी इसकी हानि होती है। इसमें मेरी कुछ हानि नहीं होती इस प्रकार चितवन कर और मौन धारण कर उन गुनिराज को उस दुष्ट के दुर्वचन सहन कर लेने चाहिये।।७०-७२।। यदि कोई मूर्च क्रोध में आकर किसी साधु को ताइना करे मारे तो उन मुनिराज को अपने चित्त में चमा की खानिरूप ऐसा चितवन करना नाहिये कि यह मूर्ख मुक्ते मारता ही है मेरे प्राणीं का हरण तो नहीं करता अतएवं इसमें मेरा

भा० दी व

113=1

करम् ॥ ७३ ॥ हन्त्येषायंकुधीर्मां मत्प्राणान् हरतिनांजसा । ऋस्मान्मे लाभएषात्रनचहानिरवद्ययात् ॥ ७४ ॥ वात्रायंवधवंधार्थं में पापं हरतिस्फुटम् । नच पुरुयमतोस्यैवहानिष्टं द्विर्ममोर्जिता ॥ ७४ ॥ अथवामद्रिपुरचायंत्राग्भवे ताडितो मया । ततो मां साडयत्यत्रदोषोमेऽस्य न जातुचित् ॥ ७६ ॥ प्राग्भवे वा कृतं कर्म यत्तान्मयेवभुज्यते । निमित्तामात्रमन्नमं मन्ये दुःखादिकारकम् ॥ ७७ ॥ मदीयमिषचेच्चित्तं व्रजेत्कोधाग्निसन्निधिम् । श्रह्मस्यास्यविदोमेश्र कोिनरोषस्तदापृथक् ॥ ७८ ॥ कोधहालाहलाकान्तंनिर्विषीकतु मन्तमः । ऋष्टं यदि कथं क्रोधविषं पिवामिसाम्प्र-तम्॥ ७६॥ श्रभ्यस्तो यः शमः पूर्वं बहुकष्टिर्मयाधुना । वैफल्यं तस्य जायेत यदि कोपं करोम्यतः॥ ५०॥

लाम ही है मेरी हानि कुछ नहीं है मेरे तो इसमें पाप नष्ट होते हैं असाताकमीं कीं निर्जरा होती है ? इस प्रकार चितवन करना चाहिये। अथवा इस प्रकार चितवन करना चाहिए कि यह मूर्ख मुक्ते मार कर वा बाँध कर मेरे पापों का हरण करता है मेरे पुएय को तो हरण नहीं करता ? इसलिए ऐसा करने में इसकी तो हानि है और मेरे लिये लाभ है। श्रथवा उस मुनिराज को इस प्रकार चितवन करना चाहिये कि यह मेरे पहले भव का शत्रु है मैंने पहले भव में इसको मारा होगा इसलिए यह इस भव में मुक्ते मारता है यह तो मेरा ही दोप है इसमें इसका क्या दोप है ॥७३-७६॥ अथवा उन मुनिराज की इस प्रकार चिंतवन करना चाहिये कि मैंने पहले भवों में जो कर्म किए हैं वे सुके ही भोगने पड़ेंगे। यह प्राणी तो उन कमों के उदय से होने वाले दुःखों में केवल निमिश कारण है। मुख्य कारण तो मेरे ही कमों का उदय है। यदि इस समय मेरे हृदय में भी क्रोध उत्यम हो आबे तो फिर इस मूख में चौर मुक्त ज्ञानी में अलग अलग विशेषता क्या होगी फिर तो दोनों ही समान हो जाँयगे ॥७७-७८॥ यदि में क्रोधरूपी महा विष से श्रकांत हुए इस पुरुष को निर्विष करने में समर्थ नहीं हूं अर्थात् यदि में इसका कोधरूपी विष दूर नहीं कर सकता हूं तो फिर में इस समय क्रोबरूपी विष का पान क्यों करूं ॥७६॥ यदि में इस समय क्रोध करता हूँ तो मेंने पहले अनेक कष्ट सहन कर जो उपराम रूप ( भत्यंत शांत ) परिणामों का अभ्यास किया है वह सब व्यर्थ हो जाता है ॥=०॥ इस प्रकार चितवन

1152511

इत्यादिचिन्तनैिवन्तं स्थिरीकृत्याशुमाधुना । सोढ्यं निखिजंलोके ताडतं दुर्जनोद्भवन् ॥ ८१ ॥ यदि किश्वद्रश्यके प्राणान् गृह्वातिश्वश्रनायकः । ऋषिणेदं तदा चिन्तनीयंकोपाग्नि नीरदम् ॥ ५२ ॥ त्रादत्तेयं समप्राणान् नच धर्मे शिवप्रदम् । श्रस्माद्वालाद्धि मे लाभो न हानिर्धर्मवर्द्धनात् ॥ ५३ ॥ जरा जर्जरितंकायंहत्वादिव्यंगुणाकरम् । वपुदन्ते वघाणे में कथं स न सुहृद्धरः ॥ ५४ ॥ वधाणे । पापकर्मभ्योयण्यं मां न माचयेत् । तदामोत्तः कुत्तरतेभ्योन् मस्मादेषहितंकरः ॥ ५४ ॥ कारागारितमात्कायान्मोचियत्वाशुमां हि यः । स्वर्गादौस्थापयत्येव कथं स रात्रुक्चयते ॥ ६६॥ इत्यादिसद्विचारोपे प्राणनाशोप साधुना । त्रमंका सर्वथा कार्या कोपः कार्यो न जातुचित् ॥ ५० ॥ छोदनैः

कर उन मुनिराज की अपना चित्त स्थिर कर लेना चाहिये और इस लोक में दुर्ध के द्वारा उत्पन्न हुए मार्ग ताइन आदि सब उपद्रव सहन कर लेने चाहिये ॥=१॥ यदि कोई नरक को जाने वाला दृष्ट किसी मुनि के प्राण ही हरण करता हो तो उन मुनिराज को उस समय क्रोधरूपी अग्नि को शांत करने के लिये मेघ के समान इस प्रकार का चितवन करना चाहिये यह मुखे मेरे प्राणों को लेता है मोच देन वाले मेरे धर्म को तो नहीं लेता इसलिये इस मूर्ख से मेरी कोई हानि नहीं है किंतु मेरे धर्म की चृद्धि होनं से मेरा लाभ ही है ॥=२-=३॥ श्रीर देखो यह प्राणी मुक्ते मार कर जरा से जर्जरित हुए मेरे शरीर को नाश को नाश करता है और अनेक गुणों की खानि ऐसा दिन्य शरीर मुक्ते देता है इसलिए यह तो मेरा सबसे बढ़ कर मित्र है ॥=४॥ यदि यह प्राणी मुभे मार कर पाप कर्मी से मुभे नहीं छुड़ाता तो में उन पापों से कैसे छूटता ? इसलिए कहना चाहिये कि यह तो मेरा सबसे श्रच्छा हित करने वाला है ॥⊏५॥ अरे जो पुरुप⊹कारागार के समान इस शरीर से ग्रुफे शीघ ही छुड़ा कर ग्रुफे स्वर्गादिक में पहुँचा देता है यह मेरा शत्रु कैसे हो सकता है उसे तो में अपना मित्र समभता है ॥=६॥ इस प्रकार अनेक तरह से अपने श्रेष्ठ विचार धारण कर प्राण नाश होने पर भी मुनिराज को एक उत्तम चुमा ही घारण करनी चाहिये। उन मुनिराज को क्रोध कभी नहीं करना चाहिये।।=७॥ जिस प्रकार चंदन को छदने से काटने से वा जलाने से चंदन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार

મા : ટો

113दर्

तहद्या। ग्रे॰ त० कर्तनैद्दिविक्रियांयातिचन्दनम् । न यथात्र तथा योगी सर्वोपद्रवराशिभिः ॥ दम ॥ कम्पते न यथा प्रश्वीखननज्वालनादिभिः । उपसर्गेस्तथाविरविध्यानस्थोधीरसंयमी ॥ दम ॥ कचिद्रध्यामृतादीनिविधायन्तेविधेवेशात् । नोपसर्गेश्चसाधूनांचित्तानन्दामृतानि भोः ॥ ६० ॥ न कोपसदृशोविन्हिविद्यत्रप्रचालनक्तमः । अमृतं न क्षमातुत्यंत्रिजगत्त्रीणनक्षमम् ॥ ६१ ॥ द्वीपायनः स्वकोपेनद्रभ्वाद्वारावतीं मुनिः । सर्वा स्वस्य शरीरंचागात्तीजसेन दुर्गतिम् ॥ ६२ ॥
कोधेनाचार्जनं कृत्वा वहवो नारदादयः । रौद्रध्यानाद्गताःश्वश्चंस्त्रीश्च्यादिरहिता श्विप ॥ ६३ ॥ कोपागिन
कृत्मतिसाधोर्यस्य कायकुटीरके । तस्यदृष्ट्यादिरत्नानि भस्मीभावंद्यजन्त्यतः ॥ ६४ ॥ पूर्व दहति कोपागिनदेंहं

समस्त उपद्रवों के समृह आजाने पर भी योगी के हृदय में कभी विकार उत्पन्न नहीं होता ॥==॥ जिस प्रकार पृथ्वी को स्रोदने वा जलाने से पृथ्वी कभी कंपायमान नहीं होती उसी प्रकार समस्त उपसर्गों के आजाने पर भी ध्यान में स्थिर हुए धीरवीर संयमी श्रपने ध्यान से कभी चलायमान नहीं होते हैं ॥=६॥ कभी कभी कमीं के निमित्त से वा अन्य किसी कारण से द्ध वा अमृत आदि उत्तम पदार्थ भी विपरूप हो जाते हैं परंतु साधुओं के हृदय से उत्पन्न हुआ आनंदामृत सैकड़ों उपसर्गी के आजाने पर भी कभी विपरूप वा विकाररूप नहीं होता ॥६०॥ इस संसार में कोथ के समान अन्य कोई अग्नि नहीं है क्योंकि यह कोध समस्त संसार को जला देने में समर्थ है। इसी प्रकार चमा के समान इस संसार में कोई अमृत नहीं है क्योंकि इस चमा से तीनों लोकों के प्राशी अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं।। १।। देखो द्वीपायन मुनि ने क्रोध कर तंजस समुद्धात के द्वारा समस्त द्वारिका नगरी जला डाली, अपना शारीर जला डाला और अंत में उसे नरकरूप दुर्गति में जाना पड़ा ॥६२॥ इनके सिवाय स्त्री धन आदि से रहित ऐसे नारद आदि वहुत से प्राणी क्रोध के कारण अनेक पापों को उपार्जन कर अंतमें रीद्रध्यान से मर कर नरक पहुँचे हैं ॥६३॥ जिस साधु के शरीररूपी कोंपड़ी में क्रोधरूपी अग्नि लग जानी है उसके सम्यग्दर्शन आदि समस्त रत्न अवस्य ही जल कर भस्म हो जाते हैं ॥६४॥ यह कोधरूपी अग्नि पहले तो अपने शरीर को जलाती है फिर मन्य प्राणियों को जलाती है और फिर

मा•टी०

甘油ログイ

**经死性的现在形式的现在形式的** 

HZEZH

以及於在於在於在於在於在於在於在於 在於在於在於在於 在於

ततोपरान्जनान् । इहपु'सां च धर्मादोत् दस्तेमुत्रद्यधोगितम् ॥ ६४ ॥ यदि कोपं कचित्कुर्याभग्नो वा चीवरावृतः । तदा नीचो जिनैः शोक्तः सोन्त्यजादिपपपधीः ॥ ६६ ॥ न कोधेन समो वैरी सर्वानर्थाकरोशुभः । इहामुत्रमनुष्याणां सप्तमश्रभकारकः ॥ ६७ ॥ इत्यादिदोषकर्तारं कोधशत्रुं तपोधनाः । चमाखड्गेनमोत्तायदुर्जयंध्नन्तुराक्तितः ॥ ६८ ॥ चमामुक्तिसखी प्रोक्ता जिनैमु क्तिवशीकरा । कल्पवल्लीचमा नृणां संकल्पितसुषप्रदा ॥ ६६ ॥ चमा रचापरापुंसां शत्रुभ्यः शममानुकाः । चमा धर्मसुर्त्नानां खनीसाराशुभंकरा ॥ १०० ॥ पात्रवेशसंजयन्ताख्यशिवभूत्यादियोगिनः । चमयात्राचिराज्जित्वावहूपसर्गान्वेरिजान् ॥ १ ॥ केवलावगमंत्राप्यत्रिजगद्भव्यपूजनम् । लोकाप्रशिखरंजगमुर्वहवः

उन साधुत्रों के धर्मादिक गुणों को नष्ट करती है तथा फिर अंतमें परलोक में नरकादिक अधोगति को देती है ॥ १४॥ यदि कोई नग्न साधु वा एक कोपीन मात्र रखने वाला एलक वा चुल्लक कहीं पर कोध करता है तो भगवान जिनेन्द्रदेव उस पापी को चांडाल से भी जीच समभते हैं ॥६६॥ इस संसार में क्रोध के समान मनुष्यों का अन्य कोई शत्रु नहीं है। क्योंकि यह क्रोध इस लोक में भी समस्त अनथीं को करने वाला और अशुभ वा पाप उत्पन्न करने वाला है और परलोक में भी सातवें नरक तक पहुँचाने वाला है ॥६७॥ इस प्रकार अनेक दौप उत्पन्न करने वाले और अत्यंत दुर्जय ऐसे क्रोधहरप श्रुत्र को तपस्त्री लोग मोच प्राप्त करने के लिये अपनी शक्ति से चमारूप तलवार के द्वारा नाश कर डालते हैं ॥६=॥ भगवान जिनेन्द्रदेव ने इस चमा को मोच को वश करने वाली ऐसी मोच की सखी वतलाई है। तथा यही चमा मनुष्यों के लिए इच्छानुसार सुख देने वाली कल्पलता के समान है ॥६६॥ मनुष्यों को शत्रुश्रों से रचा करने वाली यह चमा ही सबसे उत्तम है। यह चमा उपशम की माता हैं, सबमें सारभूत हैं, शुभ करने वाली हैं और धर्मरूप रत्नों की खानि हैं ॥१००॥ देखो भगवान पार्श्व नाथ स्वामी, संजयंत मुनि और शिवभूत आदि कितने ही मुनि इस चमा को धारण कर ही शत्रुखों से उत्पन्न अनेक उपतर्गों को जीत कर शीघ ही केवलज्ञान को प्राप्त हुए हैं तथा तीनों लोकों के मध्य जीवों के द्वारा पूजे जाकर अनंत सुखों के समुद्र ऐसे लोक शिखर पर जा विराजमान हुए

川ラロス

र्यासीनपरमान् शास्त्रां तपोनास्तिस्मातुल्यं न सद्वतम् । समाभं न हितंकिचित्समानिमं न जीवितम् । ३॥ इत्यादीनपरमान् शास्या समायाः गुणमंचयान् । कुर्वन्तुसुधियोनित्यं समां कृतनप्रयत्नतः ॥ ४ ॥ इत्येकं लक्षणं सारं धर्मस्याल्यायधीमताम् । समारूपं धर्ममूलं च द्वितीयं मार्दवं व्रुवे । ४ ॥ सत्सूत्तमेषुमवेषुमञ्जात्यादिषुचाष्टसु । मृद्धिश्चित्तवाक्कायैनिहत्य तत्कृतंमदम् ॥ ६ ॥ क्रियतेमृदुमावायोखिलाहंकारवर्जितः । तद्धर्मलक्षणं होयं मार्दवं सत्कृपाकरम् ॥ ७ ॥ व्रतशीलसमस्तानि यान्तिसम्पूर्णतां सताम् । सुमार्दवेन मुक्तिश्चीदत्तं चलिंगनं दृदम् ॥ ६ ॥ व्रियोगमार्द्वत्वेन धर्मिणां धर्मजल्वणः । उत्पद्यतेगुणैविद्वेदः सार्द्धं विद्यवसुखाकरः ॥ ६ ॥ काठिन्यपरिणामेन जायते पापमूर्जितम् । स्योखिलव्रनादीनांनियां च अध्यसंवलम् ॥ १० ॥ इतिमन्मृदुकाठिन्यचित्तयोःफलमंजसा ।

हैं ॥१-२॥ इस संसार में चमा के समान अन्य कोई तप नहीं है चमा के समान अन्य कोई श्रेष्ठ वत नहीं है, चमा के समान कोई दित नहीं है और चमा के समान कोई; जीवन नहीं है ॥३॥ इस प्रकार इस क्षमा के सर्वोतकृष्ट गुणों के समूह को समक कर बुद्धिमानों को पूर्ण प्रयत्न के साथ नित्य ही धमा धारण करनी चाहिये ॥४॥ इस प्रकार बुद्धिमानों के लिए धर्म का मुल और सारभृत ऐसे एक उत्तम रूप धर्म का लच्या कहा । अब आगे दूसरे उत्तम मार्दव का लच्या कहते हैं ॥४॥ ज्ञान पूजा कुल जाति वल ऋदि तप और शरीर ये अभिमान के आठ कारण वतलाये हैं इन सबकी उत्तमता प्राप्त होने पर भी मुनियों को अपने कोमल मन वचन काय को धारण कर इन आठों मदों का त्याग कर देना चाहिये तथा सब तरह के अभिमानों का त्याग कर अपने कोमल परिणाम धारण करने चाहिये। श्रेष्ठ दया की पालन करने वाला यही मार्दव धर्म का लच्छा है ॥६-७॥ इस मार्दव धर्म के कारण सज्जनों के समस्त बत और शील पूर्ण हो जाते हैं तथा इस मार्दव धर्म से ही मुक्तिस्त्री है आलिगन देने को तत्पर रहती है ॥=॥ मन बचन काय तीनों को कोमल रखने से धर्मात्मा पुरुषों के समस्त गुणों के साथ साथ समस्त सुखों को देने वाला सर्वोत्कृष्ट धर्म प्रगट होता है ॥ ।। तथा कठिन परिणामों को रखने से प्रदत्त पाप उत्पन्न होता है, समस्त वर्तों का नाश होता है और अत्यंत निद्य ऐया नरक गति का साधन प्रगट हो जाना ई॥१०॥ इस प्रकार कोमल परिणामों का फल ग्रुम ग्रीर कठिन परिणामों का

भारत्य

गिर्द्रश

भारत

शुभाशुमंविदित्वाहोहत्वाकित्मानसम् ॥ ११ ॥ विद्यवसत्वक्रपाकान्तं माईवं सुष्ठुयत्ततः । कुर्वन्तुमुनयोधमेशिव-श्रीसुखदृद्धये ॥ १२ ॥ हृदियत्संस्थितंकार्यं वृयते वचसा च तत् । वपुषाचर्यतेत्रध्यमृजुदुद्धिभरंजसा ॥ १३ ॥ एतदा-र्जवमत्यर्थंमुत्तामं धर्मलज्ञ्खाम् । प्रणीतं धर्मनाथेन सतां धर्मकुलालयम् ॥ १४ ॥ पु'सां चार्जवभावेन जायन्ते निर्मला गुणाः । त्रिजगत्सुलसाराणि तीर्थशादिविभूतयः ॥ १४ ॥ धर्मिणामृजुचित्तोनोत्तमो धर्मीभवान्तकः । साज्ञानमुक्तिवधूदाताभवेतसर्वार्थसाधकः ॥ १६ ॥ आर्या आज्ञेवयोगेनहात्रताअपिभोगिनः । यान्तिदेवालयं नूनं १ मतोस्याप्यमातृकः ॥ १० ॥ कौटिल्यपरिणामेन कुटिलायान्तिदुर्गतिम् । आहोपापार्जनंकृत्वामार्जारमकरादिकाः ॥ १८ ॥ कृटद्वयिववयर्थनिक्फलंस्वप्नराज्यवत् । विपमिश्रितदुर्ग्वं वा तपोध्यानादिदुर्धियाम् ॥ १६ ॥ मायाविनां तपोध-

फल अशुम समभ कर कठिन परिणामों का त्याग कर देना चाहिये और उन मुनियों को धर्मतथा मोच की लच्मी और सुख बढ़ाने के लिए प्रयत्नपूर्वक समस्त जीवों की कृपा से परिपूर्ण ऐसा मार्दव मार्दव घर्म धारण करना चाहिये ॥१२-१३॥ अपनी सरल बुद्धि को धारण कर अपने मन में जो कार्य जिस रूप से चिंतवन किया है उसको उसी रूप से कहना और शरीर के द्वारा उसी रूप से करना उत्तम आर्जव धर्म कहलाता है। धर्म की परंपरा का घर ऐसा यह आर्जन धर्म का लच्चण सज्जनों के लिए भगवान जिनेन्द्रदेव ने कहा है।।१३-१४।। इस आर्जव धर्म के निमित्त से मनुष्यों को अत्यंत निर्मेत्त गुण प्राप्तहोते हैं तीनों जगत के सारभूत सुख प्राप्त होते हैं और तीर्थं करादिक की विभृतियाँ प्राप्त होती हैं ॥१५॥ सरल इदय को धारण करने से धर्मात्माओं को संसार को नाश करने वाला साचात् मोचस्त्री को देने वाला और समस्त पुरुराधी को सिद्ध करने वाला उत्तम धर्म प्राप्त होता है ॥१६॥ देखो सदा भोगोपभोग सेवन करने वाले और अवती ऐसे भोग भूमिया भी मन वचन काय की सरल रखने के कारण स्वर्ग में ही जाकर जन्म लेते हैं ॥१७॥ तथा बिल्ली मगर छादि मायाचारी कुटिल जीव अपने कुटिल परिणामों के ही कारण अनेक पापों को उत्पन्न कर दुर्गति में जाकर जन्म लेते हैं ॥१≈॥ जो सरल युद्धि को धारण नहीं करते उनके तप और ध्यानादिक सब नित्य द्रव्य के समान व्यर्थ हैं, स्वध्न में मिले हुए राज्य के समान निष्फल हैं और विप मिले हुए दूध के समान हानि करने वाले हैं ॥१६॥

115=

**शब्द**ा।

शर्मसागरम ॥ २ ॥ ज्ञमासमं तपोनास्तिज्ञमातुल्यं न सद्व्रतम् । ज्ञमाभं न हितंकिचित्ज्ञमानिमं न जीवितम् । ३॥ इत्येकं लज्ञणं । इत्यादीन्परमान् झात्वा ज्ञमायाः गुणसंचयान् । कुर्वन्तुसुधियोनित्यं ज्ञमां कृत्तनप्रयत्नतः ॥ ४ ॥ इत्येकं लज्ञणं । सारं धर्मस्याख्यायधीमताम् । ज्ञमाख्यं धर्ममूलं च द्वितीयं मार्दवं व्रुवे । ४ ॥ सत्सूत्तामेषुसर्वेषुसज्जात्यादिषुचाष्टसु । मृदुभिश्चित्तवाक्कायिनिहत्य तत्कृतंमदम् ॥ ६ ॥ क्रियतेमृदुभावोयोखिलाहंकारवर्जितः । तद्धर्मलज्ञणं इत्यं मार्दवं सत्कृपाकरम् ॥ ७ ॥ व्रतशीलसमस्तानि यान्तिसम्पूर्णतां सताम् । सुमार्दवेन मुक्तिस्त्रीद्त्तं चिल्गनं दृदम् ॥ ६ ॥ व्रियोगमार्दवत्वेन धर्मिणां धर्मजल्वणः । जत्ययतेगुणिर्विद्वयैः सार्द्धं विश्वसुखाकरः ॥ ६ ॥ काठिन्यपरिणामेन जायते पापमूर्जितम् । ज्ञयोखिलव्रतादीनांनियं च श्वश्रसंवलम् ॥ १० ॥ इतिसन्मृदुकाठिन्यचित्तयोःफलमंजसा ।

हैं ॥१-२॥ इस संसार में चमा के समान अन्य कोई तप नहीं है चमा के समान अन्य कोई श्रेष्ठ वत नहीं है, चमा के समान कोई हित नहीं है और चमा के समान कोई जीवन नहीं है ॥३॥ इस प्रकार इस त्रमा के सर्वोत्कृष्ट गुणों के समूह को समक्त कर बुद्धिमानों को पूर्ण प्रयत्न के साथ नित्य ही भ्रमा धारण करनी चाहिये ॥४॥ इस प्रकार बुद्धिमानों के लिए धर्म का मूल और सारभूत ऐसे एक उत्तम रूप धर्म का लच्चण कहा । अब आगे दूसरे उत्तम आदिव का लच्चण कहते हैं ॥४॥ ज्ञान पूजा कुल जाति वल ऋदि तप और शरीर ये अभिमान के आठ कारण बतलाये हैं इन सबकी उत्तमता प्राप्त होने पर भी मुनियों को अपने कीमल मन वचन काय की धारण कर इन आठों मदों का त्याग कर देना चाहिये तथा सब तरह के अभिमानों का त्याग कर अपने कोमल परिणाम धारण करने चाहिये। श्रेष्ठ दया को पालन करने वाला यही मार्द्व धर्म का लच्चण है ॥६-७॥ इस मार्द्व धर्म के कारण सज्जनों के समस्त बत और शील पूर्ण हो जाते हैं तथा इस मार्दव धर्म से ही मुक्तिमनी देने को तत्पर रहती है ॥=॥ मन वचन काय तीनों को को== के साथ साथ समस्त सुखों को देने न को रखने के

भावदाव

शुभाशुमंत्रिदित्वाहोहत्वाकितमानसम् ॥ ११ ॥ विश्वतसत्वकृपाक्रान्तं माईवं सुष्ठुयत्ततः । कुर्वन्तुमुनयोधमंशिवश्रीसुखबुद्धये ॥ १२ ॥ हृदियत्संस्थितंकार्यंत्रूयते वनसा च तत् । वपुपान्यंतेतथ्यमृजुवुद्धिभरंजसा ॥ १३ ॥ एतदार्जवमत्यर्थमृत्तामं धर्मलज्ञणाम् । प्रणीतं धर्मनाथेन सतां धर्मकृतालयम् ॥ १४ ॥ पुंसां चार्जवभावेन जायन्ते
निर्मला गुणाः । त्रिजगत्सुखसाराणि तीर्थेशादिविभूतयः ॥ १४ ॥ धर्मिणामृजुचित्तोन्तेनोत्तमो धर्मीभवान्तकः ।
सोन्तान्मुक्तिवधूदाताभवेत्सर्वार्थसाधकः ॥ १६ ॥ आर्या आजंवयोगेनहात्रताअपिभोगिनः । यान्तिदेवालयं नूनं १
मतोस्याप्यमातृकः ॥ १७ ॥ कौदिल्यपरिणामेन कुदिलायान्तिदुर्गतिम् । आहोपापार्जनंकृत्वामार्जारमकरादिकाः ॥ १८॥
कृदद्रव्यमिवव्यर्थनिष्फलंस्वप्नराज्यवत् । विषिमिश्रितदुर्ग्यं वा तपोध्यानादिदुर्धियाम् ॥ १६ ॥ मायाविनां तपोध-

फल अशुम समभ कर कठिन परिणामों का त्याग कर देना चाहिये और उन मुनियों को धर्मतथा मोच की लच्मी श्रीर सुख बढ़ान के लिए प्रयत्नपूर्वक समस्त जीवों की कृपा से परिपूर्ण ऐसा मार्दव मार्दव धर्म धारण करना चाहिये ॥१२-१३॥ अपनी सरल बुद्धि को धारण कर अपने मन में जो कार्य जिस रूप से चितवन किया है उसको उसी रूप से कइना और शरीर के द्वारा उसी रूप से करना उत्तम आर्जव धर्म कहलाता है। धर्म की परंपरा का घर ऐसा यह आर्जन धर्म का लच्चण सज्जनों के लिए भगवान जिनेन्द्रदेव ने कहा है।।१३-१४।। इस आर्जव धर्म के निमित्त से मनुष्यों को अत्यंत निर्मल गुण प्राप्तहोते हैं तीनों जगत के सारभूत सुख प्राप्त होते हैं और तीर्थंकरादिक की विभृतियाँ प्राप्त होती हैं ॥१५॥ सरल हृदय को धारण करने से धर्मात्माओं को संसार को नाश करने वाला साचात् मोचस्त्री को देने वाला और समस्त पुरुरार्थी को सिद्ध करने वाला उत्तम धर्म प्राप्त होता है ॥१६॥ देखो सदा भोगोपभोग सेवन करने वाले और अवती ऐसे भोग भूमिया भी मन वचन काय को सरल रखने के कारण स्वर्ग में ही जाकर जन्म लेते हैं ॥१७॥ तथा विल्ली मगर आदि मायाचारी कुटिल जीव अपने कुटिल परिणामों के ही कारण अनेक पापों को उत्पन्न कर दुर्गति में, जाकर जन्म लेते हैं ॥१८॥ जो सरल बुद्धि को धारण नहीं करते उनके तप और ध्यानादिक सब नित्य द्रव्य के समान व्यर्थ हैं, स्वप्न में मिले हुए राज्य के समान निष्फल हैं और विष मिले हुए दूध के समान हानि करने वाले हैं ॥१६॥

भार्ट

13:

र्मसंबमी वा शुभक्रिया। कथतो निश्चितंमायाधेनितर्यगितिभैवेत्॥ २०॥ मत्वेति दूरतस्यवस्वामायावावधादिमंजसा। अग्रुज्योगेन कुर्वीध्वमार्जवंमुक्तयेवुधाः॥ २१॥ स्वान्येषां हितमुद्दिश्य धर्मतस्वार्थगर्भितम्। व्र्यतेयद्वचस्तथ्यं सारं सिद्धान्तवेदिभिः॥ २२॥ भाषासमितिमालंव्य तत्सत्यं धर्मलंचणम्। ज्ञानवीजं जगन्मान्यं कर्मध्नं मोचकार—ण्म्॥ २३॥ सत्येन विमला कीर्तिश्रमेल्लोकत्रयेसताम्। महाधनश्च जायेत ज्ञानाधः सद्गुणः सह।। २४॥ त्रिजगच्छाः परं सौद्यं जगत्युच्या च भारती। सर्वज्ञवैभवंसत्याल्लभ्यतेसत्यवादिभिः॥ २४॥ जङ्वंमुखरोगत्वं स्वाकीर्तिद्वः समंजसा। दुर्गति च महत्पापलभन्तेनृतभाषिणः॥ २६॥ इत्येतयोः फलं ज्ञात्वा त्यक्त्वामृषावचोखिलम्।

मायाचारी पुरुषों के तप, धर्म, संयम वा श्रुम कियाएं कुछ नहीं वन सकतीं, क्यांकि यह निश्चित है कि मार्याचारी से उत्पन्न हुए पाप के कारण मायाचारियों को तिर्यंच गति की ही प्राप्त होती है ॥२०॥ यही समक्त कर बुद्धिमानों को मोच प्राप्त करने के लिए मायाचारी से मिले हुये मन वचन काय को दर से ही त्याग कर देना चाहिये और मन वचन काय की सरलता धारण कर आर्जव धर्म का पालन करना चाहिये ॥२१॥ सिद्धांत को जानने वाले जो मुनि अपने और दूसरों के हित को ध्यान में रखते हुए धर्म और तन्तों के अर्थों से सुशोभित यथार्थ और सारभूत वचन कहते हैं तथा भाषा समित को आलंबन कर वचन कहते हैं वह सत्यधर्म का लच्चण है। यह सत्यधम ज्ञान का बीज है, तीनों लोकों में मान्य है कर्मी को नाश करने वाला है और मोच का कारण है ॥२२-२३॥ इस सत्य धर्म के कारण सज्जनों की निर्मल कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाती है और सम्यग्ज्ञानादिक श्रेष्ठ गुणों के साथ साथ उनको महाधर्म की प्राप्ति होती है ॥२४॥ सत्यवादियों को इस सत्यधर्म के प्रमाव से तीनों लोकों की लच्मी प्राप्त होती है परम सुख की प्राप्ति होती है तीनों लोकों में पूज्म ऐसी सरस्वती की प्राप्ति होती है और सर्वज्ञ की विभृति प्राप्त होती है ॥२५॥ मिथ्या भाषण करने वालों को अज्ञानता की प्राप्ति होती है, मुख के अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, संसार में अपकीर्ति फैल जाती है, अनेक दु:खों की प्राप्ति होती है और महा पाप उत्पन्न होता है ॥२६॥ इस प्रकार सत्य

भावट

गाद्द

भार्टी०

गद्दश

वदन्तुनिपुणाः सत्यं मधुरंसद्वचोहितम् ॥ २७॥ इन्द्रियायंष्यनासक्तं निस्पृहं विश्ववस्तुषु । सर्वां गिकरूणाकान्तंमनः कृत्वायवर्जितम् ॥ २८॥ लोभरात्रं निहत्योच्चेः सन्तोषो यो विधीयते । विश्वार्थस्वसुखादौतच्छोचं सद्धमलच्च एम् ॥ २६॥ लीवितारोग्य पंचेन्द्रियोपभोगेरचतुर्विधः । स्वान्ययोरत्रलोभोद्द्यस्याच्यः समुक्तये ॥ ३०॥ निर्लोभानां जितात्ताणां शौचधमाहिकेवलम् । जायतेपरमोमुक्त्ये न कामाशक्तवेतसाम् ॥ ३१॥ शौचेन महती लद्दमीभ् वनत्रय-गोचरा मुक्तिस्त्रीस्वयमायातिनिर्लोभांश्चयशःपरम् ॥ ३२॥ लोभिनां लोभपापेनदारिद्रं दुःखमुल्वएम् । दुर्गतो भ्रमणं पापंदुर्ध्यानं चाशुभो भवेत्॥ ३३॥ मत्वेत्याहत्यलोमारिसन्तोषखड्गधाततः । श्रंन्तः शौचंविधातव्यंवृधे-

असत्य दोनों का फल समभ कर बुद्धिमानों को सब तरह के मिध्या भाषण त्याग कर देना चाहिये श्रीर हित करने वाले मधुर सत्य वचन कहने चाहिये ॥२७॥ जो मुनि श्रपने मन से इन्द्रियों के विषयों की आसक्ति का त्याग कर देते हैं, अपने ही मन में समस्त पदार्थों की निस्पृहता धारण करते हैं और समस्त जीवों की दया पालन करते हैं। इस प्रकार अपने मन की पाप रहित बना कर लोभ रूवी शब् को सर्वथा नाश कर डालते हैं और समस्त पदार्थी में तथा अपने सुखादिक में पूर्ण संतोप धारण करते हैं उसको शौच नाम को धर्म कहते हैं ॥२८−२६॥ इस संसार में लोग चार प्रकार का है, जीवित रहने का लोभ, आरोग्य रहने का लोभ पंचेन्द्रियों का लोभ और भौगोपभौगों की सामिग्री का लोभ। चतुर पुरुपों को मोच प्राप्त करने के लिए अपने तथा दूसरों के दोनों के लिए चारों प्रकार के लोंभ का त्याग कर देना चाहिये ॥३०॥ जो इन्द्रियों को जीतने वाले निर्लोभी हैं उन्हीं के मीच प्राप्त करने वाले परमोत्कृष्ट शौचधर्म की प्राप्ति होती है, जिनका हृदय कामवासना में लगा हुआ है उनके शौचधर्म की प्राप्ति कभी नहीं होती ॥३१॥ निलोभी पुरुपों को इस शौचधर्म के प्रभाव से तीनों लोकों में उत्पन्न होने वाली महा लच्मी प्राप्त होती है तथा मोच लच्मी स्वयं आकर प्राप्त हो जाती है श्रीर उनका सर्वोत्कृष्ट यश तीनों लोकों में फैल जाता है ॥३२॥ लोभी पुरुषों को लोभ रूप पाप से दिस्ता उत्पन्न होती है घोर दुःख प्राप्त होते हैं अनेक दुर्गतियों में परिश्रमण होता है महा पाप उत्पन्न होता है निय अधुमन्यान होता है और अधुभ कर्मों का बंध होता है ॥३३॥ यही समक

।।३०६॥

मू**ं** प्रव ॥३६०॥ मुक्य जलाहते ॥ ३४ ॥ मनः पंचेन्द्रियाणांयद्रोधनंपरिरत्तणम् । पड्जीवानांत्रिशुण्या चाचर्यतेत्रमुमुजुभिः ॥ ३४ ॥ संयमः स जिनेः प्रोक्तः सात्तान्मुक्तिनिवन्धनः । तपोद्यक्षानधर्मादिगुणानांशुद्धकारकः ॥ ३६ ॥ उपेत्तापहृताभ्यां स संयमोद्विविधोमतः । त्र्याय उत्कृष्टकायानांद्वितीयोऽपरयोगिनाम् ॥३०॥ उत्कृष्टांगवलायस्यविदिस्त्रगुष्तिधारिणः । रागद्वे षाद्यभावो यः उपेत्तासंयमो त्र सः ॥३८॥ दत्तेः समितयः पंच यत्रसंवरमात्रकाः । यत्नेन प्रतिपाल्यन्तेऽप-हृताख्यः स संयमः ॥ ३६ ॥ सामायिकाभिधं छदोपस्थापनसमाह्वयम् । परिहारविशुद्धिः सूद्रमसाम्परायनाम-कम् ॥ ४० ॥ यथाख्याताख्य चारित्रं पंचभेदा इमेपराः । संयमस्य वुधेक्वे याश्चारित्राख्यः शिवंकराः ॥ ४१ ॥ सर्वसावद्ययोगानांसर्वथायच्चवर्जितम् । निदास्त्रतिसुहच्छत्रुद्दपद्रत्नादिवस्तुषु ॥ ४२ ॥ सुखदुःखादिसंयोगे समता

कर बुद्धिमान मुनियों को मोच प्राप्त करने के लिए संतोप रूपी तलवार की चोट से लोभ रूपी शत्र को मार डालना चाहिये और विना जल के अंतरंग शौच को धारण करना चाहिये॥३४॥ मोच की इच्छा करने वाले मुनि लोग मन वचन काय की शुद्रतापूर्वक जो मन और पाँचों इन्द्रियों का निरोध करते हैं तथा छहों काय के जीवों की रचा करते हैं उसको भगवान जिनेन्द्रदेव संयम कहते हैं। यह संयम मोच का साचात कारण है तथा तप सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान श्रीर धर्मादिक समस्त गुणों को शुद्ध करने वाला है।।३५-३६॥ अथवा उपेचा संयम और अपहत संयम के भेद से इस संयम के दो भेद हैं। उत्कृष्ट शारीर की धारण करने वालों के उपेचा संयम होता है और अन्य मुनियों के अपहत संयम होता है ॥३०॥ महा ज्ञानी श्रीर तीनों गुप्तियों को पालन करने वाले महा मुनियों के उत्कृष्ट शरीर में वल होने के कारण जो राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है उसको उपेचा संयम कहते हैं ॥३८॥ जो चतुर मुनि प्रयत्नपूर्वक संवर को उत्पन्न करने वालीं पाँचों समितियों का पालन करने हैं उसको अपहृत संयम कहते हैं ॥३६॥ सामायिश धेदोपस्थापना परिहार विशुद्ध, धत्त्मसांपराय और यथाख्यात ये चारित्र के उत्कृष्ट भेद हैं। ये स मोच की प्राप्ति कराने वाले हैं और संयम के ही उत्कृष्ट भेद कहलाते हैं। ऐसा बुद्धिमानों को समभ लेना चाहिये ॥४०-४१॥ जहाँ पर बुद्धिमान पुरुष मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक समस्त सावद्यरूप (पापरूप ) योगों का सर्वथा त्याग कर देते हैं, तथा निंदा स्तुति में, शत्रुमित्र में, रत्न

॥३६१॥

करणं बुधेः । विधीयते त्रिशुध्या तद् वृत्तंसामाथिका व्यम् ॥ ४३॥ देशकालिनरोधार्यः प्रमादेन च कारणेः । अगाकृतक्रतादीनां जातातीचारदोषतः ॥ ४४॥ प्रायिक्चतस्विन्दार्यः यद्विशोधनमंजसा । क्रियतेष्रतिमिस्ति छिदोपस्थापनंमतम् ॥ ४४॥ त्रिंशद्वर्षप्रमायुस्त्रिवर्षाणामुपरिस्फुटम् । अधस्तलेनवाष्टानां पादसेवीजितेन्द्रियः ॥४६॥ त्रिंथकरस्य सद्धेर्यवीर्यकायवलांकितः । योनेकदेशभाषादिचतुरो नवपूर्ववित् ॥ ४७॥ निष्प्रमादो महादुः खचर्या त्रीर्थकरस्य सद्धेर्यवीर्यकायवलांकितः । योनेकदेशभाषादिचतुरो नवपूर्ववित् ॥ ४७॥ निष्प्रमादो महादुः खचर्या सत्तपसायुतः । परिहारविशुद्धि सः कर्तु महित नापरः ॥ ४=॥ वर्जयत्वात्रिसंध्यांचानेकदेशविहारिणा । एकाकिना सत्तपसायुतः । परिहारविशुद्धि सः कर्तु महित नापरः ॥ ४=॥ वर्जयत्वात्रिसंध्यांचानेकदेशविहारिणा । एकाकिना प्यनेनेवयोगिना वनवासिना ॥ ४६॥ गम्यते यत्रयत्वेन गव्यूतिद्वयमन्वहम् । परिहारविशुध्यास्यंतचारित्रं विशुन्

श्रीर पापाण में और सुख दु:खादि के संयोग में समता धारण करते हैं उस चारित्र को सामायिक नाम का चारित्र कहते हैं ॥४२-४३॥ किसी देश काल के कारण वा किसी की रुकावट के कारण वा प्रमाद से अथवा और किसी कारण से यदि स्वीकार किये हुए वर्तों में कोई अतिचार लग जाय तो अपनी निदा गर्हा आदि के द्वारा प्रायत्तित धारण कर उस अतिचार संशोधन करना दोषों की शुद्धि कर वर्तों को शुद्ध करना छेदोपस्थापन नाम का संयम कहलाता है ॥४४-४४॥ जिस मुनि की आयु कम से कम तीस वर्ष की है जो तीन वर्ष से ऊपर आठ नी वर्ष तक भगवान तीर्थंकर परमदेव के समीप चरण कमलों के समीप रह चुका हो, जो जितेन्द्रिय हो. श्रेष्ठ धैर्य, श्रेष्ठ पराक्रम, श्रेष्ठ वल खार श्रेष्ठ शरीर से सुशोभित हो तो अनेक देश की भाषाओं के जानने में चतुर हो, ग्यारह अंग और नौ पूर्व का पाठी हो, प्रमाद रहित हो, जो अत्यंत कठिन और दुःखमय चर्या करता हो और श्रेष्ठ तपश्चरण करता हो वही मुनि परिहार विशुद्धि नाम के चारित्र को धारण कर सकता है। जिसमें ये गुण नहीं है वह परिहार विशुद्धि चारित्र की कभी धारण नहीं कर सकता ॥४६-४८॥ परिहार विशुद्धि संयम को धारण करने बाला मुनि सामायिक की तीनों संध्याओं को छोड़ कर वाकी के समय में अकेला ही अनेक देशों में विहार करता है वन में ही निवास करता है और प्रतिदिन मयत्न पूर्वक दो गन्यूति भवस्य गमन करता है वह आत्मा को अत्यंत विशुद्ध करने वाला परिहार

नाइक्ट्रा।

भार्टी ०

॥३६२॥

द्धितम् ॥ ४० ॥ सूद्मीकृतस्वलाभेन शुक्तभ्यानविधायिना । त्तपकोपशमश्रेण्यारुढेनमोह्घातिना ॥ ४१ ॥ सूद्मात्मानुभावोगोऽत्रिक्षियतेशुद्धचेतसा । तत्सूद्ममाम्परायाख्यचारित्रंलोभघातकम् ॥ ४२ ॥ यथात्र्थ्यनं सर्वेषां व्रतादीनां
च पालनम् । त्रागमोक्त्यान्तरेस्वानुभवनं परमात्मनः ॥ ४३ ॥ निर्मोहानां भवेग्यत्र शुक्तभ्यानसुभाशिनाम् । तद्वारित्रं
यथाखानाभिधंघातियिद्यातकम् ॥ ४४ ॥ चारित्रेःपंचभिश्चेतेश्चतुर्भिर्वाशिवांगना । भ्यानिभिर्वभ्यते नृतं समस्तगुग्रमूषिता ॥ ४४ ॥ संयमेनमतांस्याच संवरोखिलकर्मणाम् । निर्जरासद्गुण्यामः सुखं वाचामगोचरम् ॥ ४६ ॥
संयमेनसमं स्वल्पं कृतं तपोमहाफलम् । फलत्यत्र न संदेहो धीमतां स्वशिवादिषु ॥ ४७ ॥ संयमेन विना पुंसां

विश्रद्ध नाम का चारित्र कहलाता है ॥४६-४०॥ जिन महा ग्रुनि ने अपना संज्वलन लोभ कपाय अत्यंत सूचम कर लिया है जो शुक्लध्यान धारण कर रहे हैं जो चपकश्रेणी वा उपशम श्रेणी में विराजमान हैं जो मोहनीय कर्म को घात करने वाले हैं ऐसे मुनिराज जो शुद्ध हृदय से सूच्म आत्मा का अनुभव करते हैं उसकी लोभ को घात करने वाला सूच्म सांपराय नाम का चारित्र कहते हैं ॥५१-५२॥ जो मुनिराज मोहनीय कर्म से रहित हैं और जो शुक्लध्यानरूवी अमृत का पान कर रहे हैं ऐसे मुनिराज जो समस्त ब्रतादिकों को यशर्थ रीति से पालन करते हैं और श्रागम में कहे अनुसार अपने आत्मा में परमात्मा का अनुभव करते हैं उसको घातिया कर्मों को नाश करने वाला यथाख्यान चारित्र कहते हैं ॥५३-५४॥ इन पाँचों प्रकार के चारित्र से अथवा चार प्रकार के चारित्र से ध्यानी पुरुषों को समस्त गुणों से विभूषित ऐसी मुक्तिरूपी स्त्री अवश्य शाप्त हो जाती है ॥४४॥ इस संयम को धारण करने से सज्जन पुरुषों के समस्त कमीं का संवर हाता है समस्त कमीं की निर्जरा होती है समस्त गुणों के समृह प्राप्त होते हैं और वाणी के अगोचर सुख प्राप्त होता है ॥५६॥ इस संयम के साथ साथ थोड़ा सा किया हुआ तप भी बुद्धिमानों को मोचादिक की प्राप्ति में महा फल देता है इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है ॥५७॥ इस एक संयम के विना मनुष्यों के तप ध्यान श्रीर वतादिक सब न्यथ हो जाते हैं, सार्थक नहीं होते क्योंकि विना संयम के समस्त पापों का श्रासव

भार्ट्य

मूं० प्र०

॥इइह॥

तपोध्यानवतादिकम् । ष्ट्रया मवेत्र च सार्थंसर्वपापमवाश्रयात् ॥ ४८ ॥ विदित्वेतिविधातव्यः संयमः संवरार्थिभः कृत्सनयत्ने मुक्त्यर्थंरत्नत्रयविश्वद्वये ॥ ४६ ॥ पंचात्तविषयाणांयत्समस्ते च्छानिरोधनम् । तत्तपः सूरिभिः प्रोक्तं परं सद्धर्मकारणम् ॥ ६० ॥ श्रागुक्तं यद्द्विषड्भेदंविस्तरेण तपोखिलम् । धर्मार्थिभिविधयं तत्सद्धर्माय भवापहम् ॥ ६१ ॥ श्रम्तवाद्योपधीनांयन्मूच्छात्यजनमंजसा । मनोवाकाययोगैः स त्यागजत्तमधर्मदः ॥ ६२ ॥ तथाज्ञानहरं ज्ञानदानसि—द्वान्तगोचरम् । शब्दार्थोभयसम्पूर्णं यत्सत्पात्राय दीयते ॥ ६३ ॥ श्रमयाख्यं महद्दानं मयभीताखिलात्मनाम् । त्यागः स उच्यते सद्भः केवलज्ञाननेत्रदः ॥ ६४ ॥ ज्ञानदानेन लभ्यन्ते श्रुतज्ञानाद्योखिलाः । वुधैश्रनिर्भयस्थानं द्यादानेनिनिश्चितम् ॥ ६४ ॥ संगत्यागेन जायेत् चित्तशुद्धः परासताम् । तयाध्यानं प्रशस्तं च ध्यानात्कर्मन्तय—

होता ही रहता है ।।५८।। यही समभ कर संवर करने वालों को रत्नवय की विशुद्धि के लिए तथा मोच प्राप्त करने के लिए पूर्ण प्रयत्न के साथ इस संयम का पोलन करनी आहिये ॥५६॥ पाँची इन्द्रियों के विषयों में अपनी समस्त इच्छाओं का निरोध करना आचार्यों के द्वारा तप कदलाता है यह तप उत्कृष्ट धर्म है और श्रेष्ठ धर्म का कारण है ॥६०॥ पहले इस तप के वारह मेद विस्तार के साथ कह चुके हैं। वह सब तप संसार को नाश करने वाला है इसलिए धनोत्मा पुरुषों को श्रेष्ठ धर्म धारण करना चाहिये ॥६१॥ मन वचन काय के तीनों योगों से अंतरंग और वाह्य सब तरह के परिग्रहों में मुर्च्छा वा ममत्व का त्याग कर देना त्याग कहलाता है। यह त्याग सबसे उत्तम धर्म की देने वाला है।।।६२।। अज्ञान को हरण करने बोला दूसरा त्याग ज्ञानदान है। यह ज्ञानदान सिद्धांत शास्त्र के गोचर है अर्थात सिद्धांत शास्त्रों को पढ़ाना ज्ञान दान है। सिद्धांत शास्त्र के शब्द अर्थ वा शब्द अर्थ दोनों जो श्रेष्ठ पात्रों के लिये दिए जाते हैं उसकी ज्ञानदान कहते हैं ॥६३॥ तीसरा त्याग अभयदान है भय से भयभीत हुए समस्त जीवों को अभय दान देना अभय दान है यह सब दानों में उत्तमहदान हैं सीर केवलज्ञान रूपी नेत्रों को देने वाला है ऐसा श्रेष्ठपुरुपों ने कहा है ॥६४॥ विद्वान पुरुपों को ज्ञानदान देने से पूर्ण श्रुतज्ञान की प्राप्ति होती है तथा दयादान देन से मोचरूप निर्भय स्थान की प्राप्ति होना अवस्य ही निश्चित है ॥६४॥ परिग्रहों का त्याग करने से सज्जनों का मन अत्यंत शुद्ध

गाइड्डा

मूर्व अंव ।।३६४॥ स्ततः ॥ ६६ ॥ केवलज्ञानलद्मोद्रचततोमुक्तित्रपूरतया । अनन्तसुलमात्मोत्थंसिद्धश्रियागुणैःसमम् ॥ ६० ॥ संगादिन्
मूर्च्छया पुंसां दुर्ध्यानंजायतेतराम् । दुर्ध्यानाच्चमहापापं पापाद्दुःखपरंपरा ॥ ६८ ॥ संगत्यागसमो धर्मो न
जगच्छीसुखाकरः । संगमूच्छीनिभं पापं न महच्छ्वश्रदुःखदम् ॥ ६६ ॥ विज्ञायितिनिहत्याशुसंगाकांचांसुखार्थिनः ।
धर्मायाखिलसंगानां त्यागं कुर्वन्तु धर्मदम् ॥ ७० ॥ देहोपधिखशर्मादौममत्वं त्यच्यतेत्रयत् । निस्पृहेर्योगशुष्या
तदार्किचन्यंसुखाकरम् ॥७१॥ यथा यथा शरीरादौनिर्ममत्वंत्रवद्धते । तथा तथा निरोधश्रपापानांनिर्जरासताम् ॥७२॥
अचार्थोपधिशर्मादित्यक्तुं यच्छक्यते दुधः । तत्त्याज्यंसकलं वस्तुमनोवाकायशुद्धिमः ॥७३ ॥ त्यक्तुं यच्छक्यते

हो जाता है, मन के शुद्ध होने से ध्यान की प्राप्ति होती है, ध्यान से कमीं का चय होता है, कमीं का चय होने से के बन्जबान लद्बी प्राप्त होती है, के बन्जबान लद्बी प्राप्त होने से मुक्तिह्वी स्त्री की प्राप्ति होती है और मुक्ति के प्राप्त होने से अनंत गुण और अनंत लच्मी के साथ साथ आत्मा से उत्पन्न होने वाला श्रनंत सुख प्राप्त होता है ॥६६-६७॥ परिव्रहादिक में ममत्व रखने से मनुष्यों के अशुभन्यान होता है, अशुभन्यान से महा पाप होता है और पाप से अनेक दुःखों की परंपरा प्राप्त होती है ॥६=॥ इस संसार में परिग्रह के त्याग के समान अन्य कोई धर्म नहीं है क्योंकि यह धर्म तीनों लोकों की लच्मी और सुख की खानि है। इसी प्रकार परिग्रह में मुच्छी रखने के समान अन्य कोई पाप नहीं है क्योंकि परिग्रह में मुर्क्क रखना महा नरक के दुःख देने वाली है ॥६६॥ यही समक कर सुख चाहने वाले पुरुषों को धर्म की प्राप्ति के लिए समस्त परिग्रहों की आकांचा का त्याग कर देना चाहिये और उसके साथ समस्त परिश्रहों का त्याम कर देना चाहिये। यह परिश्रहों का त्याम ही धम की प्राप्ति कराने वाला है ॥७०॥ जो निस्पृह मुनि मन वचन की शुद्धता पूर्वक शारीर परिग्रह और इन्द्रियों के सुख में मनत्व का त्याग कर देते हैं उसकी सुख देने वाला आर्किचन्य धर्म कहते हैं ॥७१॥ जैसे जैसे शरीरादिक में निर्ममत्य बढ़ता जाता है वैसे ही वैसे सज्जनों के पायों का निरोध होता रहता है और कमीं की निर्जरा होती रहती है ॥७२॥ बुद्धिमान पुरुष इन्द्रियों के विषयों को और परिग्रहों के सुख को जितना त्याग कर सकते हैं उनको उतना त्याग मन वचन काय की

1138411

नाही कायादिपुस्तकादिकम् । त्याच्यं तेपांममत्तं च सर्वयाद्दोषकारणम् ॥ ७४ ॥ एवं ये कुर्वते नित्यंद्वाक्तिचन्यं परं भवेत् । तेषां धमाण्वंदोषमंचयंममकारिणम् ॥ ७४ ॥ मत्वेति ममतां त्यक्त्वासर्वा कायादिवस्तुपु । निर्ममत्वा- रायः कार्यमाक्तिचन्यंशिवाप्तये ॥ ७६ ॥ द्वयन्ते सकला नार्यो यत्रमात्रादिसित्रभाः । त्यक्तरागर्मनोनेत्रेत्रद्वाचर्यं तदुत्तरम् ॥ ७७ ॥ ब्रह्मचर्यं गृतिक्तर्त्री वृणोति ब्रह्मचारिणम् । सर्वःगुणैः समं शीव्र स्वगिश्रयोत्र का कथा ॥७६॥ उत्पायतेषरोधमी हृच्छध्या ब्रह्मचारिणाम् । कामिनां चित्तशुद्धः क तयाविनाशुभंकुतः ॥ ७६ ॥ ज्ञात्वेतिधीधना नित्यंयोगशुध्याविमुक्तये । पालयन्तुविरक्तयाहो ब्रह्मचर्यं सुधर्मदम् ॥ ६० ॥ एषोदशविधोधर्मोमुक्तिस्त्रीहृदयप्रियः ।

शुद्धता पूर्वक अवश्य कर देना चाहिये। तथा जो शरीर वा पुस्तक आदि ऐसे परिग्रह हैं जिनका त्याग किया ही नहीं जा सकता उनमें समस्त दोगों का कारण ऐसा ममत्व अवश्य छोड़ देना चाहिये ॥७३-७४॥ इस प्रकार जो परिग्रह का त्याग वा ममत्व का त्याग कर देते हैं उनके धर्म का सागर ऐसा सवींत्कृष्ट आकिचन्य धर्म होता है तथा जो परिग्रहादिकों में ममत्व धारण करते हैं उनके समस्त दोपों के समृह या उपस्थित होते हैं ॥७५॥ यही समभ कर निर्ममत्व धारण करने वाले पुरुपों को मोच प्राप्त करने के लिए शारीरादिक समस्त पदार्थी में पूर्ण ममत्व का त्याग कर उत्कृष्ट आकिच य धर्म धारण करना चाहिये ॥७६॥ राग द्वेप को त्याग करने वाले जो पुरुष अपने मनहाी नत्रों से समस्त स्त्रियों की अपनी माता के समान देखते हैं उनके सर्वोत्कृष्ट बहाचर्य होता है ॥७०॥ ब्रह्मचारियों की इस ब्रह्मचर्य के प्रभाव से मुक्तिस्त्री समस्त गुणों के साथ साथ ब्राकर स्वयं स्वीकार करती ई फिर भला स्वर्ग की लच्मी की तो जात ही क्या है ॥७=॥ त्रक्षचारियों का हृदय शुद्ध रहता हैं। इसलिये उनको परम धर्म की प्राप्ति होती रहती है तथा कामी पुरुषों का हृदय कभी शुद्ध नहीं हो सकता इसलिये उनका कल्याण भी नहीं हो सकता ॥७६॥ यही समभ कर विद्वान पुरुषों को मोच प्राप्त करने के लिए मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक तथा परिणामों में विरक्तता धारण कर श्रेष्ठ पर्म देने वाला यह ब्रह्मचर्य सदा पालन करते रहना चाहिये ॥=०॥ इस प्रकार यह दश प्रकार का

HEEK

मा व्दो

सु० प्र० ॥३४३॥ समादिलस्राविश्वैः कर्तव्योमुक्तिक्रांसिमिः ॥ ८१ ॥ न धर्मसरशोवंधुरिहामुत्रहितंकरः । नात्रधर्मसमः कल्पद्रुमः किल्पतभोगदः ॥८२॥ चिन्तामणि न धर्माभश्चिनित्तार्थशतप्रदः । धर्मतुल्योनिधिनास्तिद्याखण्डो वा सुद्धदरः ॥८३॥ नधर्मसित्रभं पुंसां पायेयं परजन्मिन । सहगामीकचित्रान्योधर्माद्वारार्मदः शुभः ॥ ८४ ॥ धर्माद्विना न कोप्यन्यो मोस्तं नेतुं नरान्समः । उद्धतुं नरकाद्वाहो दातुं चेन्द्रोदिसत्पदम् ॥८४॥ इत्याद्यस्य फलं झात्वाप्रवरंसुष्ठुशक्तिः । भजध्वंधर्ममेकं च त्यक्त्वापापसुखार्थिनः ॥ ८६ ॥ इतिमुद्तिस्थवम् विश्वनाथमुं दार्च्यं दशविधमपदोषं ये चरन्त्या—

धर्महै और मुक्तिस्त्री के हृदय की अत्यंत प्रिय है अतएव मोच की इच्छा करने वाले मुनियों को उत्तम चना आदि समस्त धर्मी को धारण कर सदा इसका पालन करते रहना चाहिये ॥ = १॥ इस संसार में इस लोक और परलोक दोनों लोकों में हित करने वाला धर्म के समान अन्य कोई वन्धु नहीं है तथा इसी धर्म के समान इच्छानुसार भोगों को देने वाला अन्य कोई कल्पवृत्त नहीं है ॥ = २॥ इस धर्म के समान सैकड़ों चितित पदार्थों को देने वाला कोई चिंतामणि रत्न नहीं है, अथवा इस धर्म के समान कोई अखंड निधि नहीं है और इस धर्म के समान अन्य कोई श्रेष्ठ मित्र नहीं है ॥ = ३॥ मनुष्यों को परजन्म में जाने के लिए इस धर्म के समान कोई पाथेय ( मार्ग का न्यय ) नहीं है तथा कल्याण करने वाला शुभ रूप ऐसा वा साथी भी इस धर्म के सिवाय अन्य कोई नहीं है ॥=४॥ इस धर्म के सिवाय अन्य कोई भी मनुष्यों को मोच ले जाने में समर्थ नहीं है अथवा नरक से उद्धार करने के लिये भी तथा इन्द्रादिक श्रेष्ठ पद देने के लिए भी धर्म के सिवाय अन्य कोई समर्थ नहीं है ।। = ४।। अतएव सुख की इच्छा करने वालों को इस धर्न का ऐसा श्रेष्ठ फल समक्र कर अपनी शक्ति के श्रनुसार पापों का त्याग कर इस एक धर्म का ही सेवन करना चाहिये ॥८६॥ इस प्रकार यह दश प्रकार का धर्म तीनों लोकों के इन्द्रों के द्वारा पूज्य है और समस्त दोषों से रहित है। ऐसे इस धर्म को जो अपनी शक्ति के व्यनुसार धारण करते हैं वे तीनों लोकों के इन्द्रों के द्वारा सेवनीय ऐसे सारभूत सुखों का व्यनुभव कर

।।३६६।

1138 जा

मा॰टी

त्मराक्त्या । त्रिभुवनपतिसेन्यंशर्मसारं च सुक्त्वा जिनपतिविभवं ते यान्तिमोत्तंगुणान्धिम् ॥ ८७ ॥ धर्मश्रीधन-काित्तणां च धनदो धर्मश्रयन्तेविदो धर्मेणैवसदाप्यतेवरसुखं धर्मायभक्त्यानमः । धर्माश्रास्त्रपरोगुणाष्टजनको धर्मस्यखानिः क्रियाः धर्मेमेद्धतोमनः प्रतिदिनंहेधर्म पापं जिह्न ॥ १८८ ॥

इति श्रीपृलाचारप्रदीपकाख्येमहाग्रंथे मट्टारक श्रीमकलकीर्तिविरचिते शोलगुणदशलाचिणकधर्मवर्णनोनामैकादशमोऽधिकारः।

तीर्थंकर की विभूति को प्राप्त करते हैं और अंतमें अनेक गुणों के सगुद्र ऐसे मोचहपान में जा विराज— मान होते हैं ॥=७॥ यह धर्म लच्मी और धन की इच्छा करने वालों को धन देता है, विद्वान लोग ही इस धर्म को धारण करते हैं, इस धर्म से ही श्रेष्ठ सुखों की प्राप्ति होती है, इसीलिए मैं इस धर्म के लिये भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूं। इस धर्म के सिगाय सम्यक्त आदि आठों गुणों को देने वाला अन्य कोई नहीं है, क्रियाकर्म वा धर्मानुष्ठान ही इस धर्म की खानि है अतएव मैं अपने मन को प्रतिदिन धर्म में ही लगाता हूं, हे धर्म तु मेरे पापों को नाश कर ॥१==॥

> इस प्रकार आचार्य श्रीसकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नामके महाग्रंथ में शीलगुण दशलक्षण धर्म को निरूपण करनेवाला यह ग्यारहवां श्रीधकार समाप्त हुआ।



## द्वादशमोधिकारः।



वीतरागान्मुनीन्द्रौधान्तुप्रेचार्थचिन्तकान् । सद्ध्यानध्वस्तकर्मारीन् वन्देविक्वहितोयतान् ॥१॥ प्रत्यहं या श्रनुप्रेचा द्वादशैव मुनीश्वरेः । वैराग्यायसदाध्येयास्तावच्येरागहानये ॥२॥ त्र्यनित्याख्या ह्युनुप्रेचा द्वितीयाशरणाभिभा । संसारसंज्ञिकेत्वान्यत्वाशुच्यास्रवाह्वयाः ॥३॥ संवरो निर्जरा लोको वोधिदुर्लभनामकः। धर्मराताश्रनुप्रेचा भाषिता जिनपु गवैः ॥४॥ श्रानित्यानिसमस्तानि वपुरायुः सुखानि च । इन्द्रचापसमानानि

## बारहवां अधिकार।

जो मुनिराज वीतराग हैं अनुपेचाओं का सदा चितवन करते रहते हैं जिन्होंने अपने श्रेष्ठध्यान से कर्मरूपी शत्रुओं को नष्ट कर दिया है और जो समस्त संसार का हित करने वाले हैं ऐसे मुनिराजों को मैं नमस्कार करता हूँ ॥१॥ मुनियों को अपना वैराग्य बढ़ाने के लिए बारह अनुप्रेचाओं का प्रतिदिन चितवन करना चाहिये। इसलिये रागद्वेष को नष्ट करने के लिए मैं उन अनुप्रेचाओं का निरूपण करता हूं ॥२॥ अनित्य, अश्ररण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अश्रुचि आस्व, संवर, निर्जरा, लोक वोधि दुर्लम और धर्म ये बारह अनुप्रेचाएं मगवान जिनेन्द्रदेव ने कही हैं ॥३–४॥ यह श्ररीर आयु सुख राज्य मवन और धन आदि सव अनित्य हैं और इन्द्रधनुष के समान चणभंग्रर हैं ॥४॥

1133ह11

राज्यसोधधनानि च ॥ ४॥ यौननं नरयाकान्तं स्वायुर्यममुखेस्थितम् । रोगैः सिन्मिश्रिता भोगाःसौख्यं दुःखपुर-स्तरम् ॥ ६॥ इन्द्रचिक्रवलेशादिपदानि शावनतानि न । इन्द्रियारोग्यसामध्येनलान्यश्रोपमानि च ॥ ७॥ श्रृंच-लाभारचलानार्यः कुटम्चंस्विवडम्वकम् । पुत्राः पाशोपमा गेह वासो विन्दगृहोपमः ॥ ६॥ रूपं पुंसां च्याध्वंसि संपावनज्ञीवितम् । सम्पदोविपदोन्तेस्युर्मगुरंनिखिलं जगत् ॥ ६॥ आजन्मिदनमारभ्य जीवान् स्वान्तंनयत्यहो । समयायैः सदापापीयमोखण्डप्रयाणकैः ॥ १०॥ यिकिचिद्दश्यतेवस्तु सुन्दरं भुवनत्रये । कालानलेनतत्सर्वं भस्मी-भावभवेद्विदेः ॥ ११॥ इत्यन्तियं जगद्जात्वा नित्यंमोत्तंसुलोभिनः । श्रनित्ये स्वशर्रारायैः साधयन्तुदगादिभिः ॥१२॥ अनेव्याव्यवृहीतस्यमुगस्येन जगत्त्रये । यमारातिगृहोतस्य जन्तो न शरणं किन्त् ॥ १३॥ श्रर्हन्तोत्राशरीराश्चात्रविधा

यह यीवन बुढ़ापे से विरा हुआ है, अपनी आयु यमराज के मुख में ही रह रही है, भोग सव रोगों से मिले हुए हैं और सुखों के आग सदा दु:ख ही बने रहते हैं ॥६॥ इन्द्र चक्रवर्ता, बलदेव आदि के जितने उत्तम पद हैं वे भी सदा रहने वाले नहीं है, तथा इन्द्रिय आरोग्य सामध्य और वल सब वादल के समान थोड़ी देर तक ही ठहरने वाले हैं ॥७॥ चंचल स्त्रियाँ संकल के समान वंधन में डालने वाली हैं, कुटम्ब सब विद्यम्बना मात्र है, पुत्र जाल के समान बाँबने वाले हैं और घर का निवास कारागार के समान है ॥=॥ मनुष्यों का यह रूप चणभंगुर है, जीवन विजली के समान चंचल है, संपत्तियाँ सब विपत्तियों के मध्य में रहती हैं। इस प्रकार यह समस्त जगत चर्णामंगुर है ॥६॥ यह महापायी यमराज समय समय के अनुपार थोड़ा थोड़ा चल कर जन्मपर्यंत सबेरे से शाम तक अनेक जीवों को अपने पास बुला लेता है ॥१०॥ इस संसार में तीनों लोकों में जो कुछ सुन्दर पदार्थ दिखलाई पढ़िने हैं वे सब कालहपी अपन से जल कर भस्म हो जाते हैं ॥११॥ इस अकार जगत को अनित्य समक्त कर मोच के लोगी पुरुगों को सम्पर्दरीयादिक धारण कर इस अनित्य शरीरादिक से नित्य स्यहप मोच को सिद्ध कर लेना चाहिये ॥१२॥ जिस प्रकार कियी वन में किसी हिरण को सिंह पकड़ बोता है उस समय उस हिरण का कोई शरण नहीं है उसी प्रकार जब इस जीव को यमस्वी शाच्च पकड़ लेता है तब इसको बचाने वाला शरणभूत तीनों लोकों में काई दिखाई नहीं देता ॥१३॥ इसलिये

भार्टाः

अंद्र अंद्र

साथवी विलोः । इहामुत्रशरण्याः स्युःसर्वत्रापदिधीमताम् ॥ १४ ॥ तथा तैश्च प्रणीतो यो धर्मीरत्नत्रयात्मकः । सहगामीशरण्यः स सतां यमान्तकोमहान् ॥ १४ ॥ संसारमयभीतानांजिनशासनमञ्ज्ञुतम् । शरण्यंविद्यतेषु सां जन्म-मृत्युसुखापहम् ॥ १६ ॥ मंत्रतंत्रीपधाद्गीनि व्यथीनिनिखिलान्यि । सन्मुखेसति जन्तूनांयमेऽकिंचित्कराणि च ॥१७॥ नीयमानोयमेनांगीवराकः स्वालयंप्रति । इन्द्रचिक्ष्योशायौः च्रणं त्रातुं न शक्यते ॥ १८ ॥ यत्रेन्द्राचायमेनाधः पाल्यन्तेस्वपदाद्वलात् । कस्तत्रोद्धरतेन्योऽस्मात्सवंजीवच्चयंकरात् ॥ १६ ॥ विद्यायितिजिनेन्द्रोक्तधर्मस्यपरमेष्ठिनाम् । नित्यं मोत्तं यमादिभ्योत्रजन्तु शरणं वुधाः॥ २० ॥ द्रव्यक्तेत्राभिषे कालभवभावाद्वयेऽशुभे । संसारे दुःखसम्पूर्णे भ्रमन्ति कर्मणांगनः ॥ २१ ॥ कर्मनोकर्मपर्याप्तिभिग् हीता न पुद्गलाः । न मुक्ता वहुशो जीवैर्थे ते न स्युर्जग-

वुद्धिमानों को इस लोक और परलॉक दोनों लोकों में सर्वत्र समस्त आपत्तियों में अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ही शरण हैं ॥१४॥ अथवा उन्हीं पंच परमेष्ठियों के द्वारा कहा हुआ, तथा तथा परलोक में भी इस जीव के साथ जाने वाला, सर्वोत्कृष्ट और यमराज को नाश करने वाला ऐसा रत्नत्रय रूप धर्म ही सज्जनों को शरण होता है ॥१४॥ जीव मनुष्य संसार से भयभीत हैं जनके लिए जन्ममृत्यु के दृ:खों को दूर करने वाला सर्वोत्कृष्ट यह जिनशासन ही शरग्रभृत है ॥१६॥ जिस समय यमराज इन जीवों के सन्मुख होता है उस समय मंत्र तंत्र और औषधि आदि सब न कुछ करने वाली च्यर्थ हो जाती हैं ॥१७॥ जिस समय यह यमराज इस दुखिया जीव को अपने घर ले जाता है उस समय इन्द्र चक्रवर्ती विद्याधर आदि कोई भी चर्णभर के लिये भी नहीं वचा सकता ॥१८॥ अरे जब यह यमराज इन्द्र को भी जबर्दस्ती अपने पैरों के नीचे डाल लेता है तो फिर समस्त जीवों को स्नय करने वाले यमराज से और कौन बचा सकता है ॥१६॥ यही समभ कर विद्वान पुरुपों को भगवान जिनेन्द्रदेव के कहे हुये धर्म की शरण लेनी चाहिये पाँचों परमेष्ठियों की शरण लेनी चाहिये और यम नियम पालन कर सदा रहने वाली मोच प्राप्त कर लेनी चाहिये ॥२०॥ यह संसार द्रव्य चेत्र काल भव और भाव के भेद से पाँच प्रकार का है, यह संसार दु:खों से परिपूर्ण है और अशुभ है ऐसे संसार में ये प्राणी अपने कमीं के उदय से सदा परिश्रमण किया करते हैं ॥२१॥ इन तीनों लोकों में

गान्ने० शा मू० अ० द्गृहे ॥ २२ ॥ अधोमध्योध्र लोकेषुश्रमन्तोनिखिलांगिनः । यत्रोत्पन्नामृतानैव स प्रदेशो न विद्यते ॥ २३ ॥ उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योदेंहिनः कर्मणा धृताः । येषु जातामृताहो न नस्युस्तेसमयाभुवि ॥ २४ ॥ चतुर्गतिषु जीवैश्च-यावद्मैवेयकान्तिमम् । न गृहीता न मुक्ता या सा योनिर्नास्तिभूतले ॥ २४ ॥ मिध्याविरितदुर्योगकपावैश्चिन-रन्तरम् । प्रमादेविषयान्धाःस्वंनिध्ननित कर्मपुद्गलैः ॥ २६ ॥ इति संसारकान्तारेऽनादौधोरेश्रमन्त्यहो । धर्मरत्न-प्रयोयेतं स्प्राप्येन्द्रिलोलुपाः ॥ २७ ॥ जन्ममृत्युजरादु खंरोगक्लेशशतानि च । इष्टवस्तुवियोगं चानिष्टसंयोग-संचयम् ॥ २८ ॥ श्रपमानशतादीनिदारिद्र्यंविरहान्वद्भन । दौर्माग्यादिमहादुःखान्प्राप्नुवन्तिभवांगनः ॥ २६ ॥

ऐसे कोई पुद्गल नहीं है जो इस जीव ने कर्म ना कर्म और पर्याप्तियों के द्वारा अनंतवार ग्रहण न किए हो और अनंतवार ही न छोड़े हों ॥२२॥ ऊर्ध्वलोक मध्यलोक और अधालोक में ऐसा कोई लोक का प्रदेश नहीं है जहाँ पर संसार में परिश्रमण करते हुए ये जीव उत्पन्न न हुए हों अथवा मृत्यु को प्राप्त न हुए हों ॥२३॥ इसी प्रकार इस उत्संपिंगी और अपसर्िगी काल का कोई ऐसा समय नहीं है जिसमें ये प्राणी अपने अपने कर्मों के उदय से न जन्मे हों और न मरे हों ॥२४॥ इस संसार में चारों गतियों की योनियों में से प्रैवेयक विमान के अंत तक ऐसी कोई योनि नहीं है जो इस जीव ने न प्रहरण की हो न मर कर छोड़ी हो ॥२५॥ विषयों में अंधे हुए ये जीव मिध्यात्व अविरत कपाय प्रमाद और योगों के द्वारा निरंतर पुद्गलों के द्वारा बने हुए कमीं का बंध करता रहता है ॥२६॥ इस प्रकार इन्द्रियों के लोखपी जीव रत्नत्रय से सुशोभित धर्म को न पाकर अनादि काल से चले आए घोर दु:खमयं संसाररूपी वन में सदा परिश्रमण किया करते हैं ॥२७॥ ये संसारी जीव सैंकड़ों जन्म मरण जरा दु:ख रोग और क्लेशों को प्राप्त होते हैं, इप्ट पदार्थी के वियोग और अनिष्ट पदार्थी के संयोग को प्राप्त होते हैं, सैकड़ों अपमानों को प्राप्त होते हैं, दरिद्रता को प्राप्त होते हैं अनेक प्रकार के विरहों को प्राप्त होते हैं दुर्भाग्यता को प्राप्त होते हैं और अनेक महा द:खों को प्राप्त होते हैं ॥२=-२६॥ ये जीव अपने अपने कर्म के निमित्त से नरक में उत्पन्न होते हैं.

मू० प्र० ॥४ ०२॥ वन्त्रस्थलजलाकाशेजायमानाविधेर्वशात । स्रियमाणाः पराधीनालभन्तेदुःखमुल्वणम् ॥ ३० ॥ सुखदुःखद्वयंभान्ति संसारेनिर्विवेकिनाम् । किंचित्सुखलवेनैवसर्वदुःखंविवेकिनाम् ॥ ३१ ॥ इत्यशर्माकरं ज्ञात्वाभवंमोचंसुखार्णवम् । साधयन्तुं वुधाः शीधं तपोरत्नत्रयादिभिः ॥ ३२ ॥ एकोरोगभराकान्तोरुदन् दोनोयमालयम् । गच्छेत्स्वजनमध्यात्र कोपि तेनसमंत्रजेत् ॥३३॥ एकोवध्नाति कर्माणि ह्यं कोश्रभतिसंस्तते । एकोत्र जायते देही एकश्चित्रयतेसदा ।३४॥ यत्रनानाहितैभीगैर्यः कायः पोषितोपि सः । पादैकं न त्रजेहिनासाद्धं दुर्जनादिवत् ॥ ३४॥ तत्र ये स्वजना जाताःस्वस्वकार्यपरायणाः । कर्मायत्ताः कयं यान्ति जीवेनसहतेखिलाः ॥ ३६॥ एकः पापार्जनाय्दं छोन्तकं दुःख-

जल. स्थल, वा आकाश में उत्पन्न होते हैं और फिर पराधीन होकर मरते हैं इस प्रभार महा दु:खों की प्राप्त होते हैं ॥३०॥ इस संसार में जो निर्विवेकी पुरुष हैं उनके लिये सुख दुःख दोनों अच्छे लगते हैं श्रीर विवेकी पुरुषों को सुख कि चिन्मात्र दिखाई देता है वाकी समस्त संसार महा द:खमय प्रतीत होता है ॥३१॥ अतएव विद्वान पुरुषों को इस संसार को अनेक दुःखों का घर समक कर तपश्चरण श्रीर रत्नत्रय के द्वारा बहुत शीघ्र सुख का समुद्र ऐसा मोच सिद्ध कर लेना चाहिये ॥३२॥ यह जीव अकेला ही रोगी होता है, अकेला ही रोता है, अकेला ही दिरद्री होता है और अकेला ही मरता है, उस समय कुटंच परिवार के लोगों में से कोई इसके साथ नहीं जाता ॥३३॥ यह जीव अकेला ही कर्मचंध करता है, अकेला ही संसार में परिश्रमण करता है, सदा अकेला ही उत्पन्न होता है और अकेला ही मरता है ॥३४॥ यह जीव जिस श्रीर को अनेक सुख देने वाली भोगोपभोग सामग्री से पालन पोपण करता है वह शरीर उन जीवों के एक पेंड़ भी साथ नहीं जाता, दुष्ट के समान वह वहीं पड़ा रहता है ॥३५॥ इस संसार में कर्मों के उदय से प्राप्त हुए कुटंबी लोग जो श्रपने अपने कार्य सिद्ध करने में सदा तत्पर रहते थे वे सब इस जीव के साथ भला कैसे जा सकते हैं अर्थात कभी नहीं ? ॥३६॥ यह जीव इकट्टे किए हुए पाप कर्ष के उदय से अकेला ही. दु:खों से भरे हुए नरकों में जाता है और पुरायकर्म के उदय से अकेला ही समस्त सुखों से भरे हुए स्वर्ग में जाता

are Si

1180511

मुरतम् । पुण्यपाकवशादकः स्वगसवसुत्वाकतम् ॥ २०॥ असरवावरकावण्यकावण्यकावण्यस्य । सहेनसहभव्योत्र अजेन्मोत्तं मुलक्वत्रत्रन्तिविधिवंचितः । ३८॥ एकस्तपोसिनाहत्वाकर्मारातीन् स्वपौरुषात् । मोहेनसहभव्योत्र अजेन्मोत्तं गुणाकरम् ॥ ३६॥ इत्येक्त्वंपरिज्ञायस्वस्यसर्वत्रधीधनाः । एकत्वं भावयन्त्वात्मनोत्रीकत्वपदाप्तये ॥ ४०॥ यत्रदेहा-तप्रथम्भूतोमृतःसात्तात्विलोक्यते । देही जडेतरस्तत्र किं स्वकीयः प्रथम्जनः ॥ ४१॥ जीवात्पंचेन्द्रियाण्यत्रभित्ररू-पाणि तत्त्वतः । कर्मजान्यन्यवस्तुनि मनः कायवचांसि च ॥४२॥ अन्यामातापिताप्यन्योन्याभार्यास्वजनोखिलः । प्रत्रायन्यत्कृदंवं च स्यादेहिनां चतुर्गतौ ॥ ४३॥ आत्मानंदर्शनज्ञानवृत्तादिगुणभाजनम् । मुक्तवा किंचित्र वस्तुस्या-त्रविकीयंभुवनत्रये ॥४४॥ इत्यन्यत्वंविदित्वास्वंदेहादेस्तत्त्ववेदिनः । प्रथमकृत्यांगतोऽभ्यन्तरेध्यायन्तुस्वंचिन्मयम् ॥४४॥

है ॥३७॥ कर्मों से ठगा हुआ वह प्राणी अकेला ही दु:खी होता हुआ त्रस और स्थावरकायिक जीवों में परिश्रमण करता है और अकेला ही मनुष्यगति में आर्य वा म्लेच्छ कुलों में उत्पन्न होता है ॥३८॥ इसी प्रकार यह अकेला ही भन्य जीव अपने पौरुष से तपश्चरणहूपी तलवार के द्वारा मोह के साथ साथ समस्त कर्मरूपी शत्रुओं को मार कर अनंत गुणों से भरे हुए मोच में जा विराजमान होता है ॥३६॥: इस प्रकार सर्वत्र अपने अकेलेपन का परिज्ञान कर के बुद्धिमानों को मोत्तरूप एकत्व पद प्राप्त करने के लिए इस एकत्व भावना का चितवन करते रहना चाहिये ॥४०॥ जहाँ पर मरने पर यह शरीर से सानात् भित्र दिखाई देता है फिर्भला जड़ और चैतन्यमय अन्य पदार्थ वा कटम्बी लोगः जो साचात् भिन्न दिखाई देते हैं वे इस आत्मा के कैसे हो सकते हैं ॥४१॥ वास्तव में देखा जाय तो पाँचों इन्द्रियाँ, मन, वचन, काय, तथा अन्य समस्त पदार्थ इस जीव से भिन्न हैं और अपने अपने कर्म के उदय से प्राप्त हुए हैं ॥४२॥ चारों गतियों में परिश्रमण करते हुए इन, जीवों के माता भी भिन्न हैं पिता भी भिन्न हैं स्त्री भी भिन्न हैं समस्त कुटमा वर्ग भी भिन्न है और पुत्रादिक भी सब भिन ाँ ॥४३॥ इन तीनों लोकों में सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित रूप गुणों से सुशोभित अपने आत्मा को छोड़ कर वाकी का च्योर कोई मी पदार्थ अपना नहीं है ॥४४॥ तत्त्वों को जानने वाले पुरुषों को इस प्रकार अपने मारमा को शारीरादिक से भिन्न समिक कर अपने उस शाद चैतन्यस्वरूप कर महिन्साम् कृष्यः 👫 अनुस्य कर्तराज्यात् । स

द्वयते यत्रदुर्गंधेस्वदेहेप्यशुभाकरे । विश्वाशिचित्ववाहुल्यंभार्यादी तन्न कि शुचिः ॥ ४६ । एकान्तवोऽशुभं तोम्नं नरकेछेद्दानिद्वादे । नारकोगेऽशुधित्वं च कृत्स्नदुःखनित्रन्धनम् ॥ ४७ ॥ देहछदेन्नभारारोपणाचशुभमुल्यणम् । तिर्थगतीतदंगादी चाशुचित्वकृभिष्ठजम् ॥४६॥ वीभत्तेश्वभ्रसादृश्ये गर्भे वसन्तिदेहिनः । नवमासान् ततो जन्मल-भन्तेऽशुचियोनिना ॥४६॥ बालत्वेऽशुचिमध्येत्रलोटांन्त यौवन नराः । सेवन्ते चाशुचिद्वारंस्त्रीणांकामार्तपीडिताः॥४०॥ रक्तमांसाशुभाकीणं चर्मवद्वारियसंचयम् । विश्ववाशुभाकरीभूतं मलमूत्रादिभाजनम् ॥ ४१॥ रोगोरगविलंनिंचमशुभं स्वकलेवरम् । विद्वि त्यं दुःखदंसर्वानर्थानां मूल्मंजसा ॥ ४२ ॥ स्वयशुचिद्वार जाता ये भोगारचस्वान्यदेहयोः ।

आत्मा को अपने अंतरंग में ही शारीर से भिन्न समभते हुए उसका ध्यान करना चाहिये ॥४५॥ जहाँ पर अनेक अशुभों की खानि और दुर्गधमय अपने शरीर में ही समस्त अपवित्रता की वहुलता दिखाई देती है फिर भला स्त्रियों के शरीर में पवित्रता कैसे आ सकती है ॥४६॥ देखो नरक में नारिकयों के शरीर में तीत्र अपवित्रता है, वह अपवित्रता स्वभाव से ही अशुभ रूप है छेदन भेदन से उत्पन्न होती है और अन्य समस्त दुःखों के कारणों से उत्पन्न होती है ॥४७॥ तिर्यचगित में भी तिर्यचों का शरीर छेदा जाता है अधिक भार से वह थक जाता है अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं इस प्रकार तिर्यंचों का शरीर भी अत्यंत अपवित्र है ॥४८॥ मनुष्यभव में यह प्राणी नौ महीने तक तो नरक के समान अत्यंत वीभत्स गर्भ में निवास करता है और फिर अत्यंत अपवित्र योनि के द्वारा जन्म लेता है ॥४६॥ फिर बालकपन में अपवित्र स्थानों में ही लोटता फिरता है और यौवन अवस्था में काम से पीड़ित होकर स्त्रियों की महा अपवित्र योनि का सेवन करता है ॥५०॥ हे जीव देख तेरा यह शरीर रुधिर माँस अादि अशुभ पदार्थों से भरा है, ऊपर चमड़े से दका है भीतर हिंडुयों का देर भर रहा है मल मूत्र का भाजन है समस्त अशुभ पदार्थी की खानि है, रोगरूपी सर्पी का बिल है अत्यंत निंघ है अनेक दुःख देने वाला है और समस्त अनर्थी की जड़ है। हे जीव तू अपने शरीर को ऐसा समभ ॥५१-५२॥ जो भाग स्त्रियों की अत्यंत अपवित्र योगि से

भाः हो।

कर्यनाभवास्तेपामशुभंवर्ण्यतेत्रिकम् ॥४३॥ इत्याद्यशुचिसम्पूर्णजगद्कात्वाविरागिणः । वपुषाऽशुचिना मोसं साधयन्तु शुचिप्रदम् ॥ ४४ ॥ भयदुःखशताकीणं घोरसंसारसागरे । कर्मास्रवैनिमज्जन्तिधर्मपोतातिगा जनाः ॥ ४४ ॥ रागद्वेषौ द्विधामोहःखानि संज्ञादचतुःप्रमाः । गौरवाणिकषायाश्चयोगाहिंसादयोन्गणाम् ॥ ४६ ॥ एते नर्थाकरीभूतादुस्त्याज्याः कातरांगिनाम् । त्याज्याः कर्मारिभीतैः कृत्स्नकर्मास्रवहेतवः ॥ ४७ ॥ येनात्र तुष्यति द्रव्ये कुत्सिते द्वेष्टि दुर्जनः । द्वाचादौ च तौ रागद्वेषौधिग्मवतोऽशुभौ ॥ ४८ ॥ येनादत्ते न सन्मार्गं कुमार्गमन्यते जनः । अवामिषे सुखं वित्ति द्विधामोहोधिगस्तु सः ॥ ४६ ॥ अभिभूता जगज्जीवा वारं वारं चतुर्गतौ । स्वं जानन्ति न यैस्तानिकान्तिन्तुन

उत्पन्न हुए हैं तथा अपने और दूसरों के शरीर की संघद्दित करने से उत्पन्न होते हैं उन भोगों की अपवित्रता का भला क्या वर्णन करना चाहिये। अर्थात् वे तो अत्यंत अपवित्र हैं हीं ॥५३। इस प्रकार इस प्रकार समस्त जगत को अपवित्रमय जान कर विरक्त पुरुषों को इस अपवित्र श्ररीर से अन्यंत पवित्र ऐसी मोच सिद्ध कर लेनी चाहिये ॥५४॥ जिन मनुष्यों ने धर्मरूपी जहाज की छोड़ दिला है वे कर्मी के व्यासव होते रहने से सैकड़ों भय व्यीर दृ:खों से भरे हुये इस घोर संसार समुद्र में अवस्य डूबते हैं ॥५५॥ राग, द्वेप, दोनों प्रकार का मोह, इन्द्रियाँ, चारों प्रकार की संज्ञा, गारव, कपाय, योग श्रीर हिंसादिक पाप ये सब मनुष्यों के अनेक अनर्थ उत्पन्न करने वाले हैं श्रीर कातर पुरुप बड़ी कठिनता से इसका त्याग कर सकते हैं इसलिये कर्मरूपी शत्रुत्रों से भयमीत रहने वाले मनुष्यों को इन समस्त कर्मी के श्रास्त्रव के कारणों का अवस्य त्याग कर देना चाहिये ॥५६-५७॥ जिस राग द्वेष के कारण दुष्ट पुरुष धनादिक द्रव्यों में संतोष मनाते हैं और कुत्सित द्रव्य में द्वेष करते हैं अथवा सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्र में होप करते हैं ऐसे अशुभ रागहोप को बार बार धिक्कार हो ॥५८॥ जिस मोह के कारण यह जीव श्रेष्ठ मार्ग को तो ग्रहण नहीं करता श्रोर कुमार्ग को बहुत अच्छा मानता है तथा जिस मोह इन्द्रियों के विषयों में ही सुख मानता है ऐसे दोनों प्रकार के मोह को बार बार धिकार हो ॥५६॥ जिन इन्द्रियों के कारण ये जीव चारों गतियों में परिश्रमण कर वार बार तिरस्कृत होते हैं और अपने

भा॰टो॰

likozii

त्त्रयंसताम् ॥ ६० ॥ संज्ञाभियोभिरत्यर्थपीडिताजन्तवोखिलाः । श्राज्यनितमहापापं ता यान्तुप्रलयं स्वतः ॥ ६१ ॥ गारवियेजिडाः पापं घोरं गुरुतरं वृथा । जपाज्य निरकं यान्ति गच्छन्तु नाशमाश्च ते ॥ ६२ ॥ कषायरिपवस्तेत्र व्रजन्तु त्त्रयमंजसाः । येद्व कर्मिस्थिति कृत्या पतन्ति नरकंगिनः ॥ ६३ ॥ दुर्थोगैयैनिजात्मानंनिवद्धकर्मवन्धनैः । ज्ञ्यन्तिदुर्गतौ जीवास्तेधिग्भवन्तु चंचलाः ॥ ६४ ॥ हिमाग्रैः पंचभिघीरंयरुपाज्यित्रकिल्विषम् । गच्छन्तिदुर्धियः अश्च प्रलयंगन्तुपंच ते ॥ ६४ ॥ इत्याद्यः प्रत्ययैः कर्मास्रवैर्गले धृताः । अमन्तोत्र शादाः नित्यं लभन्ते दुःखमुल्व ग्राम् ॥ ६६ ॥ यावत्कर्मास्रवोल्पोपिकुर्वतामपि सत्तापः । न तावच्छाश्वतस्थानं किन्तुसंसार्पव हि ॥ ६७ ॥ इत्यास्रव महादोषान् ज्ञात्वानिरुथप्रत्ययान् । योगशुष्यास्रवान्विश्वान् निराकुर्वन्तुधीधनाः ॥ ६८ ॥ रागद्वेषादिपूर्वोक्तान्

अात्मा के स्वरूप को नहीं जान सकते ऐसी इन सज्जनों की इन्द्रियों का शीघ्र ही नाश हो ॥६०॥ जिन आहारादिक संज्ञाओं के कारण ये समस्त जीव अत्यंत पीड़ित वा दुःखी हो रहे हैं और महापाप उत्पन्न कर रहे हैं उन संज्ञाओं का भी अपने आप नाश हो ॥६१॥ जिन गारव तथा अभिमानों से ये अज्ञानी जीव व्यर्थ ही महा पाप उपार्जन कर नरक में जाते हैं उन अभिमानों का भी शीघ्र ही नाश हो ॥६२॥ जिन कषायों से ये जीव कर्मी की स्थिति बाँध कर नरक में पड़ते हैं वे क्षायरूपी शत्रु शीघ ही नाश को प्राप्त हों ॥६३॥ जिन चंचल योगों से ये जीव अपने आतमा को कर्मरूपी बंधनों से बाँध कर दर्गति में गिर पड़ते हैं उन चंचल योगों को भी धिक्कार हो ॥६४॥ जिन हिंसादिक पाँचों पापों से ये मुर्ख जीव घोर पापों का उपार्जन कर नरक में पड़ते हैं उन पाँचों पापों का भी शीघ्र ही नाश हो ॥६४॥ इस प्रकार कर्मास्त्र के समस्त कारणों से जकड़े हुए मूर्ख प्राणी इस संसार में सदा परिश्रमण किया करते हैं और घोर दु:खों का अनुभन किया करते हैं ॥६६॥ श्रेष्ठ तपश्चरण करने वाले मुनियों के भी जब तक थोड़े से कमीं का भी आस्त्र होता रहता है तव तक उनको मोध्व की प्राप्ति कभी नहीं होती किंतु उनका संसार ही बढ़ता रहता है ॥६७॥ इस प्रकार आस्रव के महा दोषों को समक कर बुद्धिमान मुनियों को मन वचन काय की शुद्धता से आस्रव के सब कारणों को रोक कर समस्त आसव को बंद कर देना चाहिये ॥६ =॥ पहले जो राग द्वेप आदि आसव के कारण बतलाये हैं उन

भा॰टी

निरुध्यास्रवकारणान् । कर्मास्रव निरोधे यः संवरः स शिवंकरः ॥ ६६ ॥ रागद्वे पौनिरुध्येतेसपीवा ज्ञानमंत्रतः । हैग्रुत्ताव्यांद्विधामोहो रुध्यते दुष्टदंतिवत् ॥ ७० ॥ तपसेन्द्रियसंज्ञानिराक्रियन्तेजितेन्द्रियः । गौरवाविनयेनात्रत्यज्यन्ते वैरिणोयथा ॥ ७१ ॥ निगृद्यन्तेकपायाद्वत्तसमासस्त्रीरवारयः । निरुध्यन्ते चलायोगागुष्तिपाशेन वा मृगाः ॥ ७२ ॥ हिंसादीनिनिवार्यन्तेसिमितित्रतसंयमैः । प्रशस्तध्यानलेक्यायौरुध्यतेसकलास्रवः ॥ ७३ ॥ इतियुक्त्यासुयोगाद्यैनिरुध्यनिक्तिलास्रवान् । ये छुर्युः संवरं तेषां निर्वाणनिर्जरायुतम् ॥ ७४ ॥ येन कर्मास्रवोरुद्धः संवरोयुक्तिभः छतः । तस्यैषेष्टसुसिद्धिः स्यात्तंविनानिष्फलं तपः ॥ ७४ ॥ मत्वेति संवरं दत्ताः छुर्वन्त्वेकं शिवाष्तये । परीषह जयेज्ञान—सध्यानसंयमादिभः ॥ ७६ ॥ रुद्धास्त्वमहर्षेश्चारित्रसद्गुणभागनः । तपोभिद्धं द्वरसुर्धिक्तननीनिर्जराभवेत् ॥ ७॥

सबको रोक कर कमीं के आखब का निरोध करना चाहिये। कमीं के आखब का निरोध होना ही मोच देने वाला संवर है ॥६६॥ ये राग द्वेपरूरी सर्प ज्ञानरूपी मंत्र से रोके जाते हैं तथा सम्यग्दर्शन श्रीर सम्यक्चारित्र से दृष्ट हाथी के समान दोनों प्रकार का मोह रुक जाता है ॥७०॥ जितेन्द्रिय पुरुष तपश्चरण के द्वारा इन्द्रिय और संज्ञाओं को रोकते हैं और गारवों वा अभिमानों को शत्रुओं के समान विनय से रोकते हैं ॥७१॥ इसी प्रकार कपायरूपी शत्रुयों को चमा मार्दव यादि शस्त्रों से वश में करते हैं गुष्तिरूपी जाल से हिरणों के समान चंचल योगों को बश में कर लेते हैं ॥७२॥ इसी प्रकार व्रत समिति और संयम से हिंसादिक पाँचों पापों को निवारण करते हैं और प्रशस्त ध्यान तथा शक्ललेरया से समस्त आस्रव को रोक देते हैं ॥७३॥ इस प्रकार योग धारण कर युक्तिपूर्वक जो समस्त श्रासवों को रोक लेते हैं श्रीर संवर धारण कर लेते हैं उनके कमों की निर्जरा के साथ ही मोच की प्राप्ति होती है ॥७४॥ जिस महात्मा ने युक्तिपूर्वक अपने कर्मी को रोक कर संवर धारण किया है उसी के समस्त इष्ट पदार्थों की सिद्धि होती है। उस संवर के विना तपथरण भी सब निष्फल समभना चाहिये ॥७४॥ यही समभ कर चतुर पुरुषों को मोच प्राप्त करने के लिये परीपहों को जीत कर, सम्यग्ज्ञान की वृद्धि कर, श्रेष्ठध्यान को धारण कर और संयम को पालन कर एक संवर ही सिद्ध कर लेना चाहिये ॥७६॥ जिन महामुनियों ने समस्त आसन को रोक दिया है और जो चारित्ररूपी श्रेष्ठ

भार्टी॰

1130011

社会を発生を対象がを対象を対象

मुं प्रदू

निर्जरा सा द्विधाझे यादेशतः सर्वतो नृणाम । स्वकर्मवशतोदेशनिर्जरान्यतपो भवा ॥ ७८ ॥ चतुर्गतिषुसर्वेषांश्रमतां कर्मणां त्त्यात् । श्रमाद्यानिर्जराजाता साहेयादेशनिर्जरा ॥ ७८ ॥ संवरेण समं यत्नात्तपोभियोवुष्यः कृता । विपुला मुक्तिसंसिद्ध्यं सा ब्राह्यासर्वनिर्जरा ॥ ८० ॥ व्यग्निना धातुपाषाणो यथाशुष्यतियोगतः । तथा तपोग्निनामन्यः कृतःसंवरनिर्जरः ॥ ५१॥ यथा यथामुनोन्द्राणां जायते कर्मनिर्जरा । तथातथा च मुक्तिस्त्रीमुदायातिस्वयंवरा ॥ ६२॥ ध्यानयोगेनभन्यानां समस्तकर्मनिर्जरा । यदातदैव जायेत मोत्तलक्मी गुणाःसमम् ॥ ६३ ॥ मत्वेतिनिर्जरानित्यं कर्तन्यामुक्तयेवुष्यः । तपोयोगः सदाचारः सर्वासंवरपूर्विका ॥ ६४ ॥ श्रधोवेत्रासनाकारो मध्येस्याद्फल्लरीसमः ।

गुण को धारण करते हैं उनके कठिन कठिन ताश्वरणों के द्वारा मीच की देने वाली निर्जरा होती है ॥७७॥ वह निर्जरा दो प्रकार की है एक एकदेश निर्जरा और दूसरी सर्वदेश निर्जरा। उनमें से एकदेश निर्जरा अपने अपने कमीं के उदय से होती है और सर्वदेश निर्जरा तपश्चरण से होती है ॥७८॥ चारों गतियों में परिश्रमण करते हुए जीवों के कर्मी के चय होने से जो निर्जरा होती है उसको देश निर्जरा कहते हैं। ऐसी निर्जरा सदा त्याग करने योग्य है ॥७६॥ बुद्धिमान् लोग जो मोच प्राप्त करने के लिए संवर के साथ साथ तपश्चरण के द्वारा प्रयत्नपूर्वक बहुत से कर्मी की निर्जरा करते हैं उसको सर्वनिर्जरा कहते हैं। वह निर्जरा ग्रहण करने योग्य हैं ॥ = ०॥ जिस प्रकार अग्नि के द्वारा थातुपाषाण ( जिस पाषाण में सोना वा चाँदी निकले ) युक्ति र्विक शुद्र करने से शुद्र हो जाता है उसी प्रकार तपश्चरणरूपी अग्नि से संवर और निर्जरा को करने वाला भन्य जीव अत्यंत शुद्ध हो जाता ॥=१॥ मुनियों के जैसी जैसी कर्मी की निर्जरा होती जाती है वैसे ही वैसे स्वयं वरण करने वाली म्रक्तिस्त्री प्रसन्न होकर उसके समीप आती जाती है ॥ ⊏२॥ जिस समय भन्य जीवों के ध्यान के निमित्त से समस्त कमों की निर्जरा हो जाती है उसी समय अनंत गुणों के साथ साथ मोचलच्मी प्राप्त हो जाती है ॥=३॥ यही समभ कर बुद्धिमानों को मोच प्राप्त करने के लिए तपश्चरण ध्यान श्रीर सदाचार धारण कर संवर पूर्वक पूर्ण कर्मी की निर्जर सदा करते रहना चाहिये ॥=४॥ यह लोकाकाश

1120511

性發展發展發展發展發展

1808॥ मैं० ये० मृदंगसदृशक्वामे लोकस्येतित्रिधास्थितः । ५४॥ पापिनः पापपाकेनपच्यन्तेखेदनादिभिः । सप्तर्यश्रेष्वधोभागे नारकाः नरकेसदाः ॥५६॥ पुण्येनपुण्यवन्तोस्योध्द्वभागेसुखमुल्वण्णम् । कल्पकल्पान्तिविष्वेपुमुजन्तिस्त्रीमहर्द्धिभिः ॥५०॥ कचित्सौख्यं कचिद्दुःखं मध्येलोके कचिद्दुयम् । प्राप्नुवन्तिनृतिर्यंचपुण्यपापवशीकृताः ॥ ५५॥ लोकाप्रेशाक्वतं धाम मनुष्यचेत्रसम्मितम् । सिद्धा यत्रलभन्तेहो अनन्तं सुखमात्मजम् ॥ ५६॥ इति लोकत्रयं ज्ञात्वा तन्मूद्धं स्थं शिवालयम् । हत्वागोहं हगाद्यं रचसाधयन्तुविदोद्रुतम् ॥ ६०॥ युगच्छिद्रप्रवेक्षचसमिलाया यथाम्बुधौ । दुर्लभोऽन-

नीचे वेत्रासन के ( स्टूल के ) आकार हैं, मध्य में कल्लरी के आकार है और ऊपर मृदंग (परवावज) के आकार है। इस प्रकार यह लोक तीन भागों में बटा हुआ है ॥=५॥ इस लोक के अवी भाग में सातों नरकों में महा पापी नारकी अपने पाप कर्म के उदय से छेदन भेदन आदि के द्वारा महा दुःख भोगा करते हैं ॥=६॥ इसी प्रकार इस लोक के ऊपर के भाग में कत्पवासी देवों में अनेक पुरायवान् देव अपने पुरुष कर्म के उदय से देवांगना और महा ऋद्वियों के द्वारा उत्कृष्ट सुख भोगा करते हैं तथा फल्पानीत देवों में महा ऋदियों के द्वारा अत्यंत उत्कृष्ट सुख भोगा करते हैं ॥=७॥ इसी प्रकार मध्य लोक में पुष्य पाप के बशीभूत हुए मनुष्य और तिर्यंच कहीं सुख भोगते हैं कहीं दु:ख भोगते हैं श्रीर कहीं मुख दु:ख दोनों भोगते हैं ॥==॥ इस लोक के शिखर पर मनुष्य लोक के समान एक नित्य स्थान है जहाँ पर सिद्ध भगवान शुद्ध आत्मा से उत्पन्न हुए अनंत सुखों का अनुभव किया करते-हैं ॥= ६॥ इस प्रकार तीनों लोकों का स्वरूप समभ कर और उसके मस्तक पर मोच का स्वरूप समक कर विद्वान पुरुषों को सम्यग्दर्शनादिक धारण कर शीघ ही मोह का नाश कर मोच प्राप्त कर लेनी चाहिये ॥६०॥ यदि किसी समुद्र में एक श्रोर वैल के कंधे का जुश्रा डाला जाय श्रीर उसी समुद्र में दूसरे किनारे पर उस जूए के खिद्र में पड़ने वाली वाँस की कील डाली जाय जिस प्रकार उन दोनों का मिलना तथा उस जूए के छिद्र में उस वाँस की कील का पड़ जाना अत्यंत कठिन है

1130811

**北京安全**是是 2000年,

स्तसंसारेनुभवोत्रतथांगिनाम् ॥ ६१ ॥ कचिल्लच्धेमनुष्यत्वेत्यार्यदेशोतिदुर्लभः । तस्मात्सुकुलमत्यथे दुर्लभंकल्पशा-खिवत् ॥ ६२ ॥ कुलतोदुर्लभंक्षपं रूपादायुक्चदुर्घटम् । श्रारोग्यमायुपोत्तािणपद्दिनसुलमानि न ॥ ६३ ॥ तेभ्योपि सुमतिः साध्वीनिष्पापासुष्ठुदुर्लभा । मतेः कषायद्दीनत्वं विवेकायतिदुर्लभम् ॥ ६४ ॥ एतेभ्यः सद्गुरो सारः संयोगोदुर्लभस्तराम् । संयोगाद्धर्मशास्त्राणांश्रवणंधारणं नृणाम् ॥ ६४ ॥ सुगमं न ततः श्रद्धानंनिश्चयोतिदुर्लभः । ततःसद्दर्शनज्ञानेविशुद्धिःसुष्ठुदुर्लभा ॥ ६६ ॥ ततो निर्मलचारित्र दुष्प्राप्यंनिधिवत्तराम् । लच्धेष्वतेषुसर्वेषुयावज्जीवं

उसी प्रकार अनंत संसार में परिश्रमण करते हुए जीवों को मनुष्य जन्म की प्राप्ति होना अत्यंत कठिन है ॥ ६१॥ यदि कदाचित् किसी काल में मनुष्य जन्म की प्राप्ति भी हो जाय तो आर्थ देश में जन्म होना श्रत्यंत दुर्लभ है। यदि कदाचित् श्रार्य देश में भी मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाय तो कल्पष्टच की प्राप्ति के समान श्रेष्ठ उत्तम कुल में जन्म होना अत्यंत कठिन है।।६२॥ इसी प्रकार उत्तम कुल से सुन्दर रूप का प्राप्त होना दुर्लभ है, उससे पूर्ण त्रायु का प्राप्त होना दुर्लभ है। पूर्ण त्रायु से भी नीरोग शरीर का प्राप्त होना श्रत्यंत दुर्लभ है और नीरोग शरीर की प्राप्ति होने पर भी इन्द्रियों की चतुरता प्राप्त होना कभी सुलभ नहीं हो सकता ॥ है।। कदाचित् इन्द्रियों की चतुरता भी प्राप्त हो जाय तो पापरहित श्रेष्ठ बुद्धि का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। यदि कदाचित् निष्पाप बुद्धि भी प्राप्त हो जाय तो कपाय रहित होना और विवेक का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है ॥१४॥ इन समस्त संयोगों के मिल जाने पर भी सारभूत श्रेष्ठ गुरु का संयोग मिलना अत्यंत दुर्लभ है। यदि कदाचित् श्रेष्ठ गुरु का भी संयोग मिल जाय तो धर्मशास्त्रों का सुनना तथा उनका धारण करना उत्तरोत्तर अत्यंत दुर्लभ है। कदाचित् इनका भी संयोग मिल जाय तो उन धर्मशास्त्रों में कहे हुए पदार्थी का श्रद्धान करना उनका निश्चय करना अत्यंत ही दुर्लभ है। तथा उस श्रद्धान से भी सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान में विशुद्धि रखना अत्यंत ही दुर्लभ है ॥६५-६६॥ कदाचित् सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान की विशुद्धि भी प्राप्त हो जाय निधि के मिलने के समान निर्मल

।। ७१८॥

भेट घट

1188811

निरन्तरम् ॥ ६७ ॥ सर्वदानिरवद्याचरणमत्यन्तदुर्घटम् । तस्मात्समाधिमृत्युः स्यान्निधिवदुर्लभःसताम् ॥ ६५ ॥ इतिदुर्लभवोधि ये प्राप्ययत्नेनधीधनाः । साधयन्तिशिवादीनि तेषां वोधिफलं भवेत् ॥ ६६ ॥ श्रासाद्यवोधिमङ्गा ये कुर्वते मोत्तसाधने । प्रमादं दीर्घसंसारे ते भ्रमन्तिविधेर्वशात् ॥ १०० ॥ मत्वेतिवोधिसद्रत्नंप्राप्यशीघंशिवश्रियम् । साधयन्तु वुद्यायत्नाद्येन तत्सफलंभवेत् ॥ १ ॥ प्रागुक्तोदशधाधमः कर्तव्योधमकान्तिभः । भुक्तिमुक्तिप्रदोनित्यं न्तमादि लन्नणोत्तमः ॥२॥ अनुप्रेत्ता इमा सद्भिद्यदिशेव निरन्तरम् । वैराय्यवृद्धये ध्येया रागहान्ये शिवंकराः ॥३॥ एताद्वादशमावनाः सुविमलास्तीर्थेश्वरैः सेविता प्रोक्ताभव्यनृणांहिताय परमा वैराय्यवृध्ये वुधाः । ये ध्यायन्ति

चारित्र का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। कदाचित् इन सबका संयोग प्राप्त हो जाय तो अपने जीवन पर्यंत निरंतर सर्वदा निर्दोप चारित्र का पालन करना अत्यंत ही दुर्लभ है। यदि कदाचित् यह भी प्राप्त हो जाय तो सज्जनों को निधि मिलने के समान समाधिमरण का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है ॥६७-६=॥ इस प्रकार अत्यंत दुर्लभ ऐसे बोधि रूप रत्नत्रय को पाकर जो विद्वान् प्रयत्न पूर्वक मोचादिक को प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं को वोधि का फल प्राप्त हुआ समभना चाहिये ॥६६॥ जो मूर्ख पुरुष इस रत्नत्रय रूप वोधि को पाकर मोच के सिद्ध करने में प्रमाद करते हैं वे पुरुष अपने कर्मी के उदय से दीर्घकाल तक इस महा संसार में परिश्रमण किया करते हैं ॥१००॥ यही समक्त कर विद्वानों को रत्नत्रयरूपी श्रेष्ठ रत्नों को पाकर प्रयत्नपूर्वक शीघ्र ही मोचलदमी को सिद्ध कर लेना चाहिये जिससे उनका वीधि का प्राप्त होना सफल हां जाय ॥१०१॥ धर्म की इच्छा करने वाले पुरुपों को उत्तम पमा मार्दव आदि लच्यों से सुशोभित तथा भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाला जो ऊपर कहा हुआ दश प्रकार का धर्म है वह सदा पालन करते रहना चाहिये ॥१०२॥ विद्वान् पुरुषों को अपना वैराग्य बढ़ाने के लिए और रागद्वेप को नष्ट करने के लिए इन बारह अनुप्रेचाओं का निरंतर चितवन करते रहना चाहिये। क्योंकि ये अनुप्रेक्षाएं अवश्य मोच प्रदान करने वाली हैं।।१०३॥ ये वारह भावनाएं अत्यंत निर्मल हैं. तीर्यंकर परमदेव भी इनका चिंतवन करते हैं और भव्य नीवों का हित

सदाऽमलेस्वहृदये तेषांमुदावद्धं तेसंवेगोत्रपरोविनश्यित्तरांरागः शिवशीर्भवेत् ॥ ४॥ निरुपम्गुणुखानीर्मोत्तल्दमी-सखीश्च जिनवरमुखजाताः सेविताः श्रीगणेशेः दुरितिगिरिविधातेवश्रधाराः सदैव प्रभजतशिवकामा भावना द्वादशैताः ॥ ४॥ मुनीनां येथसोढ्व्याः परोषहाश्चतान्हि । मार्गाच्यवनदुष्कर्मनिर्जरार्थंदिशाम्यहम् ॥ ६॥ चुत्पिपासाथशीतोष्णुख्यौ दंशमशकाह्मयः । नाग्न्यारत्यभिधौस्त्रीचर्यानिषयापरीषहौ ॥ ७॥ शच्याकोशोवधोयां— चालामोरोगपरीषहः । चुणुस्पर्शोमलःसत्कारपुरस्कारसंज्ञकः ॥ ६॥ प्रज्ञाज्ञानाभिधादर्शनान्यतेपरीषहाः । सोद्वव्या यतिभिर्नित्यद्वाविशतिः शिवाप्तये॥ ६॥ षष्ठाष्टमेकपत्ताय्यु प्रवासालाभकारणैः । उत्पद्यतेमुनेः स्वान्तर्दाहिन्यग्नि— शिखेवज्ञत् ॥ १०॥ यदातेन तदाचिन्तेस्मरणीयमिदं स्फुटम् । श्रहो परवशेनात्रयाप्ता चुद्धेदनामया ॥ ११॥

करने और परम वैराग्य को बढ़ाने के लिए कही गई हैं। इसलिये जो विद्वान अपने निर्मल हृदय में प्रसन्न होकर इन भावनाओं का चितवन करते हैं उनका सर्वोत्कृष्ट संवेग बढ़ता है राग नष्ट हो जाता है श्रीर मोचलच्मी उनको प्राप्त हो जाती है ॥१०४॥ ये बारह भावनाएं श्रनुपम गुणों की खानि हैं मोचलच्मी की सखी हैं भगवान जिनेन्द्रदेव के मुख से उत्पन्न हुई हैं तथा गणधर देवों ने इनकी सेवा की है और पापरूपी पर्वतों को चूर चूर करने के लिए वज्र की धारा के समान हैं। अतएव मोच की इच्छा करने वाले मुनियों की इन बारह भावनाओं का चितवन सदा करते रहना चाहिये ॥१०४॥ मुनिराज अपने चारित्रमार्ग से वा मोचमार्ग से च्युत न होने के लिए तथा पाप कमीं की निर्जरा करने के लिए जिन परीपहों को अवश्य सहन करते हैं उनको मैं कहता हूँ ॥१०६॥ जुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नाग्नन्य, अरति, स्त्रीचयां, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, यांचा, अलाभ, रोग, तृगास्पर्श, मल, सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और प्रदर्शन ये बाईस प्रीपह हैं। मुनियों को मोच प्राप्त करने के लिये इन परीपहों को अवस्य सहन करना चाहिये ॥७-६॥ किसी मुनिराज ने वेला वा तेला किया हो अथवा पंद्रह दिन वा एक महीने का उपवास किया और पारणा के दिन भी आहार का लाभ न हुआ हो तो उस समय अग्नि की शिखा के समान उनके अंतरंग को जलाने वाली चुधा वेदना उत्पन्न होती है ॥१०॥ उस समय उन मुनिराज को अपने हृदय में यह चिंतवन करना चाहिये

भार्टी

मृ० प्रव

1188311

नुगतीविन्दिगेहार्यः जलस्थलखगािषु । तिर्थगतीिनरोधार्यं रवश्रेषु श्रमता चिरम्॥ १२ ॥ तस्या इयं कियन्मात्रा विचिन्द्येतिशिवार्थिना । जेतव्या वेदना चुज्जा सन्तोषात्तेननान्यथा ॥ १३ ॥ वहूपवासमार्गश्रमविरुद्धान्नसेवनैः । प्रीष्ममानुकरेस्तीश्रापिपासा जायतेयतेः ॥ १४ ॥ तदेदंचिन्तनीयं सन्मुनिनादुर्द्धरातृषा । पराधीनतयात्राहो श्रनुभू ताचिरमया ॥ १४ ॥ नरतिर्यगतीश्वश्रे प्रदेशेनिर्जले वने । इति ध्यानेनधीरः सज्जयतातृतृद्परीषहम् ॥ १६ ॥ ग्रुष्कोष्ठमुखसर्वा गस्तृषानिस्तिपित्ते । तच्छान्द्ये जातु न कुर्यान्मुखप्रचालनादिकम् ॥ १७ ॥ तुषारवहुलेशी तकालेचतुःपथादिषु । स्थितस्यशीतवातार्यः शीतवाधापराभवेत् ॥१८॥ तदेषनारकाणां च पाशूनां नृदरिद्रिणाम् ।

कि मैंने परवश होकर जो भृख की वेदना मही है मनुष्यगति में वंदीगृह में पड़ कर भृख की वेदना सही है जलचर थलचर और नमचर के पशु पिचयों की योनियों में जो भूख की वेदना सही है। तिर्यंचगित में वाँघे जाने वा रोके जाने के कारण जो भूख की वेदना सही है तथा नरकगित में जो भूख की वेदना सही है उसके सामने यह भूख कितनी है कुछ भी नहीं है इस प्रकार चितवन कर मोच चाहने वालों को संतोप धारण कर भूख से उत्पन्न हुई वेदना को जीतना चाहिये विना संतोप के चुधा वेदना कभी नहीं जीती जा सकती ॥११-१३॥ अनेक उपवास करने से, मार्ग के परिश्रम से, विरुद्ध अन के सेवन करने से और ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की तीव्र किरणों से मुनियों को तीव्र प्यास की वेदना होती हैं। उस उस समय उन मुनियों को इस प्रकार चितवन करना चाहिये कि मैंने परवश होकर मनुष्यगित में तियंचगति में नरक में और निर्जन वनों में चिरकाल तक वड़ी वड़ी कठिन प्यास की वेदना सही है। इस प्रकार चितवन कर उने धीरवीर मुनिराज को तुपा परीपह जीतनी चाहिये ॥१४-१६॥ यदि त्यारूपी अग्नि से उन मुनियों के ओठ मुख गये हों, मुख मुख गया हो, समस्त शरीर मुख गया हो तथा वे मुनिराज प्यास की अग्नि से संतप्त हो रहे हों तो भी वे उस प्यास कीं शांति के लिए अपना मुख प्रचालन आदि कभी नहीं करते हैं ॥१७॥ जिस शीव ऋतु में बहुत ही तुपार पड़ रहा हो, बहुत ठंडी बायु चल रही हो और वे मुनिराज किसी चौराये पर खड़े हों उस समय उनको शीत की अधिक वेदना होती है। उस समय ने मुनिराज नारिकयों के पशुओं के छीर दिरिद्री मनुष्यों के शीतजन्य दृ:सों

11773:

શેષ્ઠકશ

चिन्तनः शीतदुःखौषं सहतेहृद्वेतताः॥१६॥ तथाध्यानोष्मणा योगी शीतवाघानिवारयेत् । मनाक्ष्रावरणान्यादीन्शीतशान्त्यैनिचन्तयेत् ॥२०॥ प्रीष्मोप्रमास्करोष्णांशुपित्तरोगपथश्रमः । ष्र्यातापनमहायोगचाराञ्चानशनादिमः ॥२१॥ दुस्सहोष्णमहातापो जायते वनवासिनः । निराश्रपपशुनुणां नारकाणां विधेवशात् ॥२२॥
जानोष्णचिन्तनेनासौसद्ज्ञानामृतपानतः । उष्णदुःसं जयेत्राम्बुसेकावगाहनादिभिः ॥२३॥ दंशैश्चमशकैः सर्वेमित्तिकावृत्तिचकादिभिः । भन्नमाणोत्र दिग्वस्त्रो वृत्तमूलादिषुस्थितः ॥ २४॥ न मनाकृिष्वचतेयत्रध्यानीध्यानचलेत्र
च । परीषहजपो ज्ञेयः स दंशमशकाह्वयः ॥ २४॥ नगनत्वेन च ये जाताः शीतोष्णाद्याजपद्वाः । शरीरिविक्रिया

को चितवन करते हुए अपने चित्त को दृढ़ बना कर शीत की वेदना को सहन करते हैं ॥१८-१२॥ उस समय वे मुनिराज ध्यानरूपी गर्मी से अपनी शीत वेदना को दूर करते हैं श्रीर उस शीत की वेदना को शांत करने के लिए न तो किसी के ओड़ने का चितवन करने हैं और न अग्नि आदि शीत को द्र करने वाले पदार्थी का चितवन करते हैं ॥२०॥ गर्नी के दिनों में जब सूर्य की किरणें अत्यंत तीव और उष्ण होती हैं वा पित्त रोग हो जाता है अथवा मार्ग के चलने से परिश्रम वढ़ जाता है वा वे मुनिराज त्रातापन महा योग धारण कर लेते हैं अथवा वे अधिक लवण मिला हुआ अन ग्रहण कर लेते हैं उस समय वन में निवास करने वाले उन मुनियों के असहा गर्मी का महा संताप उत्पन्न होता है। उस समय वे निराश्रय पशुत्रों के, मनुष्यों के, वा नारिकयों के कर्मी के उदय से होने वाली तीव उष्ण वेदना का चितवन करते हैं और श्रेष्ठ ज्ञानरूपी अमृत का पान करते हैं इन दोनों कारणों से वे उस गर्मी की वेदना को जीतते हैं। वे मुनिराज पानी के छिड़काव से वा पानी में नहाने से गर्मी की वाधा को कभी दूर नहीं करते ॥२१-२३॥ जो मुनि दिगम्बर अवस्था को धारण किये हुए किसी ष्ट्रच के नीचे विराजमान हैं, उस समय यदि कोई डांस मच्छर मक्खी बीछू आदि कीड़े मकोड़े उन्हें काट लेते हैं तो वे मुनिराज अपने मन में रंचमात्र भी खेद खिन्न नहीं होते और न वे ध्यानी अपने ध्यान से चलायमान होते हैं इसको दंशमशक परीपह विजय कहते हैं ॥२४-२५॥ नग्न अवस्था धारण करने से बहुत से ठंडी गर्मी के उपद्रव होते हैं अनेक जीव काट लेते हैं शरीर में कोई विकार

माव्दीव

भारतीर

भीषभक्षामित्वादिक्तः ॥ २६ ॥ सक्षात्वे यथ्रधैर्यम् ते संवतेशादिकान्यसम् । दिगम्यरपरेईयो नायन्यदेषस्योत्तरं सः ॥ २७ ॥॥ धरम्यवासशीतोष्मोवतप्ययमादिक्तः । यप्तरेर्ययानकैर्जातारितः सिहाविजैनिशि ॥ २७ ॥ मृतिभिर्जीयतं याथ्र रित प्रत्यामामम् । य्यानद्वानरितः । यप्तर्याचारित्वाधालयोऽत्र सः ॥ २६ ॥ मृत्यभाषिद्वासामा- स्यत्रं विकार जन्त्रते । प्रत्याप्तरिक्तंपेः श्रृं गारस्यवर्शनैः ॥ ३० ॥ उन्मत्त्रयीयनास्त्रीभिः प्रतोनर्थोद्ययाननेकः । स्वभौत्योगिभिर्योग्रस्त्रीयाधालयप्त सः ॥ ३१ ॥ भीमारण्याद्विद्वर्गेषु नानापैरापुराविष्ठ । विद्यद्वरः स्वाक्षंत्रपाषाम् कृत्यादिक्षः॥ ३२ ॥ ज्ञात्तपाद्वययाया यः क्रियत्त्रस्त्रभाव्यायः॥ निर्मर्थेष्ठं कृत्येष्वर्याप्तरेष्ठः स्वाक्षंत्रपाषाम् कृत्यादिक्षः॥ ३२ ॥ अप्रतन्तिः

भी हो जाता है और अनेक दृष्ट लोग भी उनको देख कर हंसते हैं इन सब उपद्रवों को वे दिगम्बर व्यवस्था की घारण करने वाले ग्रुनिराज चिना किसी प्रकार के संक्लेश परिणामों के घैर्व के साथ प्रति दिन सहन करते हैं इसकी नाम्न्य परीपह जय फहते हैं ॥२६--२७॥ यन का निवास, शीत उच्चा की षाधा, उम्र तपश्चरणादिक और सिंह व्याघ्र धादि के भयानक शब्दी से रात के समय ध्यरति के कारगा प्राप्त होते हैं तथापि झान ध्यान में लीन रहने वाले वे मुनिराज ध्यागमस्वी अमृत में प्रेम फरते हुए उस अरित की बाधा को जीतने हैं इसको अरित परीपह जय कहने हैं ॥२=-२६॥ कोई ग्रुनिराज किसी एकांत स्थान में विराजमान हों और वहाँ पर उन्मश्त यीवनवती स्थियाँ आकर हाय, भाव, विलास, शरीर के विकार मुख के विकार भोड़ों के विकार गाना पजाना प्रकवाद करना कटा घरूपी वाणों का फेंकना, और शुंगार रस का दिखाना छादि कितने ही कारणों से वसी को नाश करने वाला जनर्थ फरवी हों को भी वे मुनिराज निविधार होकर उस उपद्रव प्रो-सहन फरते हैं। इसकी स्त्रीपरीपह जय फहते हैं ॥३०-३१॥ जो मुनिराज सयानक वन में, वर्षतीं वर, किस्तों में अनेक देश और नगरों में विहार फरते हैं गया उस विहार में पत्यरों के दकते वा फाँटे आदि के लग जाने से पैरों में अनेक छोटे छोटे पाय हो जाते हैं तथापि वे दिसम्बर मुनिराज मीध प्राप्त फरने के लिये उस सबकी सहन फरते हैं जीतते हैं इसकी धर्यापरीपद जय कहते हैं ॥३२-३३॥ जो मुनिराण फिसी गुफा में पर्यंत पर पा

0.8480

1188811

सर्गसंजातैः कन्दराद्रिवनादिषु । कृतवज्रासनादिभ्योऽचलनं यन्महात्मनाम् ॥ ३४ ॥ धृतासनविशेषाणांध्यानारो-पितचेतसाम् । सर्वद्राचलयोगानां निषद्याजय एव सः ॥ ३४ ॥ स्वाध्यायध्यानयोगाध्वश्रमखेदादिहानये । निद्रां मीहर्तिकी युक्त्यानुभवद्भिर्जिताशयैः ॥ ३६ ॥ दण्डैकपार्श्वशय्यादौक्रियतेपरिवर्तनम् । न सिंहाय पसगौ घैर्यच्छ्रय्या जयएव सः ॥ ३७॥ मिथ्याद्यम्लेच्छचांढालशत्रुपापिदुरात्मनम् । परुषाद्यपमानावज्ञाधिकारवचांसि च ॥ ३८॥ आक्रोशादीन्वहून्श्रत्वात्रिशुध्यासहनंहियत् । विनाक्लेशेन दत्ताणामाक्रोशजयः एव सः ॥३६॥ मिध्याद्रग्दुर्जनेदु प्टैः शत्रभिः ववश्रगामिभिः। कोपादिभिःप्रयुक्तारचवववंधादिताङनाः ॥ ४० ॥ सर्गःः प्राणहरायत्रसह्यन्तेधीरयोगिभिः ।

वनादिक में किसी वजासन आदि कठिन आसन से विराजमान होते हैं और उस समय भी अनेक उपसर्ग उन पर आ जाते हैं तथापि वे मुनिराज अपने आसन से कभी चलायमान नहीं होते, इसी प्रकार विशेष विशेष कठिन आसन धारण कर के भी वे अपने हृदय को ध्यान में ही लगाये रहते हैं श्रीर अपने योग को सदा अचल बनाये रखते हैं उनके इस परिषह सहन करने को निषद्या जय कहते हैं ॥३४-३४॥ जो मुनि स्वाध्याय, ध्यान, योग और मार्ग का परिश्रम दूर करने के लिए युक्तिपूर्वक मुहूर्तमात्र की निद्रा का अनुभव करते हैं, उस समय में भी अपने हृदय को अपने बश में रखते हैं, दंड के समान वा किसी एक कर्वट से सोते हैं सिंहादिक का उपद्रव होने पर भी जो कभी कर्वट नहीं बदलते उसको शय्या परीपह जय कहते हैं ॥३६-३७॥ जो म्रिनिराज मिथ्याद्वष्टी, म्लेच्छ, चांडाल, शत्रु, पापी और दुरात्माओं के कठोर वचनों को अपमान जनक शब्दों को तिरस्कार वा धिकार के वचनों को वा अनेक प्रकार के गालीगलौज के शब्दों को सुन कर के भी मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक उनको सहन करते हैं उनको सुन कर कभी किसी प्रकार का क्लेश नहीं करते उन चतुर मुनियों के श्राक्रोश परीपह जय कही जाती है ॥३८–३६॥ जो मुनिराज अपने पापों को नाश करने के लिये मिथ्यादृष्टी दुर्जन दुष्ट नरकगामी और शत्रु आदि के द्वारा क्रोध पूर्वक किये गये वध वंधन वा ताड़न

श्रादि को सहन करते हैं तथा वे धीर वीर मुनि मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक उसी समय प्राण

1188211

માર છે.

।।४१७॥

語記念記在好在記述

योगशुष्यायनाशायवधमर्पणमेवतत् ॥ ४१ ॥ व्याधिकलेशशताद्यर्यहृद्वयासपारणैः । योच्यते नीषधाम्व्यादियांचा-सहनमेवतत् ॥ ४२ ॥ श्रलामो योन्नपानादेः पष्टाष्टमादिपारणे । त्रिशुष्या सहते तुष्टिरलामविजयात्र सः ॥४३॥ कुष्ठोदरव्यथायातिपत्तव्यरादिरक्शतैः । दुस्सहैः पापपाकोत्यैविंश्वदुःखनिवन्धनैः ॥ ४४ ॥ जाताया वेदनायाः यन्महत्याः सहनं वुधैः । कर्महान्यैत्रतीकारविनारोगजयोत्र सः ॥ ४४ ॥ शुष्कपत्रतृणादीनांस्पर्शनैश्चमरुद्दशैः । जातकंदुविकारादेस्त्यक्तदेहमहात्मभिः । ॥ ४६ ॥ क्लेशाद्दतेघनाशायसहनं यद्विधीयते । त्रिशुष्या स तृणस्पर्शपरीषह जयोत्रसः ॥४०॥ मलजल्लादिलिप्तांगंत्रियते यद्विरागिभिः । संस्कारचालनातीतमद्वद्विधायत्रमम् ॥ ४८ ॥ स्नानादीन्

हरण करने वाले वधवंधनादि को भी सहन करते हैं उसको वधपरीपह जय कहते हैं ॥४०-४१॥ जो मुनि सैकड़ों व्याधि श्रीर क्लंशों के हो जाने पर भी तथा अनेक उपवासों के बाद पारणा करने पर भी कभी श्रीपिध वा जल श्रादि की याचना नहीं करते हैं उसकी यांचापरीपह जय कहते हैं ॥४२॥ जो मुनिराज वेला तेला आदि अनेक उपवास कर के पारणा को निकलें और अन पानादिक का लाभ न हो तो भी वे मुनिराज संतुष्ट होकर मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक उस भूख प्यास की तथा आहारादिक के न मिलने की वाधा को सहन करते हैं इसको अलाभ परीपह विजय कहते हैं ॥४३॥ जो मुनिराज अपने कमों की नाश करने के लिए कोढ़, उदर शूल, वातज्वर, पित्तज्वर आदि अपने पाप कमों के उदय से उत्पन्न हुए और समस्त दु:खों को देने वाले ऐसे सैकड़ों असहा रोगों की महा वेदना को भी विना प्रतिकार वा इलाज कराये सहन करते हैं उन बुद्धिमानों के रोगपरीपह जय कहलाती है ॥४४-४४॥ अपने शरीर से ममत्व का त्याग कर देने वाले जो मुनिराज अपने पापों को नाश करने के लिए मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक वायु से उड़ कर आये हुए सखे पत्ते वा तुण आदि के स्परों से उत्पन्न हुई खुजली आदि के विकार को सहन करते हैं उसमें किसी प्रकार का क्लेश नहीं करते उसको तृगास्पर्श परीपह जय कहते हैं ॥४६-४७॥ जो वीतराग मुनिराज जीवों की दया पालन करने के लिए, राग को नष्ट करने के लिए, और पाप कर्मरूपी मल को नाश करने के लिए स्नान आदि को द्र से ही त्याग कर देते हैं और संस्कार वा प्रचालन आदि सं रहित आधे जले हुए अरदे के समान

1.8441

दूरतस्यक्त्वाद्याधैरागहानये । दुष्कर्ममलनाशायमलधारणमेवतत् ॥ ४६ ॥ नमःस्तवप्रशंसादिः सत्कारउच्यतेवुधैः । अप्रतः करणं यात्रादेः पुरस्कारणत्र सः ॥ ४० ॥ ज्ञानिष्ठानसम्पन्नेस्तपःसद्गुणशालिभिः । द्विधैषस्यज्यतेसत्का-रपुरस्कारण्यसः ॥४१॥ अहंविद्वान् जगद्वेता वलीवदीद्दमे जडाः । किंचित्तत्त्वं न जानित्तहीत्यादिगर्वएव यः ॥४२॥ सर्वा गपूर्वविद्विश्चिनवार्यतेमदानतकैः । सद्वादिभिर्महाप्राज्ञेः प्रज्ञाजय स अर्जितः ॥ ४३ ॥श्रज्ञोयं वेत्तिकिचिन्न परमाथपश्पमः । इत्यादिकदुकालापसहनयज्जनोद्भवम् ॥ ४४ ॥ईदृशंदुद्धं चोरं तपो मे कुर्वतोनधम् । अयाप्युत्पयते कश्चिद् ज्ञानाद्यतिशयो त्र न ॥ ४४ ॥ इत्यादि वहुकालुष्यंमनसोयित्रहन्यते । स्वल्पज्ञानिभिरज्ञानपरीषद् जयोहि

मल पसीना नाक का मल आदि से लिप्त हुए शारीर को धारण करते हैं उसको मलपरीपह जय कहते हैं ॥४⊏-४६॥ नमस्कार करना, स्तुति करना, प्रशंसा करना श्रादि सत्कार कहलाता है तथा चलते सयम यात्रादिक में उनको आगे रखना स्वयं पीछे चलना पुरस्कार कहलाता है। जो मुनिराज ज्ञान विज्ञान से सुशोभित हैं श्रीर तपथरण त्रादि अनेक सद्गुणों से विभूषित हैं ऐसे मुनिराज इन दोनों सत्कार पुरस्कार का त्याग कर देते हैं, कोई सत्कार पुरस्कार न करे तो खेद नहीं करते उसको सत्कार पुरस्कार परीपह जय कहते हैं ॥४०-४१॥ जो मुनि ग्यारह अंग चौदह पूर्व के जानकार हैं महा बुद्धिमान हैं, वाद विवाद करने में सर्व श्रेष्ठ हैं श्रीर श्रमिमान से सदा दूर हैं तो भी वे श्रपने मन में ऐसा अभिमान कभी नहीं करते कि मैं विद्वान हूं संसार के समस्त तत्त्वों को जानता हूं, वाकी के ये लोग सब बैल के समान मुर्ख हैं तत्त्रों का स्वरूप कुछ भी नहीं जानते इस प्रकार के श्रिभमान को वे सदा के लिए त्याग कर देते हैं उसको प्रज्ञा परीपह जय कहते हैं ॥५२-५३॥ जो मुनि स्वल्पज्ञानी हैं उनके लिए अन्य दृष्ट लोग "यह अज्ञानी है यह परमार्थ को कुछ नहीं जानता पश्च के समान है" इस प्रकार कड़वे वचन कहते हैं तथापि वे उनको सहन करते हैं तथा "मैं इस प्रकार का दुर्धर और घोर श्रीर पापरहित तपश्चरण करता हूँ तो भी मुभे ज्ञान का कुछ भी श्रतिशय प्रगट नहीं होता श्रुतज्ञान वा अवधिज्ञान प्रगट नहीं होता" इस प्रकार की कलुपता अपने मन में कभी नहीं लाते उसको अज्ञान

1188टा।

सः ॥ ४६ ॥ प्रातिहार्याशिकुर्वन्ति सुराःसयोगधारिणाम् । महातपस्त्रिनामेतत्प्रलापमात्रमेव हि ॥ ४७ ॥ यतो मे
दुर्द्वरानुष्ठानसस्पपेविधायिनः । विख्यातोतिशयःकरिचज्जातेनामरैः कृतः ॥ ४८ ॥ प्रवृज्यानर्थिकात्रेत्रमिस्यादि—
स्त्रप्रयते च यः । सकन्पोद्यग्विशुष्या हि सोऽदर्शनजयो युद्यैः ॥ ४६ ॥ एते कर्मोदयोत्पन्नाद्वाविशतिपरीवहाः ।
सर्वशक्तयाधनाशाय सोद्वश्र्यामुक्तिगामिभिः ॥ ६० ॥ ज्ञानावरणपाकेनप्रज्ञाज्ञानपरीषहौ । दर्शनाभिधमोहोदयेना—
दर्शनसंज्ञकः ॥ ६१ ॥ लाभान्तरायपाकेनस्यादलाभपरीषहः । नाग्न्याभिधानिषद्याचाक्रोशोयांचापरीषहः ॥ ६२ ॥

परीपह जय कहते हैं ॥५४-५६॥ "शास्त्रों में यह सुना जाता है कि देव लोग श्रेष्ठ योग धारण करने बाले महा तपस्त्रियों के जिए प्रातिहार्य प्रगट करते हैं उनका अतिशय प्रगट करते हैं परन्तु यह कहना प्रलापमात्र है यथार्थ नहीं है क्योंकि मैं वड़े बड़े घोर तपश्चरण तथा दुर्घर श्रनुष्ठान पालन करता हूं तो भी देव लोग मेरा कोई प्रसिद्ध अति एय प्रगट नहीं करते इसलिये कहना चाहिये कि यह दीचा लेना भी व्यर्थ है" इस प्रकार के कतुपित संकल्प विकल्प को जो मुनिराज अपने सम्यग्दरान की विशुद्धि से कभी नहीं करते हैं उसकी बुद्धिमान लोग अदर्शन परीपह जय कहते हैं ॥५७-५६॥ ये बाईस परीपह अपने अपने कमी के उदय से प्रगट होती हैं इसलिये मोच प्राप्त करने वाले मुनियों को भपने पाप नाश करने के लिए अपनी सब शक्ति लगा कर ये परीपहों को सहन करना चाहिये ॥६०॥ इन परीपहों में से ज्ञानावरण कर्म के उदय से प्रज्ञा श्रीर अज्ञान परीपह प्रगट होती हैं। दशन मोहनीय कर्म के उदय से अदर्शन परीपह प्रगट होती है ॥६१॥ लाभांतराय कर्म के उदय से अलाभ परीपह होती है। नाग्न्यवरीपह, निषद्या, आक्रोश, यांचा, और सत्कार पुरस्कार परीपह मान कपाय नाम के चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से होती हैं अरित परीपह अरित नाम के नोकपाय चारित्र मोहनीय के उदय से होती है और स्त्रीपरीपह वेद नाम के नोकपाय रूप चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से होती है। इस प्रकार सात परीपह चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से होती हैं ॥६२-६३॥ छुघा, पिपासा, शीत,

स्यात्सत्कारपुरस्कारोमानाद्वयकपायतः । अरत्यरतिनाम्नोवेदोदयात्स्त्रीपरीपहः ॥ ६३ ॥ वेदनीयोदयेनात्र ज्ञत्पिपासा

भार सा

गाउरहो।

がみをみを必ず

सू० प्र० ४४२०॥ परीषदः । शीतोष्णाख्यौ तथा दंशमशको हि परीषदः ॥ ६४ ॥ शय्या चर्याबधोरोगस्तृणस्पर्शीमलाह्यः । एकाद्रा इमे पुंसांप्रजायन्ते परीषद्याः ॥६४॥ एकस्मिन्समये ह्य कजीवस्ययुगपद्भृति । परीषद्याः प्रजायन्तेगिनां चैकोनविंशति ।६६। मध्येशीतोष्णयोर्न् नमेकएवपरोषदः । शय्या चर्मानिषद्यानांतयेकः स्याज्ञवान्यया ॥ ६७ ॥ मिथ्यात्वाद्यप्रमत्तान्तगुण्स्थानेषुसप्तसु । सर्वेपरीषद्याः सन्ति ह्यपूर्वकरणेसताम् ॥६८ ॥ अदर्शनंविनाह्ये कविंशति स्युःपरीषद्याः । विंशतिक्चानिवृत्तौ हिविनारतिपरीषद्यात् ॥६६ ॥ शुक्तध्यानेनंतत्रवप्रनष्टे वेदकर्मणि । स्थ्याख्ये परीषद्दे नष्टे ते स्युरेकोनविंशतिः ॥७० ॥ ततोमानकषायस्यत्त्रयात्त्रात्रीव वाशमात् । ताग्न्यनामनिषद्याख्याकोशयांचापरीषद्याः ॥७१॥ सत्कारादिपुरस्कारश्चामीभिः पंचभिर्विना । अनिवृत्यादिषु ज्ञीणकषायानतेषुनिश्चतम् ॥७२ ॥ गुणस्थानचतुष्केषु

उष्ण, दंशमशक, शय्या, चर्या, वध, रोग, तृणस्पर्श और मल ये स्थारह परीषह वेदनीय कर्म के उदय से होती हैं ॥६४-६४॥ एक जीव के एक समय में एक साथ जीवों के उनईस परीपह हो सकती हैं। क्योंकि शीत और उष्ण परीषह में से कोई एक ही परीषह होती है, तथा शय्या चर्या निषद्या इन तीनों परीपहों में से कोई एक परीपह होती है। इसमें कभी अंतर नहीं होता ॥६६-६७॥ मिथ्यात्व से लेकर अप्रमत्त गुणस्थान तक सात गुणस्थानों में सब परीपह होती हैं। अपूर्वकरण नाम के आठवें गुणस्थान में अदर्शन को छोड़ कर वाकी की इकईस परीषह होती हैं। अनिष्ठति करण नाम के नौबें गुणस्थान में अरित परीषह को छोड़ कर बाकी की वीस परीपह होती हैं। उसी नौवें गुणस्थान में जब शुक्कध्यान के द्वारा वेद कर्म नष्ट हो जाता है तब स्त्री परीपह भी नष्ट हो जाती है और उस समय नौवें गुण्स्थान में उनईस परीपह ही रह जाती हैं ॥६ = -७०॥ इसी नौवें गुणस्थान में आगे चल कर जब मान कपाय नष्ट हो जाता है अथवा मान कषाय का उपशम हो जाता है तव नाग्न्य, निषद्या, आक्रोश, यांचा श्रीर सत्कार, पुरस्कार ये पाँच परीपह नष्ट हो जाती हैं उस समय उसी नौवें गुणस्थान में इन पाँचों के बिना चौदह परीषह रह जाती हैं। ये चौदह परीषह नौवें गुणस्थान के इस भाग से लेकर चीण कषाय नाम के बारहवें गुणस्थान तक चार गुणस्थानों में रहती हैं। परंतु छग्नस्य वीतरागों के अर्थात् ग्यारहवें च्हुर्वशपरीपहाः, इदास्थवीतरागाणां भवन्त्यल्याः सुखप्रदाः ॥ ७३ ॥ नष्टेघातिविधी त्तीणकषाये च परीषहाः । प्रहाहानाह्ययालामा नश्यन्तिद्यातिघातिनः ॥ ७४ ॥ केवलङ्गानिनोवेदनीयास्यविद्यमानतः । उपचारेण कथ्यन्तेत्रैकादशपरीपहाः ॥ ७४ ॥ घातिकर्मवलापायात्त्वकार्यकरणेऽत्तमाः । दातुं दुःखमशक्ताञ्चविगतान्तसुखाश्रयात् ॥ ७६ ॥ सर्वे
तीव्रतराः सन्तिसर्वोत्कृष्टाः परीपहाः । नारकाणां गतौ घोरास्तथातिर्यग्गताविष ॥ ७७ ॥ प्रह्माङ्गानाभिधादर्शनालाभनाग्न्यसङ्गकाः । श्ररतिस्त्रीनिषद्याख्याक्रोशयांचापरीषहाः ॥ ७६ ॥ सत्कारादिपुरस्कारः चुत्पिपासावधोष्यमी ।
सन्ति देवगतौस्वल्पाश्चतुर्दशपरीषहाः ॥ ७६ ॥ एते परीपहाविश्वे कर्मजाः कर्महानये । सोढव्याः संयतेः शक्त्या
ध्यानाध्ययनकर्मभिः ॥ ६० ॥ चारित्रसंगरेघोरे परीषह महाभटाः । यैर्जिताः सत्त्रपोवाणैर्वृत्त्वापापितैद्वर्देः ॥ ६१ ॥

वारहवें गुणस्थान में ये परीपह बहुत ही थोड़ी रहती हैं और सुख देने वाली ही होती हैं दु:ख नहीं देतीं ॥७१-७३॥ चीण कपाय के अंतमें जब घातिया कमीं का नाश हो जाता है तब उन केवली भगवान के प्रज्ञा अज्ञान और अलाभ परीपह भी नष्ट हो जाती हैं अतएव केवली भगवान के वेदनीय कर्म के विद्यमान रहने से उपचार से ग्यारह परीपह रह जाती हैं। 108-0411 केवली भगवान के घातिया कर्मीं का नाश हो जाने से वे परीपह अपना कुछ कार्य नहीं कर सकती। तथा उन भगवान के अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है इसलिये वे परीषह रंचमात्र भी द:ख नहीं दे सकती ॥७६॥। नरकों में नारिकयों के और तियेचगति में तियेचों के समस्त परीपह होती हैं तथा अत्यंत तीव और उत्कृष्ट होती हैं ॥७७॥ देव गति में प्रज्ञा, श्रज्ञान, श्रदर्शन, श्रलाभ, नाग्न्य, श्ररति, स्त्री, निपद्या, आकोश यांचा, सत्कार पुरस्कार, चुधा, पिपासा, और वध ये चौदह परीपह बहुत थोड़े रूप में होती हैं ॥७=-७६॥ ये समस्त परीपह कमीं के उदय से उत्पन्न होती हैं। इसलिये मुनियों को अपने कर्म नष्ट करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार ध्यान और अध्ययन आदि कार्यों के द्वारा अवश्य सहन करनी चाहिये ॥=०॥ अपने चारित्र में अचल रहने वाले जो मुनिराज चारित्ररूपी घोर युद्ध में चारित्र रूपी धनुष पर श्रेष्ठ तप रूपी बासा चढ़ा कर परीपह रूपी महा योदाओं को जीत लेते हैं उनके समस्त कर्म पाँचों इन्द्रियरूपी चोरों के साथ साथ अवस्य नष्ट हो जाते हैं और बहुत ही शीघ्र मोच लच्मी

13780.

भारती

गिश्रस्था

तेषां नक्यन्ति कर्माणिपंचा तत्करेःसमम् । ढीकतेत्रिजगल्ल हमीमु किश्रियासहाचिरात् ॥ दर् ॥ परीषहमदेश्यो ये भीता नश्यन्ति कात्राः । सबारित्ररणात्प्राप्यतेपकीर्तिजगत्त्रये ॥ द३ ॥ हास्यं स्वजनसाधूनांभध्येचतुर्गताविह । त्र्रमुत्रपापपाकेनस्युर्विश्वदुः क्षमाजनाः ॥ द४ ॥ मत्वेति सुधियोनित्यंस्वारीनिवपरीषहान् । जयन्तु चैर्यं खड्गेन सुक्तिसाम्राज्यसिद्धये ॥ द४ ॥ ऋद्धीरथमुनीन्द्राणामृषीणां सत्तापोभवाः । समासेन प्रवच्यामि तपोमाहात्म्यव्य-क्त्ये ॥ द६ ॥ ऋद्धिव् ध्याह्मया चाद्याक्रियद्धिविक्रियाह्मया । तपऋद्धिवेलद्धिश्चौषधिद्धिरससंक्रकाः ॥ द० ॥ चित्रविक्रियाह्मया । तपः शुद्धिप्रमावजाः ॥ द० ॥ चित्रविक्षयाः पराः । जनन्योक्षिलसौख्यानां तपः शुद्धिप्रमावजाः ॥ द० ॥ केवलाविधसंक्षाने मनः पर्य-बोभनः । बीजकोष्ठाह्मयेनुद्धोपादानुसारिसंक्रका ॥ द६ ॥ संभिन्नश्रोत्रदूरास्वादनस्पर्शनदर्शनाः । वाणाश्रवणसमध्ये दशपूर्वित्वमेविह ॥ ६० ॥ सम्बतुर्दशपूर्वित्वविश्वार्यावगमन्तमम् । श्रष्टांगपरिपूर्णा महानिमित्तक्रतापरा ॥ ६४ ॥

के साथ साथ तीनों लोकों की लदमी प्राप्त हो जाती है ॥ = १ - = २॥ जो कायर मुनि परीपह रूपी योद्धाओं से डर कर भाग जाते हैं वे उस चारित्रह्मी युद्ध में तीनों लोकों में फैलने वाली अपकीति प्राप्त करते हैं अपने स्वजन और साधुमों के मध्य में उनकी हंसी होती है तथा परलोक में पापकर्म के उदय से उनको चारोंगतियों के समस्त महा दुःख प्राप्त होते हैं ॥=३-=४॥ यही समक कर वुद्धिमान् मुनियों को मुक्ति हा साम्राज्य सिद्ध करने के लिये अपनी धैर्य रूपी तलवार से अपने शत्रुओं के समान ये सनस्त परीनह सदा के लिए जीत लेनी चाहिये ॥ अथानंतर - मुनियों के ऋषियों के श्रेष्ठ तप के प्रभाव से अनेक आदियाँ उत्पन्न होती हैं। अतएव उस तप का महात्म्य प्रगट करने के लिए संवेप से उन ऋदियों का स्वरूग कहता हूं ॥=६॥ बुद्धिऋदि, क्रियाऋदि, विकियाऋदि, तपम्मद्भि, वलऋदि, श्रीपविऋदि, रसऋदि श्रीर चेत्रऋदि ये श्राठ प्रकार की ऋदियाँ मुनियों के होती हैं। ये सब ऋदियाँ तपश्चरण की शुद्रना के प्रभाव से प्रगट होती हैं और समस्त सुखों को उत्पन्न करने वाली होती हैं ॥ ८९-८८॥ केंगलज्ञान, मनार्ययज्ञान, अवधिज्ञान, बीजबुद्धि, कोष्ठबुद्धि, पादा-नुसारि, सभिनशोत्र, दूरास्वादन, दूरस्पर्शन, दूरदर्शन, दूरघाण, दूरश्रवण, द्शपृर्वित्व वा चहुर्दश-पूर्वित्व, समस्त पदार्थी के जानने की सामध्य, अष्टांग महा निभित्त की पूर्णता, प्रज्ञाश्रमणत्व, प्रत्येक

॥४२२ ।

सत्प्रज्ञाश्रवण्त्यं च प्रत्येकंबुद्धता परा । वादित्वमृद्धिभेदाःस्युर्बुद्धेरिष्टादशाष्यमी ॥ ६२ ॥ चारण्त्वंतथाकाशगामित्वं च्योमगामिनाम् । द्विधाक्रियर्धिरन्नेति तन्नैते चारणाः पराः ॥ ६३ ॥ जलजंघाभिधास्तन्तुपुष्पपत्राख्यचारणाः ।
बीजश्रेणिफलाप्राग्निशिखाद्युपरिगामिनः ॥ ६४ ॥ जलमादाय वाष्यादिष्वप्कायिकविराधनाम् । ऋकुर्वन्तोमना—
ग्भूमाविव कार्यायपादयोः ॥ ६४ ॥ व्रजन्त्युद्धारिनच्चेपाभ्यां येखिलांगिरच्चकाः । महाकारुण्यचित्तास्ते भवन्ति
जलचारणाः ॥ ६६ ॥ भूमेरुपरिचाकाशेचतुरंगुलसम्मिते । स्वजंघोच्चेपनिच्चेपाभ्यांयान्तिवहुयोजनान् ॥ ६७ ॥
विहारकर्मणे ये ते योगिनोजंघचारिणः । एवमन्येपिविज्ञेयातत्त्वादिचारणाः पराः ॥ ६८ ॥ पर्यकासनयुक्ता वा
निष्णणा वा सुचारणाः । कार्योत्सर्गस्थिताः पादोद्धारिनच्चेपणेन वा ॥ ६६ ॥ वा ताभ्यामन्तरेणैववहुयोजनगा—

बुद्धता और श्रेष्ठ वादित्व इस प्रकार अठारह अतिषयों का प्राप्त होना बुद्धिऋद्धि के भेद हैं।।=६-६२॥ चारण ऋदि और आकाशगामी ऋदि ये दो प्रकार की क्रियाऋदियाँ आकाशगामी मुनियों के होती हैं। अब आगे चारण ऋद्वियों का विशेष रीति से लिखते हैं। जलचारण, जंबाचारण, तंतुचारण, पुष्पचारण, पत्रचारण, बीजचारण, श्रेणीचारण, फलचारण, अग्निशिखाचारण आदि चारण ऋदि के यमंक भेद हैं। जो मुनि अपने कार्य के लिए वावड़ी सरोवर आदि जल में जलकायिक जीवों की रंचनात्र भी विराधना न करते हुए पृथ्वी के समान उस जल पर पैरों को उठाते रखते हुए चलते हैं ऐसे समस्त जीवों की रचा करने वाले, श्रीर हृदय में महा करुणा धारण करने वाले वे मुनिराज जलचारण ऋदि को धारण करने वाले कहलाते हैं ॥ ६३ – ६६॥ जो मुनि भूमि से चार अंगुल ऊपर आकाश में अपनी जंशायों को उठाते रखते हुए विहार करते हैं और इसी प्रकार अनेक योजन चले जाते हैं उन मुनियों को जंबानारण ऋदिवारी कहते हैं। इसी प्रकार तंतुचारण पुष्प फल चारण आदि चारण ऋदियों के भेद समभ लेने चाहिये ॥६७-६=॥ आकाशगामिनी ऋदि को घारण करने वाले मुनि चलने में अत्यंत चतुर होते हैं तथा पर्यकासन से बैठ कर वा अन्य किसी आसन से बैठ कर वा कार्योत्सर्ग से खड़े होकर या पैरों को उठाते रखते हुए वा पैरों को विना उठाए रक्खे अनेक योजन चले जाते हैं।

भा•ही व

॥४२३॥

उसकी आकाशगामिनी ऋदि कहते हैं ॥६६-२००॥ विकिया ऋदि के आशामा, महिमा, लियमा, गिरमा, प्राप्य, प्राक्षाम्य, ईशत्य, वश करने वाली विश्तिय, अप्रतिवात, अहरयता का कारण अंतथान और कामरुपित्व आदि अनेक भेद हैं ॥१-२॥ उप्रदीप्तत्य, तप्तत्य, महाघोरत्य, समस्त कार्यों के सिद्ध करने में समर्थ ऐसा बोर तप, घोर पराक्षत चारगुण और स्वप्न में अखंडित रहने वाला घोर विख्य देस प्रकार तयोतिशय ऋदि के सात भेद हैं ॥३-४॥ मनीवल वचनवल और कायवल के भेद से वलऋदि के तीन भेद हैं । वे मुनिराज इस वलऋदि से समस्त अंगों का पाठ और चितवन च्याभर में कर लेने के लिए समर्थ हो जाते हैं ॥४॥ आम, खेल, जल्ला, मल, विट्, सबीपिब, आस्य विप, और हिंग विप वे समस्त रोगों को हरण करने वाली औपिब ऋदियाँ आठ प्रकार की हैं । वे सब ऋदियाँ तप चारिच और धर्म के महात्म्य को प्रगट करने वाली हैं ॥६-७॥ रसऋदि के छह सेद हैं आस्यित्या, हिंग्दियाँ, चिरसादी, मयुसावी, सिंग्हावी और अमृतसावी। इनसे सुशोधित होने वाले मुनि रसऋदिवारी कहलाते हैं ॥=-६॥ चेत्र ऋदि के दो भद हैं एक अशीण महानस और

मार्ग्टी०

मू० भ

<sub>ि</sub>४२५॥

आश्रम में समस्त लोगों को जगह देने वाली अवीग महालय इनसे सुशोभिन होने वाले छुनि चेत्र ऋद्विधारी कहलाते हैं ॥१०॥ इस प्रकार ये आठ प्रकार की ऋद्वियाँ कहलाती हैं इन सारभूत ऋद्वियों के अनेक भेद हैं तथा ऋषियों के तपश्ररण के महात्म्य से प्रगट होती हैं और उन्हें भोच देने वाली होती हैं ॥११॥ जो ग्रुनि मन बचन काय की शुद्धता पूर्वक बिना किसी अकांचा के पापरहित शेष्ठ तपश्ररण करते हैं उनके अपने आप समस्त ऋद्भियाँ प्रगट हो जाती हैं ॥१२॥ जो छुनि अपनी इच्छानुसार दीचा धारण कर के भी तपथरण नहीं करते उनके अनेक रोग प्रगट होते हैं और नित्य भच्या करने रो परलोक में दुर्गति होती है ॥१३॥ यही समक्ष कर संसार से भयभीत हुए छोर माच की इच्छा करने वाले मुनियों को मोच प्राप्त करने के लिए समस्त ऋद्वियों को प्रगट करने वाला यह श्रेष्ठ तनश्वरण अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन करते रहना चाहिये ॥१४॥ इस प्रकार जो मुनि निर्मुल मदा ऋदियों से सुरोभित हैं, जो सर्वोत्कृष्ट हैं, समस्त गुणों के समुद्र हैं, तीनों लोकों में पूज्य हैं, ऋषिराज हैं और मोच गति के सुखों की इच्छा करने वाले हैं. टनकी में वंदना करता स्तुति करता हूं। वे मुनिराज मोल प्राप्त करने के लिए मुक्ते अपनी समस्त ऋद्वियों को प्राप्त करें ॥१५॥ मैंने श्रोष्ठ आनार्यों के द्वारा कहे हुए मुलाचार आदि अनेक शास्त्रों को देख कर तथा उनका सार लेकर अपने और अन्य जीवों के पाप नाश करने के लिए श्रमृत के समान यह मुलाचार प्रदीप नाम का सारभृत

व चक्रे ॥ १६ ॥ न कीर्तिपूजादिकलाभवांच्छया नवा कवित्वाधिभानकांज्ञ्या । प्रंथः कृतः किन्तुपरार्थिसद्धये स्वधर्मवृत्ये भुवि केवलंमया ॥ १७ ॥ अस्मिन्प्रंथवरेसुमार्गकथकेकिंचिन्मयोक्तं च यत् मात्रासन्धिपदादिहीनमिलला क्वानप्रमादादिभिः । श्राचारागमसंविरुद्धमथवासर्वे ज्ञमत्वान्वतं पूज्ये भारति तीर्थनाथमुखने दोषंमदीयं भुवि ॥१८॥ येपठन्तिसुविदोवरशास्त्रं धर्मरत्निधिमात्मिहताय । आदिमांगनिमानिरवद्यं ते विवुध्ययितमार्गसमप्रम् ॥ १६ ॥ तत्त्वतोनुचरणादिविसौख्यं प्राप्यशक्रपदनंशुभवीजम् । चिक्रराजविभवं च निहत्य क्वत्तनकर्मिकलयान्तिशिवान्तम् ॥२०॥ ये पाठयन्तिनिपुणा यमिनः शिवाय शुद्धं यथार्थसिहतं वरशास्त्रमेतत् । ते ज्ञानदानजनिताद्भु तथर्मतःस्यु लव्यान्त

ग्रंथ मुनियों के लिए बनाया है। यह ग्रंथ झान का तीर्थ है, श्रेष्ठ आचारों को दिलाने वाला दीपक है, धर्म का बीज है, विद्वानों के द्वारा पूज्य है और पायों के समृह की नाग करने वाला है ॥१६॥ यह ग्रंथ मैंने न तो अपनी कीर्ति वा पूजा आदि के लाभ की इच्छा से वनाया है और न अपना कवित्व के अभिमान को दिखलाने की इच्छा से चनाया है। किंतु केवल दूसरों का उपकार करने के लिए श्रीर अपने धर्म की शृद्धि के लिए मैंने यह ग्रंथ बनाया है ॥१७॥ हे माता सरस्वती, हे तीर्थंकर के मुख कमल से उत्पन्न हुई देवी ! मैंने सुमार्ग को दिखलाने वाले इस श्रेष्ठ ग्रंथ में अपने पूर्ण अज्ञान वा प्रमादिक से आचारांग शास्त्र के विरुद्ध कहा हो वा मात्रा संधि पद आदि कुछ कम कहा हो उस मेरे दोष को हे पूज्य सरस्वती तू जमा कर ॥१८॥ यह मूलाचार प्रदीप नाम का शास्त्र धर्मरूप रत्नों का निधि हैं, पहले आचारांग अंग से उत्पन्न हुआ है और निर्दोप है। इसलिये जो बुद्धिमान पुरुष अपना हित करने के लिए इसको पढ़ते हैं वे मुनियों के समस्त मार्ग को जानकर और यथार्थ रीति से उसको त्रान्त्ररण कर स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं तथा वहाँ के सुखों को प्राप्त कर वा वहाँ के इन्द्रपद के सुखों को प्राप्त कर बचे हुए पुराय कर्म से चक्रवर्ती की विभृति को प्राप्त करते हैं। तथा अंतमें समस्त कर्मों को नारा कर मोच में जा विराजमान होते हैं ॥१६-२०॥ जो चंतुर मुनि मोच प्राप्त करने के लिये इस शास्त्र को यथार्थ अर्थ सहित शुद्ध शीति से पढ़ाते हैं वे ज्ञानदान से उत्पन्न हुए अद्भुत धर्म के प्रभाव

भावसीव

ামু**ং স**০ ॥সহতা। खिलागमिहित्रजगच्छरण्याः ॥ २१ ॥ ये संलिखन्तिसुधियःस्वयमेव वेमं प्रंथं धनेनधिननः खलुलेखयन्ति । ते मानतीर्थपरमोद्धरणाद्धरित्र्यां तीर्थंक्वराः किल भवेयुरहो क्रमेण ॥ २२ ॥ रहितसकलदोषा ज्ञानपूर्णो ऋषोन्द्रा स्त्रिमुवनपतिपूज्याः शोधयन्त्वेवयत्नात् । विशद्सकलकर्त्याख्येनचाचारशास्त्रमिद्मिहगिणानासंकीर्तितं धर्मसिध्ये ।२३। सर्वेतीर्थकराः परार्थजनका लोकत्रयोद्योत्तकाः वंद्याविश्वहितोद्यता भवहराधर्मार्थकामादिदाः । अन्तातीतगुणार्णवा निरुप्मामुक्तिस्त्रयोवल्लभा लोकेऽकारणवंधवोनिजगुणाष्ट्येसन्तु नोवःस्तुताः ॥ २४ ॥ सिद्धामुक्तिवधूसुसंगसुखिननोऽनन्तास्त्रिलोकाप्रगा ध्येयास्तत्यदकांचिभिःमुनिवरैःप्राकृतीर्थनाथैरि । वंद्याअष्टगुणांकिताःशिवकराःमूर्तातिगा

से समस्त आगम के पारगामी होकर तीनों लोकों को शरणभूत हो जाते हैं, अर्थात् अरहंत वा सिद्ध हो जाते हैं ॥२१॥ इसी प्रकार जो बुद्धिमान् इस ग्रंथ को स्वयं लिखते हैं वा जो धनी धन खर्च कर लिखाते हैं वे इस पृथ्वी पर ज्ञानरूपी तीर्थ के परम उद्धार करने वाले कहे जाते हैं और इसीलिए वे अनुक्रम से तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं ॥२२॥ यह आचारशास्त्र ग्रन्थ धर्म की सिद्धि के लिए अत्यंत प्रसिद्ध ऐसे आचार्य सकलकीर्ति ने बनाया है। जो मुनिराज समस्त दोपों से रहित हों, ज्ञान से परिपूर्ण हों और तीनों लोकों के द्वारा पूज्य हों वे इस ग्रंथ को प्रयत्न पूर्वक शुद्ध करें ॥२२३॥ इस संसार में त्राज तक जितने तीर्थंकर हुए हैं वे सब मीच रूप परम पुरुपार्थ को प्रगट करने वाले. तीनों लोकों के पदार्थों को प्रकाशित करने वाले, तीनों लोकों के द्वारा वंदनीय, समस्त जीवों का हित करने वाले, संसार की नाश करने वाले, धर्म अर्थ काम आदि पुरपार्थी की देन वाले, अनंत गुणों के समुद्र, उपमारहित मुक्तिस्त्री के स्वामी और इस लोक में विना कारण सबका हित करने वाले मंधु रूप हुए हैं। इसीलिये में उनकी म्तुति करता हूँ। वे तीर्थं कर परम देव मेरं लिए अपने समस्त गुण प्रदान करें ॥२४॥ इसी प्रकार अनंत सिद्ध परमेष्ठी मुक्तिरूपी स्त्री के समागम से अत्यंत सुखी हैं, तीनों लोकों के शिखर पर विराजमान हैं, सिद्ध पद की इच्छा करने वाले मुनियों को घ्यान करने योग्य हैं पहले भगवान तीर्थंकर परम देव ने भी उनको वंदना की है, वे सम्यक्तव आदि आठों गुणों से सुशोभित हैं, मोच के देने वाले हैं अमूर्त हैं निर्मल हैं और ज्ञानरूप शरीर को धारण करने वाले

॥४२७॥

मु॰ प्र•

निर्मलाः झानांगाममवोदिशन्तुसकलांसिद्धिनिजांसंस्तुताः ॥ २४ ॥ पंचाचारपरायणाः सुगणिनः स्वाचारसंदर्शिन श्वाचाराद्यिखलांगपाठनिपुणात्रध्यापकाः साधवः विश्ववेशक्तिमरेणयोगसिहताः स्वाचारमार्गोद्यताः ये ते विश्वविहतंक-राश्चममवोद्युः स्वकीयान्गुणान् ॥ २६ ॥ भवरिपुमयभीतानां शरण्यं वुधाच्यं निरुपमगुणपूर्णस्वर्गमोत्तैकहेतुम् । गणधरमुनिसेव्यं धर्ममूलं गरिष्ठं जयतु जगति जैनं शासनंपापदूरम् ॥ २७ ॥ विश्वेशिक्षानतीर्थमहितमपमलं वन्दितं संस्तुतं च विश्वाचारप्रदीपंगुणगणजनकंतीर्थनाथैः प्रणीतम् । श्रर्थादंगादिपूर्वेग्णधरयमिभियन्निवद्धं मयातत् नित्यं यात्वत्रवृद्धिसकजयितगर्णधर्मतीर्थं हि यावत् ॥ २६ ॥ एतद्ज्ञानस्त्रीर्थसारमतुलं प्रोक्तं नयांसंस्तुतं वंद्यंमेति सुलोभिनः

हैं। ऐसे सिद्ध परमेष्ठी की मैं स्तुति करता हूँ वे सिद्ध परमेष्ठी तुम लोगों के लिए अपनी समस्त सिद्धि प्रदान करें ॥२५॥ इस संसार में पंचाचारों के पालन करने में तत्पर तथा अपने आचारों को दिखलाने वाले दूसरों से पालन कराने वाले जितने आचार्य हैं तथा आचारांगादि समस्त आंगों के पढ़ने पढ़ाने में निपुण जितने उपाध्याय हैं, और अपनी शक्ति के अनुसार योगों को धारण करने वाले अपने त्राचार मार्ग में उद्यत रहने वाले तथा समस्त जीवों का हित करने वाले जितने साधु हैं वे सब तुम्हारे लिए और मेरे लिए अपने अपने समस्त गुण प्रदान करें ॥२६॥ इस संसार में यह जैनगासन संसाररूपी शत्रु से भयभीत हुए जीवों के लिए शरणभूत है, विद्वानों के द्वारा पूज्य है, उपमा रहित गुणों से पूर्ण है, स्वर्गमोच का एक अदितीय कारण है, गणधर और मुनियों के द्वारा सेवा करने योग्य है, धर्म का मुल है, सर्वोत्कृष्ट है और पापों से रहित है। ऐसा यह जैनशासन तीनों लोकों में जयवंत हो।।२७॥ जो आचार प्रदीप ज्ञान का तीर्थ है, तीनों लोकों के इन्द्रों के द्वारा पूज्य है, बंदनीय है, स्तुति करने योग्य है, समस्त आचारों को दिखलाने वाला दीपक है, अनेक गुणों के समूह को उत्पन्न करने वाला है, अर्थह्रप से भगवान तीर्थंकर परमदेव का कहा हुआ है, तथा अर्थका से अंग पूर्व के द्वारा गणवर परमदेवों ने इसकी रचना की है. उसी को मैंने रचना रूप में प्रगट कर दिया है ऐसा यह ग्रन्थ जब तक धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति रहे तब तक समस्त मुनियों के समूह के द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त होता रहे ॥२८॥ यह वंदना करने योग्य स्तुति करने योग्य उपमा रहित और सारभूत ऐसा मेरे द्वारा कहा हुआ ज्ञान तीर्थ अत्यंत लोभ करने वाले

॥४२८।

शिवपर्थरत्नत्रयंनिर्मलम् । शुद्धिवाक्तनुचेतसां च सुमृतिं वोधिसमाधिगुणान् तीर्थेशांसुगतिंददातुसकलं दुःखं निहत्य द्रुतम् ॥ २६ ॥ श्रसमगुणनिधानास्तीर्थनाथाः शरण्याः जगतिरिहतदेहा विक्वलोकामभूताः । त्रिविधगुणमहान्तः साधवोयेखिलास्ते ममसकलसुखाप्ययेसन्तुमांगल्यदा वः ॥ ३० ॥ पंचपष्ठ्यधिकाः श्लोकास्त्रियस्त्रिशच्छतप्रमाः । श्रस्याचारस्थास्त्रस्य होयाः पिण्डीकृताभुवि ॥ २३१ ॥

इति श्रीमूलाचारप्रदीपकाख्ये महाग्रंथे मट्टारक श्रीसकलकीर्तिविरचितेनुप्रेचापरीपह ऋद्विवर्णनो नाम द्वादशमोऽधिकार।

मेरे समस्त दु:खों को द्र कर मुक्ते मोच मार्ग प्रदान करें निर्मल रत्नत्रय प्रदान करें, मन वचन काय की शुद्धि प्रदान करें, पंडितमरण प्रदान करें, वोधि और समाधि को प्रदान करें, तीर्थंकरों के कुणों को प्रदान करें और सबसे उत्तम गति प्रदान करें ॥२६॥ इस संसार में अनुपम गुणों के निधान और सबको श्ररणभूत जितने तीर्थंकर हैं तथा श्ररीर रहित और लोक शिखर पर विराजमान जितने सिद्ध हैं और अनेक गुणों से सुशोभित जितने आचार्य उपाध्याय साधु हैं वे सब मेरे लिये समस्त सुखों को देने वाले हों और तुम्हारे लिये समस्त मंगलों को देने वाले हों ॥२३०॥ विद्वान् पुरुषों ने इस आचार शास्त्र के समस्त श्लोकों की संख्या तीन हजार तीन सौ पंसठ वतलाई है ॥२३१॥

इस प्रकार आचार्य श्री सकलकीर्ति विरचित मूलाचार प्रदीप नाम के महाग्रंथ में अनुप्रेचा परिपह और ऋदियों को वर्णन करने वाला यह बारहवाँ अधिकार समाप्त हुआ।

% समाप्त %

मुद्रक-शी नेमीचन्द्र जैन द्वारा 'वनारसी प्रेस' जलेसर (एटा) [उत्तर प्रदेश] में छपा।

भा० ही